

# दिगम्बर जैन साधु परिचय

लेखक व सम्पादक . त्रु० पं० धर्मचन्द्रजी शास्त्री ज्योतियाचार्य सवस्य . जानार्व थी एमंसावरजी महाराज ]

Ø

श्री लाला श्यामलालजी ठेकेदार कर्ष: स्थामलाल एण्ड मध्म जिस्ली

सेठ श्री पूनमचन्दजी गंगवाल भरिया वाने पचार ( संकर ) राज०

Ø

munum

## ग्राचार्य धर्मश्रुत प्रन्थमाला

Ŏ

ग्रन्थ प्राप्ति स्थान .

(१) **त्र० धर्मचन्द्रजी शास्त्री जैन** गोधा सदन समारचन्द्र रोड अलसीमर हाउस जयपुर (राज०)

(२) श्री देयामलालजी ठेकेदार ४, टोडरमल रोड, नई दिल्की

(३) श्री पूनमचन्दजो गंगवाल धर्मशाला राड, भरिया (बिहार )

Ö

२० श्रवत्वर १८०० श्रभम सम्बर्ध श्रीत १७००

Ω

मुरुष ५१)

O

मृदका **पाँचूलाल जैन** कमल प्रिस्टर्स मदनगज-किशनगढ (राज्०) फोन: ⊏3

# अंतातीदगुणाणं जामो जिणाणं जिदमवाणः ॥ १११

निर्माकस्य भीवों के विस् हितकारी अपूर एक विश्वद बचनों से युक्त, अनन्त गुणों के धारकः, चतुर्विक्तमः स्वार के विजेगा, शतेन्त्र बन्दनीय जिन-अरहन्त **धावन को में** अरक्कार करता है।

#### स्द्र - अद्विहकम्ममुक्के,अद्गुणङ्के अणोवमे सिद्धे ।

अङ्गपुदविणिविद्देः, णिदियकान्ते य विदेशे णिच्यं।।शी अञ्चले समुख्य अञ्चल अस्तरम् अस्तरमुखी में खिता, कृतकृत्व (क्टरी क्षेत्रक लोट में १८७० में १९ किए भागात को में नित्त मानकार करता है।

#### क्ष वर्गः व्याप्तिक 'णिरुवत्नेवा' अक्स्बोहा सायरुव्य मुणिवसहा १ एरिसगणणिलयाणं पायं पणमामि सुद्रमणो ११३॥

एरिस्तुगणित्त्याणे पाटी पणमामि सुदुमणि (१३)। १८७१ ८ निर्मेण १८ अपलब्द क्षेत्र से स्टित सुनित्रधः श्रेष आ<mark>यार्य परमेकी के</mark> १८ जन्मको २ अक्षारण ने सम्बन्धाः करान हो।

#### का रवणनयजुत्ती णिच्चं धम्मोबदेसणे णिरदी । स्रो अबल्काओ अप्पा जिटबरबसही णमी तस्सा ॥॥॥

ीने पार्टिक प्राप्तिक क्षात्र प्रदेश, सुप्रेनवर्त के प्रधान, इन्त्यत्रय उत्तयुक्ता उपाध्यापर प्रभाग के स्वयं का स्थान

# साधु : दोदोसविष्यमुक्के तिदंडविरदे तिसल्लाष्ट्रसुद्धे।

तिण्णिमगारवरहिदे, पंचिदियणि ज्जिदे वंदे ११४॥ ११वा-६म मा १४४४वन, (मार काम कीय की पानि रूप) मिद्रड से स्टिहित, (मारा निष्या भावतः ४४) विभाग्य स प्रीचन, (अस्तान स्टिसिट), (स्त. सुद्धि, मारास्ट्रण) निमान्य स स्टिप्ट, विकास विकेश स्ट्रीकारों का में समस्ताय काम है।

प्रमंबी - अरुहा सिद्धाइरिया अवज्ञाया साह पंचपरमेट्टी। प्रयाण णमुक्कारो भने भने मम सुद्धे दिनु ११६॥ अरुहान सिंह, अर्थार्थ, अर्थाया और साध्य, इन व्यवसीक्षके निर्ण क्रिया ग्राम

# ्र-------समर्पण ः -------

जो तीर्थकर परम्परा के समुज्ज्वल नक्षत्र हैं, जिनका अद्भुत जीवन अध्यात्म की पवित्र प्रेरणा प्रदान करता है, जिनके नियत विचार भूले भटके जीवन-राहियों का पथ-प्रदर्शन करते हैं, उन्ही श्रद्धालांक के देवता, प्राचार्य प्रवर दिगम्बर जैनाचार्य श्री धर्मसागरजो महाराज के कर-कमलों में समर्पित करते हुए मैं अपने आपको धन्य समभ रहा हूं। आचार्यश्री ने जन कल्याण की भावता से हजारों भव्य जीओं को सुमार्ग में लगाया है, आपके माध्यम से जैनागम की निर्मल ज्यांति सदा-तदा जलती रहे ऐसी कामना करता हूं। आचार्यश्री के अनन्य अनुराग, आर्शावाद, अनुकम्पा और औदार्य के कारण ही मुभ्ने लौकिक भंभटों से मुक्त होकर श्रात्मोत्थान करने वाली उज्ज्वल अभिलावा के अनुकार जैन धर्म और संस्कृति की सेवा का मौभाग्य प्राप्त हुआ है।

द्रापके चरणों में नमोस्तृ करते हुए निर्यन्थ गुरुक्षों के जीवन परिचय की यह ज्योति रूप प्रथम भेंट आपके कर-कमलों में सविनय सादर समितित है।



ग्रादिवन गुक्ता ७ वां॰ नि॰ स॰ २४११ जुरावां (नागोर) श्रद्धावनतः

ब्र० धर्मचन्द्र शास्त्री स्योतिषाचार्य

# परमपूज्य प्रशान्त मुद्राधारी आचार्यवर्य १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज



धर्मसागर ग्राचायों धर्मसागर बद्धेने । चन्द्रवत वर्त्तते योऽसो नमस्यामि त्रिशुद्धतः ॥

# चारित्रचक्रवर्ती समाधिसमृाट परमपूज्य श्री १०८ दिगम्बर जैन ग्राचार्य शान्तिसागरजी महाराजका

🕸 अन्तिम विष्य सन्देश 🕸

**-**₩--

आं तमः सिद्धे ध्यः । आं तमः सिद्धे ध्यः । पञ्च भरत, पञ्च ऐरावतके भूत भविध्यत्-वर्तमान काल सम्बन्धी भगवानको नमस्कार हो । तीस चौबीसी भगवानको नमस्कार हो । सीमन्यर आदि बीस तीर्थंकर भगवानको नमस्कार हो । ऋषभादि महाबीर पर्यन्त चौदहसी बावन गणधर देवाय नमः । चारण ऋदि धारी मृनियोंको नमस्कार हो । चौंसठ ऋदि-धारी मृनीदवराय नमी नमः । अन्तकृत्केवलिभ्यो नमी नमः प्रत्येक तीर्थंकरके सीर्थंमें होने वाले १०, १० घोरोपसर्गं विजेता मृनीदवरोंको नमस्कार हो ।

( महाराजने पूछा ) - मराठी मध्ये बोलूँ का ? ( जनताने कहा हां, )।

११ घज्न १४ पूर्व प्रमाण घास्त्र महा समुद्र है। उसका वर्णन करनेवाले श्रुतकेवली भी नहीं हैं। उसका हमारे सहवा तुष्क्र मनुष्य क्या वर्णन कर सकते हैं। जिनवाणी, सरस्वती देवी, श्रुत देवी अनस्त समृद्र तुष्य है, उससे कहें गये जिन धर्मको जो धारण करता है, उसका करवाण होता है। धनन्त सुक्ष मिलता है। उससे भोजकी प्राप्त होती है, ऐसा नियम है। एक धक्तर, एक भी धनर पारण करके जीवका करवाण हुसा है। दो बन्दर लड़देन कर ममेदिशबार संवे क्या में स्वाप्त होती है, ऐसा नियम है। एक धक्तर, एक भी धनरे पारण करता जिल सम्मेदिशबार स्वाप्त होता है। के सुदर्शनने सद्मति पार्द्व। स्वाप्त हुसा है। दो बन्दर लड़देन कर मेदि सम्मेदिशबार स्वाप्त हुसा है। दो बन्दर लड़देन कर मेदिशबार संवे स्वाप्त कर लड़देन कर नियम के स्वाप्त कर स्वाप्त है। कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्

इच्छा है तो दर्शन मोहनीयका नाश करो। सम्यक्त्य धारण करो। चारित्र मोहनीयका नाश करो, संयम धारण करो। दोनों मोहनीयका नाश करो। धारमाका कत्याएं करो हमारा यह ध्रादेख है, उपदेश है। मिध्यास्त्र कांके उदयसे जीव संसारमें फिरता है। मिध्यास्त्र को नाश करो, सम्यक्त्यको प्राप्त करो, सम्यक्त्यको प्राप्त करो, सम्यक्त्यको प्राप्त करो, सम्यक्त्यका वर्णन समयसार, नियमसार पञ्चातिकारा, ध्रष्ट्रपहुड, गोम्मटसार धादि बडे २ सम्यक्त्यको घारण मत कोन करता है? आस्म कत्याएं करने वाला ही इसपर श्रद्धान करता है मिध्यास्त्रको घारण मत करो यह हमारा धादेश है, उपदेश है। जो सिद्धाय नम । तुम्हें क्या करना चाहिए? दर्शन मोहनीय कर्मका क्षय करो धारण वित्तरसे दर्शन मोहनीयका क्षय होता है। निजेरा भी धारम विन्त्यनसे होती है।

समाधि दो प्रकारको होती है— १. निर्विकल्प समाधि और २. सिवकल्प समाधि । एहस्थ सिवकल्प समाधि धारण करता है। मुनि हुए बिना निर्विकल्प समाधि नहीं होती। बाबानो भीऊ न का (भाइयों, डरो भत)। मुनि परवी धारण करो। इसके बिना निर्विकल्प समाधि नहीं होती। निर्विकल्प समाधि हो तो सम्यक्स होता है ऐसा कुन्तकृप्य स्वाभो ने कहा है। व्यवहार सम्यक्स लरा नहीं है। पूल जैसे फलका कारण है वेसे ही व्यवहार सम्यक्स आतमा के अनुभवका कारण है। आतम अनुभव होनेपर करा सम्यक्स होता है। निर्विकल्प समाधि मुनि पद धारण करने पर होती है। अ वें से १२ वें गुणस्थान पर्यंग्त निर्विकल्प समाधि होती है। १ वें गुणस्थान पर्यंग्त निर्विकल्प समाधि होती है। १ वें गुणस्थान पर्यंग्त निर्विकल्प समाधि होती है। १ वें गुणस्थान पर्यंग्त कितकल्प समाधि होती है। इसके

सिवाय कल्याग् नहीं है। सम्पन्तव और संयमने बिना कल्याण नहीं है। पुराल और आत्मा निम्न हैं, यह ठीक-ठीक समक्तो। तुम सामान्य रूपसे जानते हो। माई-बन्धु, माता-पिता पुरालसे सम्बन्धित हैं। उनका जीव से कोई सम्बन्ध नहीं। जीव अनेला है। बाबा, जीवका कोई नहीं है। जीव भव-भवमें धनेला जायेगा।

#### (मशीन बन्द हो गई)

देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम तप धौर दान ये ६ किया कही हैं। असि, मित, कृषि, सिल्प, विचा, वाणिज्य ये ६ धन्ये कहे गये हैं। इनसे होनेवाले पार्थोंको क्षय करनेके लिये उक्त धर्म किया कही गई है। इनसे मोका नहीं मिलता। मोका किसको मिलेगा? केवल आस्मिचन्तनसे मोका सिलेगा और कोई कियासे मोका नहीं होता। भगजानकी वाएगीरप पूर्ण विदवास करो। इसके एक शब्दके विववाससे मोका जाधोंगे। सत्यवाएगी कौन है? एक आत्मिचन्तनसे सब साध्य है। झोर कुछ नहीं है, बावा! राज्य सुल, सम्पत्ति, सन्तित सब मिलते हैं, मोका नहीं मिलता। मोक्षका कारए। एक धारम-चिनतते हैं, इसके विवाय वह यति प्राप्त नहीं होती।

सारांश 'धर्मस्य मूलं दया' प्राणीका रक्षाग् करना दया है, जिन धर्मका मूल कया है? सत्य धौर अहिसा है। मूखसे सब सत्य-अहिसा बोलते हैं। मुखसे भोजन-भोजन कहनेसे क्या पेट मरता है? भोजन किये बिना पेट नहीं भरता। किया करना चाहिये। बाकी सब काम छोड़ो। सत्य अहिंसा पालो, सत्यमें सम्यक्त्य है और अहिंसामें दया है। किसीको कष्ट मत दो, यह ज्यवहारकी बात है। सम्यक्त्य बारण, घारण करो, इसके बिना कस्याग्ण नहीं होता। (सल्लेखनाके २६ वें दिवस, पृक्षवार दिनांक १-८-४१) को श्री कुन्यसगिरि सिद्ध क्षेत्रपर आवार्य श्री द्वारा दिया गया धन्तिम सन्देश)



#### जैन कुलमूषण

# श्री लाला महावीरप्रसादजी ठेकेदार

-: संक्षिप्त जीवन परिचय:-



देहली समाज के गरामान्य लब्ब-प्रतिस्ठित जंन कुलपूषण स्व० लाला महावीरप्रसादजी टेकेदार ऐसे ही पुष्पारमा और धार्मिक नर रन्न थे। किस-प्रकार उन्होंने अपने पुरुषायं ग्रीर बुद्धि चातुर्यं से सम्बद्धा और सुख की प्रास्ति की। नवसुवकों की उनका जीवन अनुकररायि है।

उनका जन्म बंसाख बदी १४ विक्रम सम्बत् १६३५ में हुआ। माता पिता धार्मिकवृत्ति नीति— वान शोलवान है तो बच्चे उसे देखकर बेसे ही बन जाते हैं। बाल्यकाल से मनुष्य को प्रपने जीवन के प्रारम्भ में धार्मिक शिक्षा, अच्छी संगति, शुभ संस्कार सदुरयोग-सदुरदेश का लाभ मिला जे उसका मधुर फल आगामी जीवन में चलने को मिलेगा। बचपन में आपको धार्मिक शिक्षा मिली गुरुधों का उपदेश मिला फलस्वक्षण जीवन एक आदर्श बन गया।



पहले आपने स्यूनिस्पल कमेटी के टैक्स डिलार्टमेट में बीस रुपये माहवार पर कार्य किया वहां डिलार्टमेंट में गवन हो जाने के कारण भ्रापने सर्विस छोड़ दी भ्रीर स्वतन्त्र रीति से टेकेदारी का कार्य करना आरंभ कर दिया।

महावीर प्रसाद एण्ड संस के नाम मे १६१२ में दुकान खोलकर शुष्क सीमेंट सतना लाईन लोहें व चीनी के पानी के नल टाईल मारबल सेनेटरी सामान का कार्य किया जिससे प्रापको काफी आर्थिक लाभ हुग्ना। भवन बनवाने और सड़क निर्माण में भी ग्रापको रुखि थी। परम पुरुष चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागरणी महाराजका संघ सहित १६३० में दिल्लीमें पदार्थरा हुआ। आपने उनको जाहार देने के लिए अगुद्ध जल का त्याम कर दिया और समस्त मुनि-राजों की शक्तिमर वैयावित्त की जिससे आपको अधिक आनंद आया और अप्रायं श्री के उपदेश से टेकेदारी छोड़ दी। गृहस्य जीवन में चार विवाह किये दो से कोई सम्तान नहीं हुई। तीसरी धर्मपरनी से श्री हयामलालणी और एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का असमय में ही स्वर्गवास हो गया।

चौथो धर्मपरली से दस सन्ताने हुईं ६ लड़किया और चार लड़के उत्पक्ष हुये। इनमें से एक बहिन की मृत्यु हो गई। शेष सभी घपने पिताओं के गौरव और प्रतिष्ठा के अनुकूल धार्मिक कार्यों में उत्साह से भाग लेते हैं और दिल्ली के सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की देख रेख करते हैं।

लाला महाबीरप्रसादजी ठेकेटार ने सम्मेदशिखर, गिरनार, श्रादितीथों की सपरिवार बन्दना की महाबीरजी स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन ठहरती नहीं थी। आपने प्रतिमाह २५-३० टिकर्टे लेकर और सरकार को प्रेरणा देकर महाबीरजी पर एक्सप्रेस ट्रेन ठहराने का पूर्ण प्रयत्न किया। जिसमें आपने पूर्ण सफलता प्राप्त की। आप समाज के पंच वर्षों तक रहे। जैन मित्र मंडल जो दिल्ली को सुप्तिस्त साहित्य सस्या है उसके भी अध्यक्ष रहे।

भारतवर्षीय दि० जैन अनाथ रक्षक सोसायटी के अन्तर्गत जो जैन बाल आश्रम है उसे हिसार से यहां लाने और उसको समुजित ब्यवस्था करने में ग्रापका पूर्ण सहयोग रहा।

जब आप अस्वस्य हुए झौर बीमारी बढ़ती गई तो आपके मन में आचार्य रत्न श्री देशभूषराजी महाराज से जो उस समय दिल्ली में विराजमान थे। उनसे धर्म उपदेश सुनने का भाव उत्पन्न हुआ आचार्य श्री ने घर जाकर आपसे सबोधन भीर धर्मोपदेश दिया। ऐसा सीभाग्य विरले ही जनों को प्राप्त होता है। १० जून १९५७ में समाधिमरए। पूर्वक आपका स्वर्गवास हो गया।

दिल्ली समाज के लोकोपकारी पुरुषों में आप सग्रणो थे। सौभाग्य की बात है कि झापके सभी पुत्र और पुत्रियां इसीप्रकार धार्मिक कार्यों में भाग लेकर मुक्तहस्त से सामाजिक संस्थाओं को दान देते हैं तथा देवगुर शाहत्र के झनन्य भक्त हैं।

# जैन कुलभूषण-धर्म परायण श्री लाला श्यामलालजी जैन ठेकेदार <sub>किली</sub>

संक्षिप्त जीवन परिचय...

जीवन को सुख्य कांतिमय बनाने का मुख्य सामन धर्म है। धर्म के कारण यह प्राणी संसार के कब्दों को दूरकर सच्ची कांति प्राप्त कर सकता है। परिशुद्ध जाति, कुल उत्तम, बंस निरोग, शरीर दीर्घा-युष्प, परोपकार निरत बुद्धि, देवशास्त्र गुरु को सर्व-धर्म बृद्धिको जिन्ता आदि बाते मनुष्य को पूर्व संस्कार से प्राप्त होती हैं और गुरुवनो के आशोबंद और सम्यक् पुरुवायं से उत्तम गुणों की वृद्धि होती है।

धमंका पालन दो प्रकार से होता है मुनिधमं और ग्रहस्य धमं। जैसे तप त्याग और प्राध्यात्म विकास का साधन मुनिधमं है ऐसे ही दान मील पूजा स्वाध्याय आदि का साधन ग्रहस्य धमंहै। मुनिधमं का प्रधान लक्ष्य मोक्ष पुरुषार्थ है। उसीप्रकार ग्रहस्य



म्राश्रम में रहकर धर्मभयंकाम इन तीन पुरुषाथों को भनी प्रकार पालन किया जा सकता है। सफल जीवन धर्मयण और सुख के पालन करने से ही हो सकता है।

दिल्ली महानगरी एक सहत्व पूर्ण स्थान है। व्यापारिक नगरों में मुख्य तथा सांस्कृतिक गित विधियों का केन्द्र है। यहां पर जैन धर्म पालन करने वाले श्रावकों में अनेक प्रतिभाषाली उदार और लोक सेवी धनी परोपकारी भावना सम्पन्न राज्य मान्य स्त्री पुरुष हुए हैं। जिनके द्वारा देश धर्म ग्रीर समाज की वड़ी सेवा हुई है। स्वनाम धम्य सेठ सुगनचन्दजी जिन्होंने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया, हस्तिनापुर में मगवान शान्तिनाथ का, दिल्ली में कला ग्रीर सीन्यर्थ का प्रतीक अस्थन्त भव्य भगवान आदिनाथ का नया मन्दिर निर्माण कराया जिसकी कारीयारी और पश्चीकारों का काम

#### [ 88 ]

देसकर बाहचर्य होता है। इसीप्रकार रायबहादुर सेठ पारसदासजी हुए जिनके द्वारा जैनधर्म ग्रीय समाज की बड़ी सेवा हुई।

यहीं पर श्रम्रबाल बंबोद्भव सिंगल गोत्रीय सद गृहस्य द्वारकादासजी हुए उनके पुत्र ला० बनारसीदासजी हुए उनके सुपुत्र श्रीमान् ला० महावीरमसादजी ठेकेदार हुए वे बडे धर्मारमा, उदार, देवशास्त्र गुरु के अनन्य भक्त ये, उनकी धर्मनिष्ठा सभी प्रकार से प्रशंसनीय रही ।

भाग्य पुरुषार्थं और सूभबूभ से दिनों दिन लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और उसकी वार्मिक कार्यों में सर्चे करके उन्होंने छहस्य जीवन को सुस्तमय बनाया।

स्रापने चार विवाह किये दो धर्म पत्नियों से कोई सन्तान नहीं हुई तीसरी से एक पुत्री स्रीक्ष एक पुत्र का जन्म हुआ । पुत्र क्यामलाल का जन्म आसीज बदी ४ विक्रम सम्बत् १६६४ तब्तुसार २७ सितम्बर १६०७ ई० को हुआ दो वर्ष पश्चात् माताओं का स्वर्गवास होगया चौथो धर्मपरनी बी कलादेवी से चार पुत्र स्रीर छह पृत्रियां हुई ।

पुत्रों में श्री अजितप्रसादजी श्री महेन्द्रप्रसादजी श्री विजेन्द्रप्रसादजी झीर नरेन्द्रप्रसादजी हैं जो अपने पिता के यक्ष और गौरव के झनुसार श्यापारिक कार्यों को भली प्रकार सम्पन्न करते हुए सामाजिक संस्थाओं की उन्नति में प्रयत्न बील रहते हैं।

श्री स्वामलालओं का विवाह १९१६ में ला॰ छुज्जुमलओं कपडेवालों की पुत्री चम्पावतीओं के साथ हुआ जिससे श्री जिनेन्द्रप्रसादजी श्रीर सत्येन्द्रकुमारजी दो पुत्र और मुशीला, सरला, कनक ये तीन पुत्रियां हुईं।

लालाजी का भरा पूरा परिवार है पुत्र और पौत्रों से झाप सम्पन्न हैं।

ला॰ स्यामलालजी में बचपन से धर्म के विशेष संस्कार पड़े । बचपन के संस्कार जीवन पर्यन्त विकास के साधन बन जाते हैं ।

एहस्य के दैनिक कर्तव्यों में ६ कर्तव्य बताए है जिनमें दो मुख्य हैं पूजा करना और दान देना देवाजिदेव श्री जिनेन्द्रदेव को पूजा सभी प्रकार के दुःखों को नाश करने वाली है मन के विकारों को दूर करती हैं धौर मनोभिलजित पदायों को देने वाली है। यही विचाद कर बाप प्रतिदिन जयसिंहपुरा नई दिल्ली के मन्दिर में पूजन करते हैं नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं। स्रापने समस्त भारत के जैन तीयों को यात्रा सपरिवार की है आवार्य वान्तिसागरकी महाराज जब दिल्ली पधारे तो उनसे अगुद्धजन के त्याग का जत निया और अब व्यापारिक कार्यों को स्रोहकर सावार्य धर्मसागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा का नियम निया।

जिन बतों को बाप भलीप्रकार पालन कर रहे हैं। बाप ठाकुरदास बनारसीदास दृस्ट, स्री महावीरप्रसादजी दृस्ट, स्थामलाल जैन चेरीटेबल दृस्ट के अध्यक्ष हैं। जिनके माध्यम से वार्मिक संस्थाओं को दान देते रहते हैं।

धर पर हो श्री महावीरप्रसाद जैन झायुर्वेदिक श्रीवशालय स्थापित कर रखा है, जहाँ ३१ वर्षों से झनेक रोगी प्रतिदिन औषिष लेकर आरोग्य लाभ प्राप्त करते हैं।

#### मामाजिक सेवा:

आप सामाजिक संस्थाओं का कार्य उत्साह से करते हैं। मा॰ दि॰ जैन धर्म सरिक्षणी महासभा, भा॰ दि॰ जैन संघ के आप सदस्य हैं। जिलोक घोष संस्थान हस्तिनापुर के अध्यक्ष जेन सभा नई दिल्ली, वीरसेवा मन्दिर आदि संस्थाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है। मुनि-संघ कमेदी के अध्यक हैं। दिल्ली में पथारे आयार्य विसायरणी महाराज लाया दे वाभूषणणी महाराज, तथा असंसायरजी महाराज ऐलावार्य विद्यानंद नाहराज तथा समय समय पर पथारे अन्य स्थामी जनों को उत्साह से वैयावृत्ति करते हैं। दि॰ जैन मन्दिर अयोध्याजी, धीनपार्क फरीदाबाद पांडव नगर खादि स्थानों के मन्दिरों का विजायार खापके ही कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुखा है।

#### धर्म शिक्षाः

दिल्ली के जैन स्कूलों में पहले धर्म शिक्षा दी जाती थी फिर बन्द होगई जब प्रापसे इस बात की चर्चा की तो आपने श्री जैन समा जिसके ग्राप गत वर्ष तक श्रद्ध्यक्त वे धर्म शिक्षा ग्रुद् कराई। ब्री जैन शिक्षा बोर्ड जिसके ग्रन्तगैत दो हायर सेकेण्ड्रो स्कूल हैं जिनमें २,४०० लड़के लड़कियां शिक्षा पाती हैं उनमें धर्म शिक्षा ग्रुद्ध कराने का श्रेय आपको ही है। जैन प्रेम सभा के प्रयस्त से धर्म शिक्षा का कार्य वालू हुआ है। जिसकी हर एक ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इसके बाद कई स्कलों में धर्म शिक्षा ग्रुट हो गई है।

जीवन में कभी कमी ऐसा मोड़ आता है जो व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन कर देता है। उसे उन्नत ग्रीर शक्तिशाली बना देता है। दक्षिण भारत से सेठ पूनमचन्द वासीलालजी ने चारित्र चकवर्ती आवार्य शांतिसागरजी महाराज के संघ को उत्तर भारत में विहार कराया उस समय अनता



साला महाबीरप्रसादजी खैन पिता सी श्यायसासजी ठेकेशर, दिस्सी



मुनिभक्त सेठ श्री लाला श्यामतालजी [ धुपुत्र श्री महाबीरमशदजी ठेकेहार, दिल्ली ]



المجاولة المحافظة والمحارب والمحارث المحاولة المحاولة والمحارب والمحارب والمحارب والمحاربة والمحاربة والمحاربة

يعيانية سايين ستبيد سياسا سياسا سايسا ستيما ستيما ستيمو بالتيافي كالتامياتين يبالياني يستها





स्व**ः भी सम्पोदेवी जैन** [धर्मपन्ते भी लावा ध्यामलालजो डेकेदार दिल्ली]



**स्व<b>े श्री क्लाब**ती जैन [धर्मपत्नी स्व*े लाला* महाबीरप्रमादजी जैन] मे प्रपार उत्साह था, लालाजी का यह सोभाग्य हुन्ना कि उन्होंने सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पर आचार्य सांतिसागरजी श्री वीरसागरजी और नेमसागरजी सहाराज के वर्शन किये आपके पिताजी, माताजी और आपने तथा मनेक भाई बहिनों ने नियम किये।

भाग महावीर स्वामी के २५०० वें शिवां ए महोत्सव पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसमें दिल्ली में पवारे वारों सम्प्रदाय के मुनिराज भीर झावायों का परिचय वा परमपुरुष ऐलावार्य विद्यानंदाजी महाराज ने उस पुस्तक को पसंद किया और कहा कि जिसमें समस्त विश्व जैन समाज के झावायें मुनिगण स्वामियों का परिचय हो ऐसी पुस्तक छरानी वाहिये। इस सम्बन्ध में लालाजी की प्रवल सावना थी कि आवार्य बातिसागरजी महाराज से लेकर आजतक हमारे जितने मुनिराज हैं उन सभी का परिचय एक पुस्तक में हो। तदनुरूप खन्य तैयार किया गया और उसके प्रकाशन का भार लालाजी की ओर से ही वहन किया गया। हमारी भी जिनेन्द्र देव से प्रार्थना है कि लालाजी सतत जिन बातन की सेवा करते रहें।



## विगम्बर जेनाचार्य परम पूज्य १०६ श्री धर्मसागरजी महाराज

# का आशीर्वाव

दिगम्बर चर्या अपने आप में इतनी महान और कठोर है कि सहज कोई व्यक्ति इसको धारण करने का साहस नहीं कर पाता और इस कल्किनल में तो रत्नत्रय धारी दिगम्बर साधु की चर्या का प्रतिपालन और भी कठिन होता जा रहा है, फिर भी ऐसी पुण्य आत्माएँ हुई हैं, हो रही है और पचम काल के तीन वर्ष साढ़े आठ माह शेष रहने तक होती रहेगी।

मानव स्वभाव अनुकरणीय है इसी कारण हम अतिणीघः पादचात्य देशों के वैभव एवं वैज्ञानिक प्रसाधनों का अनुसरण कर अपनी गति को दिन दूनी रात चौगुनी बढा रहे हैं।

दिगम्बर साधु मोक्ष के मूक साधक होते हैं, ये अपनी ऋद्वियां. शिक्तया, ज्ञान, बैभव एव विशिष्ट चारित्र आदि का प्रसार करने मे उदासीन रहते हैं और उसके फलस्वरूप साधु के समाधिस्थ हो जाने के बाद उनके अनुपम गुणों का प्रायः विलोप सा ही हो जाता है उन महान तपोनिधि तपस्वी की धर्म, धर्मात्मा एवं समाज को जो देन है उसे चिरस्थाई बनाए रखने के उद्देश्य से ही ब्र० धर्मचन्द्र णास्त्री का यह प्रयास प्रशंसनीय है। इनने परिश्रम कर वर्तमान में जितने भी साधु, साध्वियाँ, धृल्लक, शृल्लिकाये आदि हैं उनकी विशेष उपलब्धियाँ एवं जीवन परिचयादि का संकलन लेखन कर इसे तैयार किया है।

इस संस्करण से दिगम्बर तपस्वी भी जीवन्त के सहण प्रत्यक्ष हो रहे हैं। समाज के धर्मप्रेमी बन्धु इसका अनुकरण कर साधु बनने का प्रयास कर सकेंगे, और वे परिवार भी जिनके घर से कुछ पीढ़ियों पहले ये महात्मा निकले हैं उनकी भावी पीढ़ी इस ग्रन्थ के माध्यम से अपने स्मृति पटल पर उन महापुरुषों को अंकित कर स्वयं भी उनका अनुकरण करते हुए उसी मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। इन सभी हिष्टयों से यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। इसके संकलनकर्ता, लेखनकर्ता एव प्रकाशक आदि के लिए हमारा यही आशीर्वाद है कि ऐसे उत्तमोत्तम प्रकाशन समय समय पर कराते रहे धौर मानव प्रकृति के अनुसार, उन्हीं महापुरुषों का अनुकरण कर मोक्ष मार्ग के पथिक बनें।

# अनुक्रमणिका -¤-

|                                            | पुष्ठ सं•  | g.                                        | क्ट सं •   |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| प्रथम तीर्थंकर ऋवभदेव                      | 8          | मुनि नेमिसागरजी                           | 99         |
| चौबीसमें तीर्थंकर महावीर                   | 88         | ग्रा <b>० कु</b> न्यसागरजी                | E 0        |
| बानार्यं भद्रबाहु स्वामी                   | 39         | श्राचार्यं पायसागरजी                      | = 3        |
| <b>बाचार्य ध</b> रसेन                      | २०         | मुनि मल्लिसागर <b>जी</b>                  | <b>= 3</b> |
| ., पुष्पदन्त एव भूतवित                     | २१         | ,, चन्द्रकीनिजी                           | εķ         |
| ,, कुन्दकुन्द स्वामी                       | २२         | ,, वर्डमानसागरजी (वक्षिण)                 | ς ξ        |
| ,, उमास्वामी                               | २३         | ,, वर्मसागरजी                             | = 9        |
| ,, समन्तभद्रस्वामी                         | २४         | धाचार्यं सुश्रमंतागरजी                    | 55         |
| ,, धकलक स्वामी                             | २६         | मुनि नेमसागरजी                            | 13         |
| ,, पूज्यपादस्थामी                          | २<         | क्षु॰ चन्द्रकीतिजी                        | 99         |
| ,, जिनसेन                                  | २९         | <b>अु॰ घर्मे</b> सागरजी (कुराव <b>ड</b> ) | € ¥        |
| ,, रविषेगा                                 | 30         | ग्रायिका विद्यावतीजी                      | € ૬        |
| भारतीय संस्कृति मे दिग॰ साधुक्रों का स्थान | ा ३१       | ग्र।यिका चन्द्रवतीजी                      | શ્હ        |
| जैनाचायों का समाज व राष्ट्र को योगदान      | 9.1        | ग्रायिका सिखमतीजी                         | 8=         |
| दिगम्बर मुनिराज स्तवनांजलि                 | ٧o         | क्षु॰ गूरामतीजी                           | 33         |
| मुनियो का जीवन                             | ४२         | <b>अ</b> ० प्रजितमतीजी                    | 808        |
| भ्रादि मुनि भगवान ऋषभदेव के प्रति          | ¥<         | ग्राचार्यं भी वीरसागर स्तुति:             | १०२        |
| भाषायं श्री शातिसागर स्तुति:               | ¥+         | द्या. भी वोरसागरजो द्वारा दोक्षित शिष्य   | १०३        |
| थाः श्री शांतिसागरकी महाराज द्वारा         |            | क्राचार्यभी शिवसागरजी                     | १०५        |
| बीक्षित साधुवृश्य                          | Жę         | ,, श्रीधर्मसागरजी                         | 220        |
| माचार्यभी सांतिसागरजी                      | 4.9        | मुनि पद्मसागरजी                           | 179        |
| ,, श्रीवीरसागरजी                           | ٤٠         | ,, सन्मतिसागरजी                           | 125        |
| मुनि भी चन्द्रसागरजी                       | ξ¥         | ,, भादिसागरजी                             | 180        |
| धावार्यश्री निमसागरजी                      | <b>5</b> 1 | ,, सुमतिसागरजी                            | 111        |

## [ १६ ]

| 9                                  | ष्ट सं॰      | पु                                     | च्ठ सं०     |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| मृति श्रुतसागरजी                   | १३१          | धार्यका बुद्धमतीजी                     | १८८         |
| मूनि अजितकीर्तिजी                  | 8 8 5        | ,, ब्रादिमतीजी                         | <b>१</b> == |
| ., अयसागरजी                        | १३२          | ,, धरहमतीजी                            | 3=8         |
| भाचार्यं कल्प श्रुतसागरजी          | \$ 7.9       | ,, चन्द्रमतीजी                         | 0.5 \$      |
| क्ष् सिद्धसागरजो                   | 898          | ,, राजुलमतीजी                          | 117         |
| ,, सुमितिसागरजी                    | 5.8.5        | ,, नेमीमतीजी                           | 66.8        |
| व्यापिका इन्दुमतीजी                | \$.8.5       | ., भद्रमतीजी                           | 984         |
| ,, वीरमतीजी                        | ₹ <b>¥</b> ₹ | ,, दयामतीजी                            | ***         |
| ,, विमलमतीओ                        | \$88         | ,, कनकमतीजी                            | 788         |
| द्मा॰ कुन्युमतीजी                  | \$XE         | ,, जिनमतीजी                            | 180         |
| भा• सुमतिमतोजी                     | <b>8</b> 8€  | ,, सम्भवमतीजी                          | ? & =       |
| भा० पाश्वंमतीजी                    | 620          | ,, विद्यामतीजी                         | 88=         |
| मा <b>ः</b> सिद्धमतीजी             | <b>₹</b> ¥¤  | ,, सन्मतीमाताजी                        | 33\$        |
| श्रा <b>∍</b> ज्ञानमतीजी           | १५०          | ,, कल्यारामतीजी                        | ₹00         |
| <b>मा</b> • सुपाश्वंमतीजी          | <b>१</b> ५२  | ,, श्रीयासमतीजी                        | २०१         |
| <b>ग</b> ा० वासुमतीजी              | 9145         | ,, श्रेष्ठमतीजी                        | २०२         |
| भ्रा <b>० शान्तिमती</b> जी         | १५७          | ,, सुझीलमतीजी                          | २०३         |
| भी शिवसागराचार्यं स्तुतिः          | १४८          | ,, विनयमतीजी                           | 808         |
| मा० शिवसागरको द्वारा बोक्षित शिब्य | 3 % \$       | धु <b>॰</b> सुवतमतीजी                  | 808         |
| मुनि ज्ञानसागरजी                   | 255          | ग्राचार्य बन्दना                       | २०६         |
| ,, वृषभसायरजी                      | 856          | श्राचार्य भी धर्मसागरजी द्वारा दीक्षित |             |
| ,, ग्रजितसागरजी                    | 101          | साधु बृग्व                             | २०७         |
| ,, सुपाप्रवंसागरकी                 | 808          | मुनि दयासागरजी                         | ₹0€         |
| ,, सुबुद्धिसागरजो                  | १७८          | ,, पुष्पदन्तसागरजी                     | 280         |
| , भव्यसागरजी                       | ₹=0          | ,, निर्मेलसागरजी                       | 215         |
| ,, श्रेयाससागरजी                   | 1=1          | ,, सं <b>यमसागर</b> जी                 | 717         |
| क्ष्॰ योगीन्द्रसागरजी              | <b>१</b> =४  | ,, ग्रभिनन्दनसागरजी                    | 288         |
| म्नायिका विशुद्धमतीजी              | <b>१</b> = ५ | ,, भीतलसागरजी                          | 288         |

|                    | ष्टुच्ठ सं० | 1                          | वृष्ठ सं∙                     |
|--------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| मुनि सम्भवसागरजी   | ₹₹          | सु० परमातम्दसागर <b>जी</b> | 588                           |
| ,, बोधसागरजी       | २१७         | बायिका अनन्तमतीजी          | ·                             |
| ,, महेन्द्रसागरजी  | ₹₹=         | ,, भभयमतीजी                | 58£<br>588                    |
| ,, वद्धंमानसागरजी  | 711         | ,, विद्यामतीजी             | <b>५</b> ०६<br>२४७            |
| ,, चारित्रसागरजी   | 270         | ,, संयममतीजी               | २४६                           |
| ,, मदसागरजी        | २२१         | ,, विमलमतीजी               | 586                           |
| ,, बुद्धिसागरजी    | २२२         | ,, सिद्धमतीओ               | २५०                           |
| ,, भूपेन्द्रसागरजी | २२३         | ,, जयमतीजी                 | २५१                           |
| ,, विपुलसागरजी     | २२४         | , धिवमतीजी                 | २५१                           |
| ,, यतीन्द्रसागरजी  | २२४         | 6                          |                               |
| ,, पूर्णसागरजी     | २२६         |                            | २४२                           |
| ,, कीर्तिसागरजी    | २२७         | ,, समाधिमतीजी              | २४२                           |
| ,, सुदर्शनसागरजी   | 220         | ,, निर्मलमतीजी             | २५३                           |
| ,, समाविसागरजी     | २२=         | ,, समयमतीजी                | २५४                           |
| ,, मानन्दसागरजी    | २२ <b>=</b> | ,, गुर्एमतीजी              | २५५                           |
| ,, समतासागरजी      | ₹₹          | ,, प्रवचनमतीजी             | २५६                           |
| ,, उत्तमसागरजी     | ₹३•         | ., अनुतमतीजी               | २४७                           |
| ,, निर्वाणसागरजी   | २३१         | ,, सुरत्नमतीजी             | २४=                           |
| ,, मल्लिसागरजी     | २३२         | ,, अरुभमतीजी               | হ ধূৰ                         |
| ,, रविसागरजी       | २३४         | ,, धन्यमतीजी               | ٠,<br>۶ <b>٤</b> ٤            |
| ,, जिनेन्द्रसागरजी | २३४         | ,, वेतनमतीजी               | 74.                           |
| ., गुरासागरजी      | २३६         | ,, विपूलमतीजी              | 74.                           |
| ऐलक वैशायसागरजी    | २३७         | ,, रत्नमतीजी               | 7 5 8                         |
| भुल्लक पूरणसागरजी  | २३=         | क्षु॰ दयामतीजी             | २ <b>६१</b>                   |
| ,, संवेगसागरजी     | २३ व        | ,, यमोमतीजी                | 741                           |
| ., सिद्धसागरजी     | २३९         | ,, बुद्धमतीजी              | 747                           |
| । योगेन्द्रसागरजी  | २४०         | व व्यारी बाई               |                               |
| ,, करुणासागरजी     | २४२         | मुनि ग्रमितसागरजी          | २ <b>६३</b>                   |
| ,, देवेन्द्रसागरजी | 588         | ,, समकितसागरजी             | સ્ <b>દ</b> ૪<br>૨ <b>૬</b> ૪ |
|                    |             |                            |                               |

| स्वार्य क्षे क्ष्नुतसायरको द्वारा वीक्षित   स्वयं प्रदेश   स्वार्य सायरको   द्वार्य सायरको   द्वार सायरको   द्वार्य सायरको   द्वारक्य सायरको   द्वार्य सायरको   द्वारक्य सायरको   द्वार्य सायरको   द्वार्य सायरको   द्वार सायरको   द्वार सायरका   द्वार सायरका   द्वार सायरको   द्वार सायरका   द्वार   |                                     | पृष्ठ सं ०   | }                                           | ष्ठ सं॰     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| शिष्य २६४ व्या-क.सन्यतिसागरजी द्वारा वीकित शिष्य २६७ वृति नेमसायरजी द्वारा वीकित शिष्य २६७ वृति नेमसायरजी द्वारा वीकित शिष्य २६६ वृत्व वृत् | था. कल्प भी भृतसागरको द्वारा दीवि   | भत           | क्षु॰ प्यारमतीजी                            | २=६         |
| सारिका सरकावीओ २६६  , शीतनमतीओ २००  , दवामतीओ २००  , दवामतीओ २००  , दवामतीओ २००  , सुर्वनसागरको २००  , सुर्वनसागरको २००  , स्वत्वसागरको १००  , स्वत्वसागरको ।। २००  , स्वत्वसागरको ।। २००  , स्वत्वसागरको १००  , स्वत्वसागरको १००  , स्वत्वसागरको ।। २००  , स्वत्वसागरको १००  , स्वत्वसागरको ।। २००  , स्वत्वसागरको १००  , स्वत्वसागरको १००  , स्वत्वसागरको ।। २००  , स्वत्वसागरको १००  , प्रत्वसागरको १००  , प्रत्वसागरको १००  , प्रत्वसागरको १००  , प्रत्वसागरको १००  , स्वत्वसागरको १००  , स्वत्यसागरको १०००  , स्वत्यसागरको १००००  , स्वत्यसागरको १००००  , स्वत्यसागरको १००० |                                     |              | था. क. सन्मतिसागरजी द्वारा बीक्षित शि       | व २८७       |
| , व्यवसायकी २०० , व्यवसायकी ३०० , व्यवसायकी २०० , व्यवसायकी ३०० , व्यवसायकी २०० , व्यवसायकी ३०० , व्यवसायकी ३ | मृति समतासागरजी                     | २६६          | मुनि नेमसागरजी                              | २८६         |
| , दवासतीजो २०४  मुनि दवासागरची द्वारा दोक्सि शिष्य २७२  , सुदर्बनसागरजो २०३  , रवलावायरजो २०३  , रवलावायरजो २०३  , स्वाधितागरजो २०३  , स्वाधितागरजो २०३  , समाधितागरजो १०३  , पार्वकीतिजो २०३  , सम्तासागरजो १०३  हु॰ समतासागरजो १०३  , मद्राम्पताजो २०३  , पर्वमताजो २०३  , पर्वमताचाजो २०३  , पर्वमताचाजो २०३  सु॰ स्वस्तामरजो द्वारा दोक्सित शिष्य २००  सुनि स्वप्रसामरजो द्वारा दोक्सित शिष्य २००  स्वार्वका पार्वकी द्वारा द्वाराम्पता द्वारा दोक्सित शिष्य २००  सुनि स्वप्रसामरजो द्वारा दोक्सित शिष्य २००  स्वार्वका पार्वकी द्वारा दोक्सित शिष्य २००  सुनि स्वप्रसामरजो द्वारा दोक्सित शिष्य २००  स्वार्वका पार्वकी द्वारा दोक्सित शिष्य २००  स्वार्वका पार्वकी द्वाराम्पताजो द्वारा दोक्सित शिष्य २००  स्वार्वका पार्वकी द्वाराम्पताच द्वाराम्पताच द्वाराम्पताच ३००  स्वार्वका पार्वकी द्वाराम्पताच द्वाराम्पताच द्वाराम्पताच ३००  स्वार्वका पार्वकी द्वाराम्पताच द्वाराम्पताच द्वाराम्पताच ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ग्रायिका सरलमतीजी                   | 755          | ,, विमलसागरजी                               | २८६         |
| मुति वयासागरची द्वारा वीक्षित शिष्य २६२ । , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , भीतलमतीजी                         | ₹७•          | ,, पदमसागरकी                                | ₹=&         |
| , सुदर्बनवागरकी २०३   ,, जानिकातीकी २६६   स्टब्स् स्वाचायकी २०३   ,, ज्यमसागरकी ३०४   ,, ज्यमदागरकी २०४   ,, ज्यमंद्रवागरकी २०४   ,, ज्यमंद्रवागरकी २००   ,, ज्यमंद्रवागरकी ३००   ,, ज्यमंद्रवागरकी ३००   ,, ज्यमसागरकी ३००   ,, ज्यमसागर | ., दयामतीजी                         | २७१          | ,, कुन्यसागरजी                              | २=९         |
| , सुदर्शनसागरजी २०३  , रवल्रहागरजी २०३  , रवल्रहागरजी २०३  , क्ष्माधितागरजी २०३  , स्वाधितागरजी १०३  , स्वाधितागरजी ११३  , स्वाधितागरजी १०३  , पार्वकीतिजी २०३  , पार्वकीतिजी २०३  , पार्वकीतिजी २०३  , पार्वकीतिजी २००  , उदयहागरजी २००  , उदयहागरजी २००  , स्वाधितागरजी १००  , म्राम्ततीजी २००  , म्राम्ततीजी २००  , मुक्ष्मप्रवर्तीजी २००  , स्वाधितागरजी १००  , स्वा | मृति दयासागरकी द्वारा दीक्षित शिष्य | २७२          | ग्रायिका चन्द्रमतीजी                        | ₹8•         |
| , व्यवसायको । २७४ , हिससायको २९६ , समाधिसायको । २७४ , समाधिसायको । २७४ , समाधिसायको । २७४ , समाधिसायको । २७४ , समाधिसायको ।। २७४ , समाधिसायको ।। २७४ , समाधिसायको ।। २७४ , समाधिसायको २९४ , पार्थकीविचो २७४ , पार्थकीविचो २७४ , पार्थकीविचो २७४ , पार्थकीविचो २०० , समायकायको २०० , समायकायको २०० , समायको । २०० , समायको ३०० , समायको ३० | •                                   | २७३          | ,, गान्तिमतीजी                              | २६१         |
| , व्यवस्थायत्वी । २७४ , विजयसायर्थी । २०४ , व्यवस्थायर्थी । २०४ , व्यवस्थायर्थी । २०४ , व्यवस्थायर्थी । २०० , व्यवस्थायर्थी । ३०० , व्यवस्थायर्थी   ३०० , व्यवस्थायय्थी   ३०० , व्यवस्थाय्यव्यवस्थाय्यव्यवस्थाय्यवस्थाय्यवस्थाय्यवस्थाय्यवस्थाय्यवस्थाय्यवस्थाय्यवस्थाय्यवस्थाय्यवस्थाय | ., रवसामागरजी                       | २७३          | क्षु∙ सुपाश्वंसागरजी                        | २६२         |
| , त्वाधिवागरवी II २७५ , तवाधिवागरवी III २७५ , तवाधिवागरवी III २७५ , तवाधिवागरवी III २७५ , तवाधिवागरवी III २७५ , तवाव्यवागरवी III २७५ , तवाव्यवागरवी २०६ , वार्ष्वतीविवी २७६ कु सत्तावागरवी २०० , जवव्यवागरवी २०० , जवव्यवागरवी २०० , जव्यवागरवी २०० , व्यव्यवागरवी २०० , व्यव्यवागरवी २०० , व्यव्यवागरवी २०० , प्रकासतीवी २०० , प्रकासतीवी २०० , तव्यव्यवागरवी २०० , तव्यव्यवागरवी ३०० , तव्यव्यवागरवी ३०० , तव्यव्यवागरवी ३०० , व्यव्यव्यवागरवी ३०० , व्यव्यवागरवी ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 208          | ,, हेमसागरजी                                | ₹8₹         |
| ,, समाधिसागरत्री III २७४ , समाधिसागरत्री IIII २७४ , समाधिसागरत्री IIII २७४ , समाधिसागरत्री IIII २७४ , समावसागरत्री III २७४ , प्रावंशीतित्री २७४ , प्रावंशीतित्री २७४ , धर्मेद्रसागरत्री २६६ , धर्मेद्रसागरत्री २६६ , धर्मेद्रसागरत्री २६६ , व्यवसागरत्री २६६ , व्यवसागरत्री २६६ , व्यवसागरत्री २६६ , प्रावंशीतात्री २६१ , प्रावंशीतात्री २६१ , प्रावंशीतात्री २६१ , प्रावंशीतात्री २६१ , प्रावंशीतात्री २६२ , व्यवसागरत्री २६२ , व्यवसागर्यी २ | ,, समाधिस।गरजी 🌡                    | २७४          | ,, विजयसागरजी                               | 253         |
| पुति विवेदसायरजी इरा बीक्रित शिष्य २६४ , वर्गे व्यवसायरजी इरा बीक्रित शिष्य २६४ , वर्गे व्यवसायरजी २६६ , वर्गे व्यवसायरजी २६० , वरवसायरजी २६० , वरवसायरजी २६० , वरवसायरजी २६० , वर्गे वरवसायरजी ३६० , वर्गे वरवसायरजी ३६० , वरवसायरजी २६० , वरवसा |                                     | २७४          | ,, चारित्रसागरजी                            | २९४         |
| ,, पारबंशीतिजी २७९ तुः समतासागरजी २६० तुः समतासागरजी २६० तुः समतासागरजी २६० तुः समतासागरजी २६० तुः उदयहागरजी २६० तुः उदयहागरजी २६० तुः उदयहागरजी २६० तुः प्रसम्प्रतीजी २६० तुः मुद्देश्यमतीजी २६० तुः मुद्देश्यमतीजी २६० तुः मुद्देश्यमतीजी २६० तुः मुद्देश्यमतीजी २६० तुः स्वत्यमतीजी २६० तुः स्वत्यमतीजी २६० तुः वृत्यम्यस्तीजी २६० तुः वृत्यम्यस्तीजी २६० तुः वृत्यम्यस्तीजी २६० तुः वृत्यमतागरजी ३०० तुः सुरम्यसागरजी ३०० तुः परम्यसागरजी ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,, समाधिसागरजी 🚻                    | २७४          | ,, मानसागरजी                                | २९४         |
| हुँ समतासागरवी २६० प्राप्तका सुपूर्णमतीवो २६६ प्रा. श्री सानसागरकी हारा बीसित सिध्य २६७ प्रा. श्री सानसागरकी हारा बीसित सिध्य २६७ प्रा. श्री सानसागरकी हारा बीसित सिध्य २६७ प्रा. श्री सानसागरकी २६६ प्रा. श्री सानसागरकी २६६ प्रा. श्री सानसागरकी २६६ प्रा. श्री सानसागरकी २६६ प्रा. श्री सानसागरकी २६० प्रा. विजयसागरकी ३६० प्रा. विजयसागरकी २६६ प्रा. व्यवसागरकी २६६ प्रा. व्यवसागरकी २६६ प्रा. व्यवसागरकी २६० प्रा. विजयसागरकी ३६० प्रा. व्यवसागरकी २६० प्रा. व्यवसागरकी ३६० प्र. व्यवसागरकी ३६० प्रा. व्यवसागरकी ३६० प्रा. व्यवसागरकी ३६० प्राप्तका १६० प्रा. व्यवसागरकी ३६० प्र. व्यवसागरक | ,, निजानन्दसागरजो                   | २७४          | मुनि घेयांससागरजी द्वारा बीक्षित शिष्य      | <b>78</b> ¥ |
| , निरवनतागरवो २८० , उदयसागरवो २८० तार्विका सुप्रकाक्षमतीवो २६० तार्विक सुर्वेभयनतीवो २६० तार्विक सुर्वेभयनतीवो २६० तार्वेभयमतीवो २६० तार्वेभयमतावो ३०० तार्वेभयमतावो ३०० तार्वेभयमतावो ३०० तार्वेभयमतावो ३०० तार्वेभयमतावो ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,, पाण्यंकीर्तिजी                   | २७९          | ,, धर्मेन्द्रसागरजी                         | २९६         |
| , उदयसागरजी २६०  हारिका सुप्रकास मतीजी २६१  हारिका सुप्रकास मतीजी २६१  हारिका सुप्रकास मतीजी २६१  हार्ग विवेकसागरजी २६१  हार्ग विवेकसागरजी २६६  हार्ग विवेकसागरजी २६६  हार्ग विवेकसागरजी १६६  हार्ग विवेकसागरजी १६६  हार्ग सुप्रकासतीजी २६३  हार्ग वेरायमतीजी २६३  हार्ग वेरायमतीजी २६३  हार्ग वेरायमतीजी २६३  हार्ग वुस्प्रवन्तास गरजी २६४  हार्ग वुस्प्रवन्तास गरजी २६४  हार्ग वुस्प्रवन्तास गरजी २६४  हार्ग वुस्प्रवन्तास हारा की हार्ग की हा हार्ग की ह | क्षु∙ समतासागरजी                    | 7=0          | मायिका सुगुरामतीजी                          | 785         |
| पारिका सुक्ताक्षमतीजी २६१  ,, प्रशासतीजी २६१  ,, प्रशेषवसतीजी २६२  ,, तिसवसतीजी २६२  ,, तिसवसतीजी २६२  ,, तिसवसतीजी २६२  ,, परतमतीजी २६३  तुः वेरायमतीजी २६३  तुः व्यवसागरजी ३०२  सार्विक राश्यंमतीजी २६३  तुः व्यवसागरजी ३०२  सुः वस्मागरजी ३०४  वुः व्यवसागरजी ३०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, निरजनसागरजी                      | २८०          | द्याः श्री ज्ञानसागरको द्वारा दीक्षित शिष्य | 989         |
| , प्रशासतीओ २६१ शु. स्वस्थानग्रजी २६१ शृ. स्वस्थानग्रजी १९६ शृ. सुक्षेत्रयसतीओ २६२ शृ. स्वत्यसतीओ १०२ , तिन्यसतीओ १०१ , तिन्यसतीओ १०१ , तिन्यसतीओ १०१ , तिन्यसतीओ १०१ स्व. स्व. स्व. स्व. स्व. स्व. स्व. स्व.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,, उदयसागरजी                        | २६०          | मा० विद्यासागरजी                            | ₹8=         |
| , मुदेभवनतीओ २०२२ , निस्तवनतीओ २०२ , मरतमतीओ २०२ , मरतमतीओ २०३ , मरतमतीओ २०३ , व्याप्यमतीओ २०३ वृत बुर्णवन्ततामरओ २०३ वृत वृत्णवन्ततामरओ २०३ , पदमसागरओ २०४ , पदमसागरओ २०४ वृत सम्मस्यसागरओ ३०४ वृत सम्मस्यसागरओ ३०४ वृत प्रमानराओ २०४ वृत प्रमानराओ २०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | द्यायिका सुप्रकाशमतीजी              | २८१          | मुनि विवेकसागरजी                            | 325         |
| , बुर्वभवसर्वाजो २००२  , तिसवसर्वाजो २००२  , तिसवसर्वाजो २००२  , सरतसर्वाजो २००२  , अवस्थानारजो २००२  तृत वृर्वभवस्यायजो २००२  तृत वृर्वभवस्यायजो २००२  , परसस्यायजो २००२  , परसस्यायजो २००२  , परस्यायज्ञो २००२  त्राविकाराव्योजनाजो २००२  त्रुर्वभवस्यायजो  , परस्यायज्ञो २००२  त्रुर्वभवस्यायजो  , परस्यायज्ञो २००२  त्रुर्वभवस्यायजो  , परस्यायज्ञो २००२  त्रुर्वभवस्यायज्ञो  , परस्यायज्ञो २००२  त्रुर्वभवस्यायज्ञो  , परस्यायज्ञो २००२  त्रुर्वभवस्यायज्ञो  , परस्यायज्ञो २००२  त्रुर्वभवस्यायज्ञो  , परस्यायज्ञो  , परस्यायज | ,, प्रज्ञामतीजी                     | २८१          | शु• स्वरूपानन्दजी                           | 399         |
| ,, भरतमतीजी १८३ ,, विजयसागरवी १०१ सुर वेरायमतीजी १८३ मृत पुरुषस्तवागरवी १०१ मृत पुरुषस्तवागरवी १०२ मृत पुरुषस्तवागरवी १०२ मा विद्यासागरकी द्वारा वोशित शिष्य १०३ मृति समयसागरवी १२४ मृति समयसागरवी १२४ सुरुष परमागरकी १२४ सुरुष परमागरकी १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, सुवैभवमतीओ                       | २८२          | मुनि सुपारवंतागरजी द्वारा वीक्षित शिष्य     |             |
| ,, सरतमतीजी १६३ ,, विजयसागरजी ३०१ कु वैरायमतीजी १०३ कु वैरायमतीजी १८३ कु सुरन्तमागरजी १०२ आ विद्यासागरजी १०३ आ विद्यासागरजी १०३ आ विद्यासागरजी १०३ कु सुरन्तमागरजी १०३ कु सुर्ति समयसागरजी १०४ कु पदमागरजी १०४ कु पदमागरजी १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , निसगमतीजी                         | २=२          | ., विनयसागरजी                               | 3 . 8       |
| सुः वैराध्यमतीजो २०२ मृति पुष्पदस्तामारको २०२ मृति पुष्पदस्तामारको २०२ मृति सम्बद्धामारको ३०२ मृति सम्बद्धामारको ३०४ मृति सम्बद्धामारको ३०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,, भरतमतीजी                         | २६३          | ,, विश्वयसागरजी                             |             |
| मुनि पुश्यवस्तागरको २०४ आ विद्यासागरको द्वारा बोलित शिष्य २०३ , पदमसागरको २०४ मृनि समयसागरको ३०४ । योगसागरको २०४ कुण पदमसागरको २०४ । योगसागरको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>सु॰ वै</b> राग्यमतीजी            | २६३          | तु <b>० सुरस्नसागर</b> जी                   |             |
| ,, पदमसागरबी २०४ म्रुनि समयसागाजी ३०४<br>धाविका पार्वमतीको २०५ ,, योगसागरबी ३०४<br>खुः पदमसागरबी २०६ विकासाम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मुनि पुष्पदन्तसागरकी                | २८४          | आ विद्यासागरकी द्वारा हो किस किस्स          |             |
| षार्विका पार्वमतीको २६५ ,, योनसागरको ३०४<br>सु॰ पदममागरको २६६ जिल्लासन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,, पदमसागरजी                        | २ <b>=</b> ४ |                                             |             |
| सुन पदमसागरकी २०६ विकाससम्बद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रायिका पार्श्वमतीकी               | २६४          | -                                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>स्</b> ० पदमसागरजीः              | २६६          | . नियमसागरजी                                |             |

|                                    | •           | •                               |              |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|
|                                    | पृष्ठ सं•   |                                 | पृष्ठ सं•    |
| मुनि चेतनसागरजी                    | , ३०५       | मुनि सुमतिसागरजी                | ३२२          |
| ,, भ्रोमसागरजी                     | ¥०४         | ,, सान्तिसागरजी                 | 328          |
| ., क्षमासागरजी                     | ३०६         | ,, निर्वासभूषराजी               | 323          |
| ,, गुप्तिसागरजी                    | ३०६         | धुल्लक चन्द्रभूषराजी            | 328          |
| ,, संयमसागरजी                      | ३०६         | ,, नन्दिषेसाजी                  | 37×          |
| ऐलक मावसागरजी                      | २•७         | s, पदमसागर <b>जी</b>            | ₹94          |
| ,, परमसागरजी                       | ₹०७         | ,, भद्रबाहुजी                   | <b>9 2 X</b> |
| ,, निशंकस।गरजी                     | ७०६         | ,, भादिसागरजी                   | 395          |
| ,, ममतासागरजो                      | छ ० इ       | ,, इन्द्रमूपराजी                | ₹ ₹ 19       |
| ,, स्वभावसागरजी                    | ₹•७         | ,, वृषभसेनजी                    | ₹₹=          |
| ,, समाधिमागरजी                     | ३०⊏         | ,, जिनभूषणजी                    | 498          |
| ,, करुणासागरजी                     | ३०६         | द्यायिका सुव्रतामतीजी           | 37£          |
| ,, दयामागरजी                       | \$ ∘ ⊏      | ,, वान्तिमतीजी                  | ₹₹•          |
| ,, ग्रभयसागरजी                     | ३०⊏         | ,, यशोमतीजी                     | 330          |
| मुनि निजानन्दसागरजी द्वारा दीक्षित | 308         | ,, दयामतीजी                     | 155          |
| ,, त्यागानन्दजी                    | 3∘€         | ,, धनन्तमतीजी                   | 332          |
| मुनि सुमतिसागरजो द्वारा दीक्षित    | 380         | <b>धुल्लक जिनमती</b> जी         | 333          |
| ,, नेमिसागरजी                      | 3 € 0       | ,, चारित्रमतीजी                 | 3 3 4        |
| ,, सुपाव्यंसागरजी दक्षिरम          | ₹११         | ,, भादिमतीजी                    | <b>33</b> 4  |
| ,, सो <b>मन्धरसागरजी</b>           | ₹११         | ,, मजितमतीजी                    | ₹\$€         |
| ,, नेमीसागरजी                      | ₹ ₹ २       | ,, कमलबीजी                      | ३३७          |
| मा० भी देशभूषराजी द्वारा दीक्षित   | ₹ ₹         | ,, जयश्रीजी                     | 330          |
| मुनि सुबलसागरजी                    | \$ \$8      | ,, चन्द्रसैनाजी                 | ३३८          |
| ,, ज्ञानभूषराजी                    | <b>३१</b> ४ | , कृष्णमतीजी                    | 335          |
| ,. सन्मतिभूषराजी                   | ₹ १७        | द्यार्थिका बीरमतीजी             | 3 F F        |
| ,, विद्यानन्दजी                    | ३१⊏         | <b>लु० राजमतीजी</b>             | ***          |
| ,, सिद्धसैनजी                      | ३२०         | ,, श्रेयांसमतीजी                | ₹¥•          |
| ,, बाहुबलीजी                       | <b>३</b> २० | का॰ नहाबीरकोतिजी द्वारा दीक्षित | 389          |

|                                     | षृष्ठ सं०    | 1                       | पृष्ठ सं•     |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| वाचार्य विमवसायरजी                  | <b>\$</b> 85 | मुनि सुवतसागरजी         | ३७१           |
| <b>मुनि कुन्ध्</b> सागरजी           | \$80         | ,, घरहसागरजी            | 302           |
| ,, नेमिसागरजी                       | 3¥0          | ., बाहुबलिसागरजी        | ₹७₹           |
| ,, सुधर्मसागरजीः                    | 386          | , सम्भवसागरजी           | इंख           |
| 🗯 बासुपूज्यजी                       | \$ ¥ o       | ,, भरतसावरजी            | 303           |
| ,, वद्धैमानसागरजी                   | 3 % \$       | ,, पार्श्वसागरजी        | 30%           |
| n <b>व</b> ।विसागरजी                | ₹४२          | ,, उदयसागरजी            | ₹७%           |
| ,, सम्भवसागरजी                      | 3 K K        | ,, मतिसागरजी            | ३७%           |
| "नविसागरजी                          | 7110         | , पुष्पवन्तसागरजी       | 30€           |
| ,, ग्रानम्बसागरजी                   | ३४६          | ,, भूतवलीजी             | ३७७           |
| भूत्लक मादिसागरजी                   | ३४⊏          | ., सुवर्गसावरजी         | ₹9=           |
| ,, नमिसागरजी                        | 3.8.6        | , भानन्दसागरजी          | 30€           |
| » सम्भवसागरजी                       | ३४९          | ., पाश्यंकीर्तिजी       | 3 = •         |
| ,, नेमिसागरजी                       | 350          | ,, <b>अव</b> णसागरजो    | 9 == €        |
| » चन्द्रसागरजी                      | 368          | ,, वद्धंमानसागरजी       | ३ द १         |
| » शीतलसागरजो                        | 355          | ,, समाधिस।गरजी          | 3 <b>€ </b> ₹ |
| वार्यिका व्योसमतीजी                 | 949          | ा, पार्श्वसागरजी        | \$43          |
| ,, वीरमतीजी                         | 352          | ऐलक चन्द्रसागरजी        | ३८४           |
| ,, शीतसमतीजी                        | 353          | ,, कीर्तिसागरजी         | 8=8           |
| <ol> <li>सुपाप्तंत्रतीकी</li> </ol> | 343          | ,, विजयसागरजी           | \$4A          |
| सुल्लिका मादिमतीजी                  | 358          | ., वृषभसागरजी           | ३०४           |
| ,, जिनमतीजी                         | 368          | क्षुल्लक अनेकान्ससागरजी | 3=6           |
| ,, नेमिमतीजी                        | 354          | » मतिसागरजी             | 3=4           |
| , चन्द्रमतीजी                       |              | ,, चन्द्रसागरजी         | ३८६           |
| मा० विमलसागरजी द्वारा दीक्षित       | ३६५          | ,, समतासागरजी           | वेक्स         |
| ,, सन्मतिसागरजी                     | ३६६          | » रतनसागरजी             | रेडब          |
| मुनि वीरसागरजी                      | ३६८          | ,, नंगसागरजी            | 306           |
| ,, भनन्तमागरजी                      | ₹७•          | n उदयसागरजी             | 3=5           |
|                                     | ₹७१ }        | । शानसागरजी             | 390           |

|        |                       | पृष्ठ सं०   |                                     | पृष्ठ सं॰    |
|--------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| क्षुरल | क <b>धर्मसा</b> गरजी  | ३६१         | क्षुल्लिका कीर्तिमतीजी              | 80€          |
| 19     | जि नेन्द्रवर्गीजी     | 398         | ,, भीमती माताजी                     | 808          |
| ,,     | प्रबोधसागरजी          | á€A         | ,, वीरमतीजी                         | 800          |
| 17     | बिज यसागरजी           | 488         | ,, विमलमतीजी                        | 800          |
| 13     | वृषभसागरजी            | 39%         | युनि ग्रनन्तकीतिकी द्वारा बीक्षित   | 805          |
| "      | सुमितसागरजी           | ₹₹%         | ,, जयकीर्तिजी                       | 809          |
| **     | <b>मान्तिसागरजी</b>   | ₹९ <b>६</b> | क्ष् • वहाबीरकीर्तिजी               | ٧٤٠          |
| 'n     | नेमिसागरजी            | ३९६         | धा० अयकीतिको द्वारा दीक्षित         | 888          |
| ,,     | <b>ग्रा</b> दिसागरजी  | ३९७         | बाचार्यं देशभूषराजी                 | 883          |
| 19     | समाधिसागरजी           | ३९७         | मुनि देवेग्द्रकीतिजी                | 886          |
| मापि   | काविजयमतीजी           | 38€         | ,, कूलभूषराजी                       | 868          |
| ,,     | गोम्मटमतीजी           | 3 ९ ⊂       | धार्यका धर्ममतीजी                   | ¥84          |
| ,,     | <b>भा</b> दिमतीजी     | 399         | ग्रा० क० चंद्रसागरको द्वारा दीक्षित | ४१६          |
| 11     | जिनमती जी             | 33#         | भाः पाश्वंमतीजी                     | 880          |
| "      | नन्दामतीजी            | ₹९९         | मूनि सिद्धसागरजी                    | 880          |
| 19     | नगमतोजी               | ¥0.         | जयकीतिजी                            | 88=          |
| 11     | स्याद्वादमतीजी        | You         | ,, ज्ञानसागरजी                      | ¥{=          |
| **     | पाष्ट्रवैमतीजी        | 808         | क्षु० नेमसागरजी                     | 88=          |
| 31     | <b>ब्रह्म</b> मतीजी   | 806         | 25 2-2                              | -            |
| "      | <b>निर्मे</b> ल मतीजी | 8.2         | •                                   | 398          |
| n      | <b>सूर्यं</b> मतीजी   | ४०२         | मुनि नेमसागरकी, बिल्ली द्वारा बीसित | 850          |
| •:     | शान्तिमतीजी           | ₹•%         | क्षु० वर्द्ध मानसागरजी              | ४२१          |
| "      | सिद्धमतीजी            | 80€         | बा॰ पायसागरको द्वारा बीक्षित        | 855          |
| ,,     | सरस्वतीमतीजी          | X•X         | मुनि नेमसागरजी                      | 853          |
| भुहिल  | का शांतिमतीजी         | 808         | भाचार्यं ग्रनन्तकीर्तिजी            | 858          |
| *      | <b>संयममती</b> जी     | Kox         | ग्रा॰ चारित्रमतीजी                  | 858          |
| ,,     | चेलनामतीजी            | ¥•¥         | क्षु॰ जयकौतिजी                      | <b>¥</b> ₹\$ |
| ,,     | पद्मधीजी              | You         | ,, चन्दनमतीजी                       | *5#          |
| **     | <b>विशुद्ध</b> मतीजी  | 80€         | ,, राजमतीजी                         | ४२६          |

| 9                                         | ष्ठ सं० |                                 | पृष्ठ सं•     |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| मुनि श्री बर्द्ध मानसागरजी द्वारा दीक्षित | ४२७     | मुनि विहिताश्रवजी               | ४५४           |
| ,, नेमिसागरजी                             | ४२७     | ,, वीरसागरजी                    | 8 <b>44</b>   |
| ,, समन्तभद्रजी                            | ४२८     | ,, भजितसागरजी                   | ४१७           |
| ,, भाविमागरजी                             | 856     | ,, श्रुतसागरजी                  | ४५७           |
| मुनि नेमिसागरकी द्वारा बीक्तित            | ४३०     | द्या० स्वर्णमतीजी               | <b>४</b> ५७   |
| ,, जम्बूसागरजी                            | 836     | क्षु॰ चन्द्रमतीजी               | ¥1.5          |
| ,, भादिसागरजी                             | * \$ \$ | भा॰ सन्मतिसागरजी द्वारा बीक्षित | 348           |
| ., सन्मतिसागरजी                           | ४३२     | मुनि महेन्द्रसागरजी             | 460           |
| <b>क्षु</b> ० पदमसागरजी                   | 835     | ,, यजेन्द्रसागरजी               | ¥4.           |
| ,, वद्धंमानसागरजी                         | 853     | ,, भी पाप्रवंसागरजी             | 860           |
| ,, वान्तिसागरजी                           | A35     | ,, योगेन्द्रसागरजी              | ४६₹           |
| ,, गुराभद्रजी                             | AŠA     | ,, बृषभसागरजी                   | ४६१           |
| मुनि भी महाबलकी द्वारा वीक्षित            | Ráx     | ,, गुरासागरजी                   | ४६२           |
| ऐलक जयभद्रजी                              | 836     | ,, चारसागरजी                    | ४६३           |
| इनु॰ गुराभद्रजी                           | 830     | ,, मेषसागरओ                     | 848           |
| ,, मिल्भद्रजी                             | 830     | ,, गौतमसागरजी                   | 863           |
| ,, विजयभद्रजी                             | ¥ 3 c   | ,, रयगसागरणी                    | ४६३           |
| मुनि वज्रकीर्तिजी द्वारा दीक्षित          | 3 € 8   | ,, तीर्वसागरणी                  | 863           |
| ,, धर्में की तिजी                         | 358     | ,, हेमसागरजी                    | ४६४           |
| द्या. शांतिसागरको (छारगी) द्वारा दीक्षित  | 880     | ,, रविसागरजी                    | <b>8\$</b> \$ |
| मुनि ज्ञानमागरजी                          | 888     | ऐलक भावसागरजी                   | ४६५           |
| ,, ग्रादिसागरजी                           | 806     | शल्लक बीरसागरणी                 | 866           |
| ,, नेमिसागरजी                             | 668     | ,, पूर्णसागरकी                  | 855           |
| ,, वीरसागरजी                              | 860     | ,, चन्द्रकीर्तिजी               | 840           |
| बाचार्यं सूर्वमागरजी                      | 810     | ,, वीरसागरजी                    | ¥8 <b>c</b>   |
| मा॰ माविसागरजी द्वारा वीक्षित             | 388     | ,, समतासागरजी                   | ४६व           |
| षाचार्यं महावीरकीतिजी                     | 8×0     | मायिका विजयमतीजी                | ४६६           |
| मुनि वृषभसागरजी                           | ¥¥∌     | յ, नेमवर्ताजी                   | 866           |

## [ १३ ]

|                                        | ष्ट्रहरू सं ॰ |                                  | ष्ट्रव्य सं• |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| धार्यिका धजितमतीजी                     | 8€            | मुनि विजयसागरजी                  | 328          |
| क्षु॰ दर्शनमतीजी                       | ¥90           | ,, भादिसागरजी                    | ४८९          |
| ,, जिनमतीजी                            | 800           | ,, वीरसागरजी                     | ४९०          |
| ,, निर्मलमतोजी                         | ४७•           | , विनयसागरजी                     | ¥8.1         |
| मुनि सुवारवंसागरजी द्वारा दीक्षित      | 808           | ,, भीतलसागरजी                    | 888          |
| ,, सुबाहुसागरजी                        | 808           | ,, शम्भूसागरजी                   | YER          |
| मुनि समन्तभवजी द्वारा वीक्षित          | ४७२           | ,, भरतसागरजी                     | ¥8.¥         |
| ,, मार्यनंदीजी                         | ४७३           | ,, ग्रजितसागरजी                  | ¥63          |
| ,, महाबलजी                             | ४७४           | शुक्लक सिद्धसागरजी               | 868          |
| म्रा॰ सुप्रभामतीजी                     | 808           | ,, आनन्दसागरजी                   | 838          |
| क्षु <b>० जिनभद्र</b> जी               | <b>४७</b> १   | ,, कैलाशसागरजी                   | ¥8¥          |
| मुनि भी मुनेन्द्रसागरजी द्वारा बोक्षित | ४७६           | ,, गुलसागरजी                     | ¥£¥          |
| ,, श्रुतसागरजी                         | ¥98           | ,, चन्द्रसागरजी                  | ¥8.€         |
| बा॰ विमलसागरको, मिण्ड द्वारा दीवि      |               | ,, सम्मतिस।गरजी                  | ४९६          |
| ग्राचार्य निर्मलसागरजी                 | ¥95           | ग्रायिका चन्द्रमतीकी             | ४९७          |
| ,, कुन्युसागरजी                        | 808           | ,, पाश्वेशतीजी                   | 890          |
| मृति सुमतिसागरजी                       | ¥=o           | ,, राजमतीजी                      | ¥9=          |
| ,, श्रकितसागरजी                        | ¥=2           | ,, ज्ञानमतीजी                    | ४९=          |
| ऐलक ज्ञानसागरजी                        |               | ,, ज्ञानमतीजी ईंडर               | 866          |
|                                        | ४६२           | क्षु॰ मुद्धमतीजी                 | 899          |
| ,, सन्मतिसागरजी<br>                    | 8=5           | ,, मान्तिमतीजी                   | ४९९          |
| क्षु वर्मसागरजी                        | ४८३           | क्षु० विद्यामतीची                | 700          |
| मुनि भी कुन्युसागरजी द्वारा दीक्षित    | द्रदर         | मुनि निर्मलसागरजी द्वारा बीक्षित | ४०१          |
| भा• मान्तिमतीजी                        | A=A           | मुनि वदं मानसागरजी               | ४०२          |
| क्षु॰ सुशीलमतीजी                       | YeV           | ,, शान्तिसागरजी                  | Χο¥          |
| मुनि भो सुमितसागरजी द्वारा बीक्षित     | ४८४           | ,, वीरमूचगाजी                    | ४०४          |
| ,, श्रेयांससागरजी                      | ४८६           | ,, निर्वाणसागरजी                 | ४०४          |
| ,, पाण्वंसागरजी                        | ¥50           | ,, विवेकसागरजी                   | ४०६          |
| ,, श्रुतसागरजी                         | Yes           | ,, दर्शनसागर <b>जी</b>           | ४०७          |

#### [ २४ ]

|                                        | पृष्ठ सं०           |                                       | पृष्ठ स०    |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| मुनि सन्मतिसागरजी                      | ধ্৹৩                | मुनि श्री विवेकसागरजी द्वारा दीक्षित  | ४२७         |
| ,, वर्धमानसागरजी                       | 760                 | , त्रिनयसागरजी                        | ५२७         |
| ऐलक सुमितिसागरजी                       | ५११                 | ,, विनयसागरजी                         | ४२७         |
| क्षु • विद्यासागरजी                    | 7 6 6               | मुनि श्री विजयसागरजी द्वारा दीक्षित   | XRE         |
| मुनि भी जयसागरजी हारा दीक्षित          | X 8 ±               | ु, विमलसागरजी                         | X R S       |
| ,, पुष्पदन्तसागरजी                     | ¥ \$ ₹              |                                       |             |
| क्षु० सुमतिसागरजी                      | ५१३                 | मुनि भी मल्लिसागरजी द्वारा बीक्षित    | ¥२६         |
| ,, विजयसागरजी                          | 7.68                | क्षु० विजयसागरजी                      | ४२९         |
| मुनि श्री पदमसागरजी द्वारा दीक्षित     | ४१४                 | मुनिश्री जम्बूसागरजी द्वारा दीक्षित   | ४३०         |
| धु <b>० चन्द्रमागरजी</b>               | प्रथ                | ,, जयसागरजी                           | ४३०         |
| मुनि भी श्रेयांससागरजी द्वारा दीक्षित  | ४१६                 | मुनिश्री ज्ञानभूषराजी द्वारा दीक्षित  | ध३१         |
| ऐलक चन्द्रसागरजी                       | ४१६                 | ग्रा० सरस्वतीमतीजी                    | ५३१         |
| क्षु० विश्वनन्दीजी                     | ४१६                 | मुनि श्री पाश्वंसागरको द्वारा दीक्षित | <b>४</b> ३२ |
| मुनि भी मुक्तसागरजी द्वारा दीक्षित     | ४१७                 | ,, निर्वाणसागरजी                      | ५३२         |
| मुनि निर्वाशसागरजी                     | ४१७                 | ,, उदयसागरजी                          | ५ ३ २       |
| क्षु० महाबीरकीर्तिजी                   | ४१⊏                 | क्ष॰ पदमसागरजी                        | x33         |
| मुनि भी विजयसागरजो द्वारा वीक्षित      | 38₺                 | मुनि भी शांतिसागरजी द्वारा दीक्षित    | Kák         |
| ,, विमलसागरजी                          | પ્ર૧૬               |                                       |             |
| क्षु० ज्ञानानन्दसागरजी                 | ४२०                 | क्षु व कुलभूषगाओ                      | X38.        |
| मुनि भी सम्भवसागरजी द्वारा बीक्षित     | प्र २१              | मुनि भी वृषभसागरजो द्वारा दीक्षित     | XXX         |
| ,, सुवर्खंभद्रसागरजी                   | ५२१                 | ऐलक वीरसागरजी                         | ***         |
| मुनि श्री कुन्युसागरजी द्वारा दीक्षित  | ४२२                 | मुनिश्रो सीमंधरसागरजी द्वारा दोक्षित  | १ ५३६       |
| ,, वीरसागरजी                           | ४२२                 | ,. सिद्धसागरजी                        | ¥ ३ ६       |
| लु० कनकतन्दीजी<br>                     | ধ≎≇                 | क्षु० सुमतिसागरजी                     | ४३७         |
| म्रा० चन्द्रमतीजी<br>कु० कुलभूषणमतीजी  | X ₹ ₹               | श्रा० राजुलमतीजी                      | ¥.₹.o       |
| कुरु जुलसूपरामतामा<br>, कामविजयनन्दीजी | प्रदेश<br>प्रदेश    | मुनि भी सन्मतिसागरजी द्वारा वीक्षित   |             |
| मुनि भी सन्मतिसागरजी द्वारा दीक्षा     |                     | खु॰ वीरसागर <b>जी</b>                 |             |
| मुनि ज्योतिभूषण्जी                     | <b>त ५२५</b><br>५२५ | ्, निर्माणमतीजी                       | ४३⊏         |
| मुनि भी निर्वाणसागरजी द्वारा दीक्षित   |                     |                                       | ४३८         |
|                                        |                     | मुनि स्रो कुन्यसागरको द्वारा दोक्षित  | 382         |
| <b>लु॰ घर्म</b> मतीजी                  | प्र२६               | ,, श्रुतसागरजी                        | 454         |

|                                          | पृष्ठ सं०    | 1                                       | पृष्ठ सं॰    |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| मुनि मान्तिसागरजी                        | ХXо          | श्रुक्तिका जिनमतीजी                     | <b>1</b> (43 |
| ,, चन्द्रसागरजी                          | XXo          | मु॰ श्री पाश्वंसागरजी द्वारा दीक्षित शि | च्य ५६४      |
| क्षु० बर्द्धमानसागरजी                    | 188          | मुनि उदयसागरजी                          | ४६४          |
| ,, ग्रादिसागरजी                          | 885          | ,, बाहुबलीसागरजी                        | ४६४          |
| धार्यिका सुपार्श्वमतीजी                  | 首先重          | ,, धमृतसागरजी                           | ४६४          |
| ., मान्तिमतीजी                           | 8,83         | ,, वासुपूज्यसागरजी                      | χęχ          |
| षा. भो सूर्यकीतिजी द्वारा दीक्षित        | ጸጸጸ          | मुनि श्रो निमसागरजी द्वारा वीक्षित      | ४६६          |
| मुनि गणेशकीतिजी (क्षु० गणेशप्रसादजी वर्  | भिष्ठ (ति    | क्षु <b>ः निर्वा</b> ससगर <b>जी</b>     | ४६६          |
| क्षु० पूर्णसागरजी                        | <b>২</b> ২০  | बार्यिका विशुद्धमतीकी द्वारा बीक्षित    | ४६७          |
| मुनि भी गरोशकीतिजी द्वारा दोक्षित        | ** *         | क्षुत्लिका विनयमतीजी                    | ४६७          |
| ऐलक पश्चालालजी                           | ধ্য          | द्याः अनन्तमतीजी द्वारा दीक्षित         | ४६=          |
| क्षु॰ मनोहरलालजी वर्गी                   | ४४२          | क्षुल्लिका कुन्धमतीजी                   | ४६८          |
| ,, विदानन्दजी                            | KKR          | स्वयं दीक्षित                           | ४६६          |
| मा सुबर्णमतीजी द्वारा वीक्षित शिष्य      | ሂሂሂ          | मुनि वीरसागरजी                          | ४६९          |
| द्यार्थिका वीरमतीजी                      | ***          | " सिद्धसागरजी                           | 7.00         |
| मुनि भी सिद्धसागरजी द्वारा दीक्षित शि    | ष्य ४४६      | ,, वर्द्धमानसागरजी                      | ४७१          |
| भाविका ज्ञानमतीजी                        | ५५६          | ,, कुन्धुसागरजी                         | ४७१          |
| मुनि श्री सुपार्श्वसागरजी द्वारा दीक्षित | ४४७          | मुनि नेमिसागरजी                         | ४७१          |
| मुनि सुवलसागरजी                          | 440          | शु <b>∘</b> जम्बूसागरजी                 | ४७४          |
| क्षु॰ शान्तिमतीजी                        | **           | ग्राचार्यं योगीन्द्रतिलक शांतिसागरजी    | ४७४          |
| म्रा. श्री सुबलसागरजी द्वारा दीक्षित शिष | य ५५६        | मुनि महिलसाग <b>रजी</b>                 | ४७६          |
| मुनि विजयसेनजी                           | ४६०          | ,, भानन्दसायरजी                         | ४७७          |
| ,, धरसेनसागरजी                           | ४६०          | मुनि चन्द्रसागरजी                       | ধ্ওও         |
| क्षु॰ भव्यसेनजी                          | <b>x</b> ६ १ | ,, सुधर्मसागरजी                         | *105         |
| मार्थिका सुमतिमतीजी                      | ४६१          | ,, ग्रभिनन्दनसागरजी                     | १७८          |
| भायिका बाहुबली माताजी                    | <b>1</b> 452 | मुनि सिद्धसागरजी                        | १७८          |
| भायिका सुवतामाताजी                       | ४६२          | ऐलक वर्मसागरजी                          | ४७६          |
| अपुल्लिका कुन्युमतीजी                    | <b>x</b> & 3 | मुनि पिहिताश्रवजी                       | ४७६          |

|                                  | पृष्ठ सं०           | पृष्ठ सं                                       | 0   |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----|
| <b>पुनि विजय</b> सागरजी          | <b>২</b> ৩ <b>٤</b> | ,, श्रीपायसागरजीससंघ ५०                        | Ę   |
| ;, पारससागरजी                    | ***                 | ,, स्त्रीयद्वैमानसागरजीससंघ ५०                 | : Ę |
| द्यायिका सुमतिमतीजी              | ሂፍ•                 | ,, श्रीवीरसागरजीससंघ ५६                        | હ   |
| क्षहिलका राजमतीजी                | ¥αο                 | ,, श्रीशिवसागरजीससंघ ሂա                        | 5   |
| ,, विश्वालमतीजी                  | भू=१                | ,, क्षीधर्मसागरजीससंघ ६८                       | Ę   |
| ,, बुरामतीजी                     | ध्रद्               | ,, अती वर्गसागरजी ससंघ ५९                      | •   |
| ,, चन्द्रसैनाजी                  | ४८२                 | ,, अजो महावीरकीर्तिजी सर्संघ ५९                | ?   |
| ,, वृषभसैनाजी                    | ४≒२                 | ,, क्यों विमलसागरजी ससघ ५९                     | ₹   |
| <b>जु</b> ० सुमतिसागरजी          | ¥≒२                 | धन्य मुनिराज, धार्यिका, झुल्लक, क्षुल्लिका के  |     |
| द्यार्थिका गुरामतीजी             | ¥≒२                 | चित्र जिनकापरिचय प्राप्त नहीं हो सका ५६३ से ६० | ¥   |
| ,, शांतिमतीजी                    | *= \$               |                                                |     |
| ,, कृष्णामतीजी                   | 気に着                 | द्रo कमलाबाई श्रीमहाबीरजी ६० <sup>।</sup>      | ų   |
| क्षुल्लिका जयप्रभामतीजी          | XeX                 | त्र <b>० इच्छाबेन (भावनगर)</b> ६०:             | ų   |
| ,, विजयप्रभामतीजी                | ५६४                 | क•शीकीशक्तओ ६० <b>ः</b>                        | Ę   |
| चित्रमाला                        |                     | व • लाडमलजी वर्गी ६०।                          | 9   |
| द्माचार्यं श्री जातिसागर जी ससंघ | ४०४                 | व व धर्मचन्द्रजी शास्त्री ६० <b>०</b>          | ٩   |



#### १११११११११११११ हे सम्पादकीय १८४४४४४४४४४४

पुरातन भारत के इतिहास का प्यंवेक्षण करने पर जात होगा कि यहा अवस्ण और वैदिक संस्कृति रूप द्विविध विचारघाराएँ विद्यमान भीं। जैन विचार पद्धित का उदय इस अवस्पिएगी काल में भगवान ऋषभदेव के द्वारा हुवा जिन्हें जैन धर्म अपना प्रथम तीर्थकर स्वीकार करता है। जैन सागम के अनुसार जैन तर्वचितन प्रणाली अनादि है, फिर भी इस थ्रुग की अपेक्षा जैन अमें की स्वापम के बात भावन मन्त्रविध के प्रयोग की अपेक्षा जैन अमें की स्वापम का गौरव भगवान ऋषभदेव को प्रदान किया जाता है। चौबीस तीर्थकरों में ऋषभदेव प्रयम तीर्थकर माने गये हैं।

जैन धर्म अपनी मोलिकता स्रोर वैज्ञानिकता के कारण स्रपने अस्तिस्व को बादवत धर्म के रूप में स्रिययिक दे रहा है। भगवान महाबोर इस ग्रुग के अन्तिम तीर्थंकर थे। उनके बाद आषाओं को एक बहुत लाबी प्रृंखला कही से कड़ी जोड़ती रही है। सब आषार्य एक समान वर्षस्व वाले नहीं हो सकते नदी को धारा में अने शीएता स्रोर व्यापकता धाती है वैसे हो आषार्य परम्परा में उतार-चड़ाव आता रहा है। किर भी उस प्रृंखला की अविच्छित्रता अपने आपमें एक ऐतिहासिक प्रूप्य है। पच्चीस सौ वर्षों के इतिहास का एक सवांगीए विचेचन महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे दूरदर्शी आषार्यों ने प्रपंत प्रथा में मूल्यवान ऐतिहासिक समझों को संरक्षित कर रखा है अन्यथा जैन धर्म के इतिहास को कोई ठोस आधार नहीं मिल पाता।

दिगम्बर मुद्रा सयम, तप, त्याग धौर आहिंसा की भूमिका पर अधिष्ठित है अनन्त आलोक पुञ्ज महाबली तीर्षंकर की धनुपस्थिति में इस महत्वपूर्ण दायित्व का निबंहन आचार्य करते हैं।

आचार्यव मुनिवृन्द विद्युद्धतम आचार सम्पदा के स्वामी होते हैं। वे छत्तीस एवं मृद्राईस सूलगुष्पों से अलंकुत होते हैं। दीपक की तरह स्वयं प्रकाशमान बनकर जन-जन के पथ को आलोकित करते हैं मीर तीर्षंकरों की पतवार को लेकर सहस्रों सहस्रों जीवन नौकाओं को भवान्तिय के पार पहुंचाते हैं। बहुत से लोगों की यह धारएं। है कि वर्तमान पत्रम काल में मुनि ही नहीं हुवा करते हैं। परन्तु उनका विचार स्वयन व म्रागम वाधित है वे भाई जरा आगमों की तरफ स्रपनी दृष्टि डालें तो उनको मालूम होगा कि यह श्रद्धा म्रागम से विषरीत है। पंत्रमकाल में गौतम गए। धर मुक्ति को से हैं। पौतम कामी के बाद सुधमं, स्वामी ने कैवल्य धाम को प्राप्त किया है। तदनन्तर कमसे विच्यु, नंदिमिन, अपराजित, गोवर्धन और सहबाहु ये पौत श्रूतकेवली इस पंत्रमकाल में हुए हैं। गौतम स्वामी व सुमर्मवार्य का काल पंत्रम काल प्रारम्भ होने के बाद ६२ वर्ष तक का है। अर्थात् प्राप्त श्रुतकेवलियों के म्रस्तित्व तक पंत्रमकाल में १६२ वर्ष बीत गये।

भद्रबाहु के बाद में घा० घरसेन स्वामी, आ० पुष्पदन्त, आ० भूतवली, आ० कुन्दकुन्द, घा० यतिवृषभ, घा० उमास्वामी, आ० पद्मनंदि, घा० पुण्यपाद, घा० जिनसेन, आ० संमतभद्र, आ० ग्रकलंक, आ० नेमीचन्द्र, आ० गृणभद्र, आ० गुणचन्द्र आदि शानिस्सागराचार्य प्यन्त सेंकड़ों आचार्य एवं मृति हो गये हैं जिन्होंने अपने दिल्य विहार से धर्म का अपूर्व उद्योत किया है।

भगवान भद्रबाहु के परम शिष्य सम्राट चन्द्रगुप्त को जो सोलह स्वय्न हुए थे, उनमें एक स्वयन्त यह या कि एक बछड़ाबड़े रचको स्त्रींच कर ले गया। इसका फल आ० भद्रबाहु ने बतायाथा कि पंचम काल में तारुप्यावस्था में ही मुनिदीक्षा लेकर महाव्रत रचका सचालन किया जावेगा। बृद्धावस्था में उसके लिए सामध्यें का ग्रभाव रहेगा।

गुणभद्राचार्य ने उत्तरपुराग में कल्कियों का वर्णन करते हुए स्पष्ट बतलाया है कि एक हजार वर्ष मे एक करकी होगा इस प्रकार २० करकी होगे। अतिम कलकी राजा जलमंद्रन के सासन में चन्द्राचार्य के शिष्य बीरांगज नामक मुनि होंगे। ये मंतिम मुनि होंगे। इसी प्रकार अंतिम आंजका सर्व श्री, आवक प्रग्निल एवं श्राविका फाल्गुमेना होगो। ये चारों ही एंक्स काल के ३ वर्ष साम महत्त हुए सुभ भावना से भर कर पहले स्वर्ग में चले जावेंगे। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता है कि पचम काल के अत तक चतुःसंघ विद्यान रहेगा। इसलिए इसके विपरीत पंचमकाल में मृनि ही ही नहीं नकते, इस प्रकार की श्रद्धा आगम कथन से विपरीत है।

पू॰ प्राचार्य शान्तिसागरजी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा कि कलियुग में भी सतयुग के समान ही मुनि हो सकते हैं। इस पंचमकाल के मुनियों का भी पूर्व मुनियों के समान ही आदर करना चाहिए।

आगम में लिखा है---

विन्यस्यैदं युगीनेषु, प्रतिमासु जिनानिव । भक्त्या पूर्व मुनीनर्चेत्, कुतः श्रेयोति चर्चिनाम् ।। झान्नाधरजी ।। जिस प्रकार रत्न पाषाणादिक की सूर्ति में साक्षात् जिनेन्द्र की स्थापना कर उपासना करते हैं इसी प्रकार इस काल के जैन मुनियों को भी पूर्व के मुनियों के समान ही मान कर भक्ति से उपासना करनी चाहिये।

आवार्य श्री मांतिसागरजी के विहार से दक्षिण के कोने से लेकर उत्तर प्रान्त प्रत्येक स्थान पर जो घमं जागृति संघ के प्रसाद से हुई वह स्वणोक्षरों में लिखने बोग्य है आवार्य श्री के द्वारा लाखों अध्य जीव संस्कार से संस्कृत हुए। हजारों ने रात्रि भोजन का स्थाप किया, सैकड़ों ने मिध्यात्व का स्थाप किया, हजारों जोवों ने वत नियम संयम लेकर आत्म विद्युद्धि की। इस प्रकार के श्रियास्यक चारित्र का प्रचार सैकड़ों विद्यान मिल कर बैकड़ों वशें तक करते तो भी घायद हो सफल होते। क्यों कि चारित्र व ज्ञान का जो प्रभाव पड़ता है, वह केवल ज्ञान से नही पड़ता है। भगवान महाबीर की विद्याल संघ सम्पदा को जेनाचार्यों ने सम्भाला। जैनाचार्य विराट् व्यक्तित्व एवं उदात्त कृतित्व के घनो थे। वे सूक्ष्म चित्रक एव सस्यदृष्टा थे। घेर्य, कौरायं और गाम्भीयं उनके जीवन के विशेष गुण थे। सहस्रो-महलों श्रुत-सस्पम भूतियों को लोल लेने वाल विकारल काल का कोई भी कूर प्राचात एव किसी भी वारत्याचक का तीव पहार उनके मनोबल की जलती मणाल को न मिटा सका न कुक्ता सक्ता भी तरह जवकी विराट ज्योति को मंद कर सका। प्रसम्प्रचेता जैनाचार्यों की शृति मंदराचन की तरह जवल थी।

परमागम प्रवीण, भवाव्यिपतवार, कहणा कुवेर एव जन जन हितंथी जैनाचार्यों की स्नसाधारण योग्यता से एवं उनकी दूरणामी पद यात्राक्षों से अनेक राज्य एव जन मानस प्रभावित हुए। सासन साक्तियों ने उनका घारी सम्मान किया। विविध मानद उपाधियों से जैनाचार्य विभूषित किये गये पर किसी प्रकार की पद-प्रतिवटा उन्हें दिग्धानत न कर सकी। पूर्व विवेक के साथ उन्होंने साधना जीवन की मर्यादा के स्नुक्ष जितना साहित्य लिखा जा सका लिखा। जैन शासन का महान् साहित्य जैनाचार्यों की मौलिक सुभ-वृक्ष एवं उनके अनवरत परिश्रम का परिणाम है।

वर्तमान जैन शासन की परम्परा भगवान महावीर से सम्बन्धित है महावीर स्वामी का निर्वाण हुए २५१० वर्ष हो गये। १६-२० वीं शताब्दी में भ्राचार्य शान्तिसागरजी ने जो वृक्ष लगाया बहु आज भी भाषके ही पट्टाचार्य शिष्य भाषाये श्री वर्मसागरजी बरावर संभाल रहे हैं। भ्राचार्य शान्तिसागरजी महाराज मोकोत्तर महापुरुष व जगद्वंच आदशे महाराग थे। भ्रापक सनेकों शिष्यों ने भारत वर्ष में सर्वत्र विहार कर धर्मध्वजा कहराई है। आचार्य श्री के प्रथम दीक्षित शिष्य भाषाये वीरसागरजी एवं चन्द्रसागरजी, कुन्युसागरजी, सुष्यमंसागरजी, गायसागरजी भ्रापि मुनिवृग्दों से धर्म जागृति हुई वह अवर्णनीय है। इसी श्रुं बना में आचार्य श्री शान्तिसागरजी छाणी व आचार्य शिव-

सागरकी, आ । महाबोर कोरिजो आदि आवार्य एवं मुनि वृत्द हुए हैं। वर्तमान में आवार्य शिरोमणि श्री धर्मसागरकी, आवार्य देशभूष्रणजी, धावार्य विमनसागरजी, धावार्य विद्यासागरजी, आ० सनमित-सायरकी, आ० कः श्रुतसागरजी, ऐलाचार्य श्री विद्यानन्दजी, मुनि दयासागरजी मुनि वर्षमानसागरजी आदि सैकड़ों साधु वृन्द हैं जो धात्म साधना के साथ जन कल्याण भी कर रहे हैं। धन्य हैं ऐसे बीतरानी साधुगण।

हमारे देश में आज से १०० वर्ष पूर्व जैन मुनियो के दर्शन उतने ही दुसंभ थे जितने कि एक निर्धन के लिए भूभाग से निकला धन । उसका कारएा था कि जैन सम्प्रदाय अपनी दुर्बलताओं के कारएा जपने कर्तव्य के साथ धर्म की मर्यादा को जुप्त करता जा रहा था। लोगों में धर्म के प्रति आस्था कम होती जा रही थी। मुनियो के दर्शन दुर्बल थे। लोग त्याग शब्द से कोसों दूर रहते थे। ऐसे समय में धानायंवर थी चारित्र जक्षवर्ती तर्शनिध परम पू० समाधि सम्राट श्री शान्तिसायरजी महाराज ने अनेकी विरालयों. उपसर्गों को सहन करते हुए ज्ञान, चारित्र ध्रीर तप के माध्यम से खर्म की मर्यादा को सुदृढ और कायम बनाकर जैन सम्प्रदाय में ऐसे आत्म कल्याएकारी मन्त्र को फूंका जिसके द्वारा जैन सम्प्रदाय की वर रही पर-श्रद्धता ध्रावर्ष की और अग्रसर होने लगी। लोगों में जिन, जिनवाएगी, दिगम्बर साधुओं एवं जैन धर्म के प्रति सच्ची ध्रास्था जायूत हुई।

धर्म प्रचार की ट्रिंग्ट से भी ब्राचार्य शास्तिसागरकों ने सहान कार्य किया दक्षिण भारत से उत्तर-भारत मे उनका घ्रागमन हुन्ना। यह उनकी दिगम्बर इतिहास में उत्कल्लानीय यात्रा थी। इस यात्रा से पूर्व कई शताब्दियों तक दिगम्बर मुनियों का मुख्य विहार-स्वल दक्षिण भारत ही बना हुआ था। अतः उत्तर भारत में वर्षों से प्रवस्त दिगम्बर मुनियों के आवागमन के मार्ग को उद्घाटित करने का श्रेय ग्राचार्य भी शास्तिसागरजो महाराज को ही है।

भावार्यं शान्तिसागरजी के तपोमय जीवन ने दिगम्बर परम्परा को तेजस्थिता प्रदान की है एवं उनके श्रमनिष्ठ जीवन से नए इतिहास का निर्माण हुमा है।

आचार्यश्रीकी कठोर तप-साधना के साथ आदर्श वारित्रकी छाप का प्रभाव अनेकों भव्य आस्माओं पर पडा। फलतः आचार्यवर वीरसागरजी और पुण्य पुरुषों ने भापकेश्री चरगों में मुक्कर उस पथ का प्रमुसरण किया जिस कत्याएकारी पथ पर आप चल रहेथे।

मुरु परम्परानुवार ग्राचार्यवर श्री वीरसागरजी महाराज ने जिस ग्रावर्श ज्ञान और चारित्र की निमंत्रता की स्वयं घारण कर धमं की ज्योति की चमल्कृत किया उसका मूर्तिमान रूप आज उनके द्वारा दीक्षित परम पूज्य दिगम्बर जैनाचार्य श्री चिवसागरजी महाराज से देखने की मिला था। चारित्र चक्रवर्ती तपोनिषि परम पूज्य दिगम्बर जैनाचार्य श्री झान्तिसागरकी महाराज ने जिस झान भ्रीर चारित्र की उज्ज्वलता को अपनी तपः साधना के द्वारा दर्शीया या उसीको तदरूप बनाये रखने वाले इस परम्परा के तृतीय आचार्य श्री धर्मसागरकी महाराज हैं।

संयमी जीवन की निर्मल सावना, विनय-विवेक का जागरण, सहनशीलता, गम्भीरता भादि विविध विशेषताओं की अभिष्यक्ति के साथ आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज दिगम्बर जैन समाज को असाधारण नेतृत्व प्रदायक एव उनके प्रगतिगाभी कर्तव्य के परिचायक हैं।

दियम्बर साधु परिचय यथ्य की रूप रेखा पूर्व में कई बार बनाई गई पर कार्य अपूर्ण रहा। भा० दि० जैन महासभा ने प्रथम बार आज से २४ वर्ष पूर्व योजना बनाई पर कार्य बीच में ही रुक गया, करुणा दीप के सम्पादक श्री जिनेन्द्रकुमारणी ने भी इस कार्य में रुक्ति लो परस्तु अह कार्य भी मन्द हो गया। भगवान महाबीर स्वामी के र्श्नों वे निवार्ण वर्ष के समय ब्रावार्थ धर्मसागरणी महाराज ससंघ दिल्ली विराजमान थे उस पुष्प भवसर पर दिल्ली के समाज शिरोमिए मुनिभक्त सेठ श्री द्यामनालशी ठेकेदार ने भी प्रथात किया पर प्रयास भी बीच में रुक्त गया। तत् परवात् लीरंगावाद से साप्ताहिक पत्र के सम्पादक जी भी पूर्ण प्रयत्न किया किन्तु प्रयोगाव के कारण रुक्त वर्षाया। श्री जिलोक कोछ संस्थान हस्तिनापुर की घोर से भी प्रकाशित करने की योजना बनी पर कार्य अधूरा रहा। शांव वीव सिद्धांत संरक्षारी समा की ओर से भी कार्य करने की योजना बनी पर बाबूरी रही। श्री लाला द्यामलालजी ठेकेदार ने पुनः प्रयास किया, पं क्षुसेरचल्यो दिल्ली वालों ने भी इसकी भागे बढ़ाने का प्रयस्त किया पर बहु वीच में ही रुक्त गया। टेकेदारजी ने भुभे भी कई बार इस कार्य को पूर्ण करने के लिये कहा, जनके विशेष धावह से मुभे स्वोक्त देनी पड़ी।

मैंने सारी सामग्री अवलोकन की तो उस समय कुल द २ साधुमों के जीवन परिचय प्राप्त थे। मैंने परिचयों को देखने पर विचार किया तथा मेरी जानकारी के अनुसार ४०० से घ्रमिक साधु-वृग्द हो गये। मैंने भी यह महसूस किया कि धाज भारत वर्ष में सेकड़ों साधु वृन्द यत्र तत्र विहार करके जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं इनके जीवन परिचय छुपें ताकि ग्राणामी पीढी को भी जानकारी हो सके कि हमारे देश में कीन-कीन आचार्य हुए तथा उनके द्वारा कितने शिष्य दीक्षित हुए तथा छाज के ग्रुग में कितने साधु वृन्द हैं।

पूर्व तथा वर्तमान के ५०० से प्रधिक साधु वृत्द हो गये इनका जीवन परिचय क्रिस्ता कठिन वा सारे देश में फैले हुए मुनिराजों और स्थागियों का परिचय पाना सरल कार्य नहीं वा परन्तु विभिन्न स्थानों के मुनि संघ कमेटियों के मंत्रियों और समाज के मूर्चन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह इति तैयार की जा सकी। धर्म की मर्यादा को अधुष्ण बनाये रखने का श्रेय इन प्रपरिग्रही बीतराणी मुनिवरों को ही है जिन्होंने सिद्धस्य को प्राप्ति के लिए विणुद्ध दिगम्बरस्य को अंगीकार किया। आज जब कि इस किलिकाल में भीतिकवाद का ताडव हो रहा है। परम तपस्वी बीतराण स्वरूप संत सांसारिक भोगा-कांक्षा, यह्योलिन्सा आदि प्रिय प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियों से बिरत हो आरण कल्याण हेतु आष्यास्मिक अखण्ड ज्योति के सहारे धर्म प्यपर चलकर जग के अज्ञानी एवं मोही जीवों को कल्याण का मार्ग दर्शा रहे हैं।

मुनियर स्वयं उदाहरण रूप संसार के सामने आकर ससार की नश्यरता एवं वस्तुस्थिति का प्रस्थक्ष दर्शन करा रहे हैं। इनका यह उज्ज्वल चरित्र कह रहा है कि बारीर का सौंदर्य क्या, यह तो नश्यर है। अपने आरास सीदयं की ओर तो दृष्टियात करों। इसकी मन्त्रत सिक्त को तो पहिचानों। के कित हम मोही जीवों की मांखों पर रागद्वे व एव स्वायं का इतना मोटा परदा पड़ गया है कि हम सम्मागं की बांखा हो नहीं करते। इसका चरित्र मानव जीवन की परावादिक महानतम क्यांत्री है, सिस्त प्रस्ता कर हम अपने चरित्र को उज्जा उठा सकते हैं। सच्चे सुख के अन्वेषक, मास्म-शान्ति के पुजारी ऐसे पुत्रम मुनिवरों के जीवन चरित्र हमारे लिए उस पुष्य पुस्तक की भाति है जिनमें हमारे कत्याय के अनन्त मन, अध्यायों के रूप में निखे हुए हैं।

मुनिश्री एवं त्यागी बृन्द के चरणों में बैठकर जो सुना, संघस्य ब्रह्मवारी गणों से जो जाना एवं पुस्तकों प्रयवा पत्रिकाधों में मृति जीवन के सम्बन्ध में जो देखा, इन सबके योग से ही इन परिचयों का लेखन सम्प्रव हुया। मेरे द्वारा इस परिचय ग्रंथ को रूखे सूखे भोजन की भांति ही तैयार किया गया है। यस जैसा जिस रूप में प्रकाशित है वह पाठकों के हाथ में है। इसमें बहुत सी त्रुटियां रही होगी, जैसे जीवन परिचय सही है या नहीं, ज्लाक सही लगा है या नहीं, पर हमने अपनी जानकारी के महाबा सही सम्प्रकर लिखा है यदि कुछ वृदियां रही हों या मिथ्या लिखा गया हो सो पाठक गए। क्षमा करेंगे।

जिन जिन सहानुमाओं को परिचय पत्र, पत्रावितयां और पत्रादि भेजे गये थे उन्हें स्मरण् पत्र, प्रतिस्मरण पत्र, आयह पत्र धौर बार बार विनय पत्र लिख लिख कर भेजे। समाज के दैनिक साप्ताहिक पत्रों में अनेक बार सुचनाएं प्रकाशित कराई फिर भी अनेक साधुवृत्दों के परिचय प्रप्राप्त रहे। अतः मात्र पत्राचार के माध्यम से ही मटकता रहा। बहुत से बन्धुओं ने पुराने सन्दर्भों को दूहराते हुए उन्होंने हमें मना भी किया, बहुत बन्बुधों ने सम्बो-चौड़ी भूमिकाएं विज्ञापित कर परि-चयारमक संघ प्रस्तायत की योजना बनाई पर बीच में ही रह सया। यह संख तैयार हो जाने पर तो प्रकाशन व्यवस्था उत्तनी टेड़ी खीर नहीं रह जाती जितनी उसके निर्माण में भ्राने वाले प्रारम्भिक कार्यकी।

परिचय पत्रावितयों के आधार पर गणात्मक लेखन करने में हमें कठोर अम और प्रधिक समय व्यय करना पड़ा। एक साधु के परिचय को पत्रावित के प्राधार पर पढ़ना-अंकित संकेतों को क्रमबद्ध लगाकर गणात्मक रूप में लिखना पुन: आवश्यक संशोधन, परिवर्धन करके तैयाद करना। मेरा अनुमान है कि जितने अम, साधना और समय में यह मात्र परिचय ग्रंथ तैयार हुआ है उतने अम में २-४ ग्रंथों का सम्पादन बढी ही सुगमता से हो सकता था।

दिगम्बर साधु महान आदर्श महापुरुष व उच्चकोटि के साधु हैं—जिन पर हम सबको महान गौरव है भौर ऐसे ही महासतों से श्रमण सम्हाति सदैव गौरवान्वित होती रहेगी। हमने यथा शब्य प्रयस्न किया है कि इस ग्रथ में सभी साधुम्रों के भाव चित्रों का दर्शन पाठकों को सिले परम्तु प्रयस्न करने पर भी कुछ साधुश्रों के चित्र हमें प्राप्त नहीं हो सके इसके लिये हमें चेद है।

#### कृतज्ञता के सर्वोत्कृष्ट भाजक समाज रत्न !

यय के प्रकाशन का कार्य पूर्ण होने पर विचार आता है कि श्री श्यामलालजी टेकेदार मा० की सावना कितनी उत्तम है जो ऐसे महानतम कार्य के सम्पादन कराने का कार्यभार अपने कधों पर लिया। आपने दीर्घकाल तक समाज सेवा की है और कर रहे हैं आप कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु होकर समाज एवं धर्म की सेवा करे।

साधु परिवय ग्रंथ का कार्य प्रगति से चल रहा था कि बीच में पुनः इस कार्य को अर्थामाव के कारण रोकना पड़ा। इस यन्य का प्रकाशन होना ही था। यतः इक मोतीचन्दजी शास्त्री हस्तिना-पुर वालों ने ग्रंथ को पूर्ण रूप से सहयोग देने की स्वीकृति दी परन्तु कुछ दिनों बाद मुक्ते कई बार पत्राचार करने के परवात् उनकी असहगति ही जाहिर हुई तथा कार्य जो प्रगति पर था पूर्वत पुनः इक गया। यह कार्य लगभग ४ माह तक रका रहा तत्रपरचात् मुस्त संगोग से इस ग्रंथ के प्रकाशन होतु श्रीमान सेठ पुनमचन्दजी गंगवाल साठ ने इस महाननम ग्रंथ जो आधिक परिस्थितियों वश काफी समय से रूका हुआ था। उसे स्व इस सं संपूर्ण कराने की स्वीकृति प्रदान की। ग्रंथ प्रकाशन की विषम परिस्थितियों में भ्रापका आवांछनीय सहयोग पाकर में स्वरूप का हिम्स का साथ से संपूर्ण कराने की स्वीकृति प्रदान की। ग्रंथ प्रकाशन की विषम परिस्थितियों में भ्रापका आवांछनीय सहयोग पाकर में सर्थन्त हाँचर हुआ मेरी हाँदिक इच्छा थी कि इतने परिश्रम के द्वारा एकत्रित दि॰ जैन साधु परिचय ग्रन्थ का कार्य साधिक कराण वश स्वृत्यों न रह जाय। इस आधिक

संकट में आप जैसे बानबीर समाज सेवी धर्मानुरागी मृति भक्त व्यक्ति का मैं प्रत्यन्त आभारी हूं जिनके साधिक सहयोग से काफी समय से रुका हुआ इस प्रत्य के प्रकाशन का कार्य पूर्ण हो सका।

इसी प्रसंग में ग्रंब के मृहक भी पीचुलालबी मालिक कमल प्रिन्टसें को कोटिया: बन्यवाद देता हूं जिच्होंने इस विवाल प्रत्य को कला पूर्ण ढंग से मृद्रित किया है अस की अपनी कुछ प्रसुविधाएं रहती हैं तथा बायदे के प्रनुसार प्रत्य मृहण कार्य भी करने होते हैं उन सबसे समय निकाल कर इस प्रत्य को उन्होंने प्रकाशित किया प्रीर हमारी प्रतिष्ठा की बढ़ाया।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का कार्य सबके सहयोग से हुआ। है अतः प्रस्थक्ष व परोक्ष सभी महानुभावों का साधुवाद करता हूं भविष्य में भी इसी प्रकार सबका सहयोग सिलता रहेगा ऐसी कामना करता हूं।

> विनम्भ : ज्ञ० धर्मधन्त्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य (संघस्य : भ्राचार्य धर्मसागरजी महाराज)



# बरता-गायुका स्व० १०८ मुनि श्री सिद्धसायरजी महाराज्ञ प्रवार वाले मोहन बाड़ी, अध्युर स्थित







करण-पाडुका स्व⊙ सुल्लक श्री नेमीसागरजो प्वार वाले कुचामन सिटी, पुरानी नशियांजी स्थिन

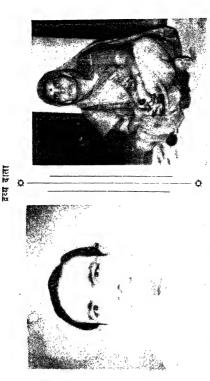

दानवीर सेठ श्री पुनमकादजो गंगवाल करिया प्रथासि पतार (संकर) राजक

श्रीमती कमलादेवी जैन धर्मेपनों श्री पुत्रमचस्त्री गगताल पचार ( सीक्र्र ) राज०

## आदर्श जीवन के धनी श्रीमान् पुनमचन्दजी सा० गंग**वास**

#### - 200CM

श्रीमान् समाजरान दानवीर श्रेष्ठि श्री पूनमवादकी गगवाल पचार तिवासी से जैन समाज का ऐसा कौनता व्यक्ति है जो अपरिचित होगा आपका जन्म फाल्गुन मुक्ला १५ वि० सं० १८=५ में राजस्थान प्रान्त के अन्तर्गत सीकर जिले के सुप्रसिद्ध पचार नगर में जैन धर्म परायण श्रेष्टिबर श्री नेमीचन्दजी सा० गगवाल की धर्मीनुरागिनी धर्मपरनी लादी बाई की कुक्ति से ऐसे परिवार में हुवा है, जो दान भीर त्थाग में आदर्शमयी रहे हैं।

आपके पूज्य पितामह धर्मवस्तत देव शास्त्र गुरु उपासक श्रीमान् स्व॰ श्री गौरीलालशी साहृद ने न्यायोपाजित हब्य कमाते हुये धर्म ध्यान में समय ब्यतीत किया ग्रीर अन्त में परमपूज्य धोर तपस्वी आपम प्रवीण ग्रावार्थ करण श्री १०८ चन्द्रसागरणी महाराज से मुनि दीक्षा लेकर ग्रायम कस्याए किया तथा जयपुर में समाधिमरए। कर उत्तम गति को प्राप्त किया, जिनकी पावन स्मृति में श्रीमान् पूनमचन्दजी सा० ने मोहृत वाड़ी जयपुर में बहुत सुन्दर छत्तरी बनवाई है। इसीप्रकार आपके पूज्य पिता श्री नेमीचन्दजी सा० का भी पूर्ण मामिक जोवन रहा, वे भी पूर्ण व्यावरण में समय व्यतीत करते थे—जिसप्रकार न्यायोपाजित हब्य कमाने का लक्ष्य था उसीप्रकार दान और त्याप में भी प्राप्त किया में अनेक व्याप्तिक और लौकिक संस्थाओं की स्थापना की तथा अपने पिता श्री के पद चित्रहों पर चलते हुये पृह विरत ही श्रुलक दीक्षा महरूष कर ग्रास्त कल्याण का मार्ग ग्रपनाया। आपकी पुष्य स्मृति में भी श्रीमान् श्रीकेटवर पूनमचन्दजी साहृत के कुषामन सिटी पुरानी निस्यां में एक थव्य छत्तरी का निर्माण कराया है।

श्रीमान् सेठ पूनमचन्दजी ने कुचामन में शिक्षा प्राप्त की-ग्रापने अपना व्यवसाय व्यापारिक क्षेत्र को चुना, १६ वर्ष की युवावस्था में ग्रासाढ़ शुक्ता ६ सं॰ २००१ में कुजामन निवासी श्रीमान् धर्मभूषण सेठ रिषमचन्दजी पहाड़िया की सुपुत्री श्रीमती कमला बाई के साथ ग्रापका शुभ विवाह संस्कार होगया । आप व्यवसाय में लग गये-पति पत्नी दोनों पूर्ण धार्मिक वृत्ति के होने के कारए। तीर्थ बंदना, मृति संघों के दर्शन और अगह २ दान आदि में भी आपका विशेष उत्साह रहा। आपने बिहार में बहुत विशाल स्तर पर कीयला उद्योग प्रारंभ किया जो ग्रव तक पूर्ण प्रभिवृद्धि के साथ चल रहा है धार्मिक भावनाओं से ओत प्रोत इस दम्पत्ति ने सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सदैव निरिभमानता के साथ धार्मिक कार्य किये हैं और कर रहे हैं भापकी श्रमण संघों का पूरा २ आशीर्वाद रहा है। धर्म दिवाकर १०५ स्व० शुल्लक रत्न श्री सिद्धसागरजी महाराज के आप अनन्य मक्त रहे है उन्हीं की सद् प्रेरणा से श्री बाहुबली सहस्राब्दि समारोह पर श्री मातिक मारजी बडजात्या और श्रो उम्मेदमलजी पांड्या ( माति रोडवेज ) के परामर्श और सहयोग से एक हजार यात्रियों का २ माह का यात्रा संघ पृथ्य क्षरलकजी महाराज के सानिध्य में पूर्ण सफलता के साथ निकाला जिसमें समस्त यात्रियों के मार्ग व्यय मोजनादि की सारी व्यवस्था उक्त श्रीमानों की कोर से बी-इस शताब्दी का यह एक ऐतिहासिक यात्रा संघ था इसमें भी जगह २ श्री पूनमचन्दजी ने बखेल दान दिया और इसीप्रकार श्री झांतिकमारजी कामदार तथा श्री उम्मेदमलजी पांड्याका योगदान रहा । श्रीमान् श्रेष्टिवर श्री पूनमचन्दजी ने अपनी चचला लक्ष्मी का घामिक कार्यों में श्रधिक से ग्राधिक उपयोग किया है और कर रहे हैं। श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र लणवां में तो आप तन मन धन से परा २ सहयोग कर ही रहे हैं—साथ ही आपने श्रो दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महाबीरजी स्थित ग्रादर्श महिला विद्यालय के अन्तर्गत मंदिर में काच का कलाश्मक कार्य इतना सुन्दर कराया है जो दर्शनीय है। इसीप्रकार श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र तिजारा, पदमपुरा, सीकर देवीपुरा में, और अनेक क्षेत्रों में आपने कई कार्य कराये हैं श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र लुगावां में दि० १५-११-८० से २७-११--० तक पूज्य अनुलक श्री सिद्धसागरजी महाराज के सानिध्य मे श्री सिद्धचक विधान का विशाल भायोजन कर उसी मागलिक सुमावसर पर पीछे की दोनों वेदियो की वेदी प्रतिष्ठा रथयात्रादि महान कार्यं कराये और भी भनेक स्थानों पर बढे २ विधानादि ग्राप कराते रहे हैं कई पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं में प्रापने सौधर्मेन्द्रादि पदो को भी प्राप्त किया है। आपके चारों भाई श्री ताराचन्द्रजी, प्रकाशचन्दजी, धरमचन्दजी, कैलाशचन्दजी और पुज्य रत्न श्री हसदाजजी, गजराजजी, दिलीप-कुमारजी, प्रदीपकुमारजी, और ललितकुमारजी एवं दो पुत्रियां सौ ● अंजनाकुमारी और सौ ० मंजु-कुमारी भी ग्रापके विचारानुसार धर्मानुरागी हैं।

जिसप्रकार आपकी घामिक भावनाएँ हैं उसीप्रकार आपका साहित्य प्रकाशन में भी पूरा २ योगदान रहता है। म्रापने—मानव मार्गदर्शन के तृतीय चतुर्ष एवं स्वास्थ्य बोघामृत झादि झनेक साहित्य प्रकाशन में योग दान दिया है।

## क्रि.श.क. श्रीक श्री स्व० १०६ मृतिश्री सिद्धसागरची महाराज



पूर्व नाम : श्री गौरूलालजी गंगवाल पवार (मीकर) राजस्थान

जन्म : पचार ( सीकर ) समाधि : जापुर

दीक्षागुरु: आ० क० चन्द्रसागरजी महाराज



वर्तमान समय में इस वर्ष वि० सं० २०४२ का वर्षायोग परम पूज्य म्राचार्य मिरोमिए मातः समरस्यीय १०६ माचार्य श्री ममंसागरकी महाराज के विशाल संघ का (जिसमें १२ मुनिराज और १६ आर्थिका माताची हैं) श्री वि० जैन अतिशय क्षेत्र कुणावी में होरहा है। आपका सपरिवार पूरा २ सहयोग है—आहार दानादि देकर महान पुज्य बंध कर रहे हैं। श्रीष्ठकर श्री पूनमचन्दजो सा० को समाज की ओर से दालवीर, समाजरत्न, गृह भक्त मादि परों से अर्लकृत किया है। म्रापने सपत्नीक पर्यू बाग पर्व के दश कक्षारा उपवासोपवत उद्यापन के पुज्य अवसर पर शास्त्र दान स्वरूप इस साधु परिचय मंदि का प्रकाशन कराया है। हम म्रापने दोषों मुखी मोर वार्मिक जीवन की मंगल कामना करते हैं।

द्व० धर्मचन्द्र शास्त्री क्योतिषाचार्य



## दिगम्बर जैन साधु परिचय

## प्रथम तीर्थंकर

## ₌ऋ़षभदेव

सनन्तानन्त प्राकाश में मध्य के ३४३ राजु प्रमाण पुरुवाकार लोकाकाश है। इसमें जीव, पुरान, धर्म, प्रधर्म भीर काल ये द्रव्य पाये जाते है। यह लोक सकृत्रिम सनादिनिधन है। इसके तीन भेद है— प्रधानोक, तियंग्लोक भीर उठवलोक। इस लोक के मध्य में तियंग्लोक में जम्बूद्वीप भ्रादि स्रसंख्यात द्वीप भीर सपुद्र एक दूसरे को वेण्टित किये हुए हैं। प्रारम्भ में एक लाख योजन विस्तृत जम्बूद्वीप है। उसको वेण्टित करके दो लाख योजन व्यास वाला लवए समुद्र है। इसके धनन्तर धातकी खंड द्वीप, कालोदिस समुद्र भ्रादि द्वीप समुद्र दूते-दूते विस्तार वाले होते चले गये हैं धन्त में स्वयंभूरमण समुद्र है।

इस जम्बूद्वीप के बीच में एक लाख चालीस योजन ऊँचा और दस हजार योजन विस्तृत सुमेरु पर्वत है। अन्त में इसका अयभाग चार योजन मात्र रह गया है। इस जम्बूद्वीप में हिमबन, महाहिमबन, निषध, नील, रुक्ति और शिखरों ये छह पर्वत हैं। इनसे विभाजित भरत, हैमबत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरप्पवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं। सबसे प्रथम भरतक्षेत्र का विस्तार ४२६, योजन है आगे विदेह तक दूना-दूना होकर उससे आगे आधा-आधा होता गया है। विदेह के बीचोंबीच में मेर वर्षत के होने से विदेह के पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह ऐसे दो भेर एवं मेरु के दक्षिण में देवकृष्ठ और उत्तर में उत्तर कुर माने गये हैं।

भरत ऐरावत में कर्मभूमि, हैमवत भ्रीर हैरण्यवत क्षेत्र में जमन्यभोग भूमि, हरि भ्रीर रम्मक क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि तथा देवकुरु भौर उत्तर कुरु में उत्तम भोगभूमि होती है। पूर्व विदेह एवं पश्चिम विदेह में शास्त्रत कर्मभूमि की व्यवस्था है।

खह प्रथ्यः —जीत, पुराल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये खह प्रथ्य हैं। इसमें जीव दृश्य चेतन है वाकी पाँच प्रचेतन हैं। काल कथा: — प्रत्येक द्रव्य में परिणमन के लिये निमित्त भूत वर्तना लक्षण काल द्रव्य है। समय, भावली, घड़ी, घंटा भ्रादि व्यवहार काल की पर्यायें हैं। उस व्यवहार कालके दो भेद हैं— भ्रवसर्पिएगी, उत्सर्पिणो। इन दोनों कालों के छह-छह भेद हैं। अवसर्पिएगी के — सुषमा सुषमा, सुषमा, सुषमा दु.षमा, दु:षमा सुषमा, दु:पमा और दु:पमा दु:पमा। उत्सर्पिशी के — दु:पमा दु:पमा, दु:पमा, दु:पमा, दु:पमा, सुषमा,

अथन सुवना साल: — चार कोड़ा कोड़ी सागर का, द्वितीय काल तीन कोड़ा कोड़ी सागर का, तृतीय काल दो कोड़ा कोड़ी सागर का, जनुयं काल व्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का, पंचम इक्तीस हजार वर्ष का और छठा इक्तीस हजार वर्ष का है। ऐसे अवस्पिणी के दस कोड़ा कोड़ी एवं उत्सपिणी के दस कोड़ा कोड़ी मिलाकर बीस कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ये दोनों ही काल जननत् जलते रहते हैं। यह काल परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र के भाग्य खण्ड में ही होता है, अम्यत्र नहीं।

भोगभूमि: — जम्बूदीप के भरत क्षेत्र के मध्य में झार्य खंड है। उसमें जब झवसपिरणी का प्रयम काल चल रहा या तब यहाँ देवकुरु सद्य उत्तम भोगभूमि की व्यवस्था यी। मनुष्यों की झायु तीन पत्य, सरीर की ऊँचाई तीन कोस, वर्ण स्वर्ण सद्य था। वे भोगभूमिया मल, मूत्र, पसीने से रिहत तीन दिन के बाद कल्पवृक्षों से बदरी फल बराबर भोजन ग्रहण करते थे। वहाँ दस प्रकार के कल्पवृक्षों से बदरी फल बराबर भोजन ग्रहण करते थे। वहाँ दस प्रकार के कल्पवृक्ष वे — मद्याग, तृयाँग, भूषणांग, मात्यांग, ज्योतिरंग, दीपाग, गृहांग, भोजनांग पात्रांग छौर बस्त्रांग थे प्रपने नाम के सनुसार इंच्छित फल देने वाले थे। ये ग्रुगल ही जन्म लेते धौर ग्रुगल ही सरते हैं। अगुक झनते भू पुरुष को जभाई, स्त्री को छींक झाने से मरकर देवगित में चले आते हैं।

कम से मनुष्यों का बल ग्रायु घटते-घटते ब्रितीय 'सुषमा' काल ग्राता है इसमें मध्यम भोगभूमि की व्यवस्था रहती है। श्रायु दो पत्य, ऊँचाई दो कोस ग्रीर वर्ग्य चन्द्र सदृश होता है। दो दिन बाद बहेड़े बराबर भोजन ग्रहण करते हैं।

कम से झायुबल के घटते-घटते तृतीय काल में जघन्य भोगभूमि रहती है। मायु एक पच्य, ऊँचाई एक कोस आरोर त्रसीर वर्ष हरित होता है। ये एक दिन के मन्तर से म्रावले वरावर भोजन लेते हैं।

#### कुलकरों की उत्पत्ति :

इस तृतीय काल में पत्य का खाठवाँ भाग शेष रहने पर कल्पवृक्षों की सामर्थ्य घट जाने से, 'ज्योतिरंग' कल्पवृक्षों का प्रकाश घरयन्त मन्द पड़ गया। किसी समय बाषाढ़ सुदी पूरिएमा के दिनं सार्यकाल में प्राकाश में पूर्वंदिशा में उदित होता हुमा चन्द्र और पश्चिम दिशा में घरत होता हुमा सूर्य दिखाई दिया। उस समय वहाँ सबसे मधिक तेजस्वी 'प्रतिश्रुति' नाम के कुलकर विद्यमान थे, उनकी सागु पत्य के दससे माग भीर जैवाई एक हजार पाठ सी धनुष थी। जन्मान्तर के संस्कार से उन्हें प्रविधितान प्रकट हो गया था। सूर्य चन्द्र को देखकर भयभीत हुए भोग भूमिज उनके पास प्रार्थ तब उन्होंने कहा, हे भद्रपुरुषो ! ये सूर्य, चन्द्र को देखकर भयभीत हुए भोग भूमिज उनके पास प्रार्थ समे तक इनका प्रकाश ज्योतिरंग कल्पवृक्षों के प्रभाव मन्द्र पह के से देखके सो खे कल्पवृक्षों का प्रभाव मन्द्र पड़ने से ये दिखने लगे है तुम इनसे स्थान करो, प्रतिश्रुति कुलकर के इन वचनों को सुनकर सब लोग निर्मय हो गये और बहुत भक्ति से उनको पुजा की।

इनके बाद कमसे धर्मख्यात करोड वर्षों का ग्रन्तराल बीत जाने पर 'सन्मित' नामक कुलकर हुए। एक समय रात्रि मे तारागए। दिखने लगे तब इन्होंने उनका भय दूर कर दिया। ऐसे ही 'क्षेमंकर' ग्रादि कुलकर होते गये। तेरहवें कुलकर 'प्रसेनजित' ग्रंपने माता-पिता से प्रकेले ही उत्पन्न हुए थे इनके पिता मध्देव ने दिवाह विधि से प्रधान कुल की कन्या से इनका विवाह किया था। प्रमन्तर प्रत्मि चौदहवें कुलकर नामिराज हुए, इन्होंने जन्मकाल में बालकों की नाल काटने की व्यवस्था की थी। ये सभी कुलकर प्रभन्न जातिस्मरए। या प्रविध्वान से प्रजा के हित का उपदेश देने से कुलकर प्रीर मृत्र प्रादि कहलाते थे। इनमें से ग्रादि के पाँच कुलकरों ने प्रजा के प्रपराध में 'हा' इस दण्ड की व्यवस्था की थी। उनके ग्रागे के पाँच कुलकरों ने 'हा' 'मा' इन दो दण्डों की व्यवस्था की ग्रीर शेष कुलकरों ने 'हा' 'मा' ग्रीर 'पिक्' ऐसे तीन दण्डों की व्यवस्था की थी।

इन नाभिराज के समय कालदोप से मेघ गर्जन, इन्द्रचतुष, जलवृष्टि झादि होने से झनेकों अंकुर, धान्य पैदा हो गये एवं कल्पवृक्षों का सभाव हो गया इससे व्याकुल हुई प्रजा महाराज नाभि-राज की शरण में झाई---

हे नाथ! मनवांखित फल देने वाले तथा कल्पान्त काल तक नहीं छुलाने के योग्य कल्पवृक्षों के विना ध्रव हम पूष्य हीन धनाथ लोग किस प्रकार जीवित रहें? हे देव! इनमें क्या खाने योग्य है क्या नहीं? इत्यादि प्रार्थना के ग्रनत्तर श्री नाभिराज ने कहा कि डरो मता। श्रव कल्पवृक्ष के बाद ये वृक्ष तुम्हारा ऐसा ही उपकार करेगे। ये विषवृक्ष हैं इनसे दूर रहो। ये इक्षु के पेड़ हैं इनका दौतों से या यंत्रो से रस निकाल कर पीना चाहिए। उस समय प्रजाका हित करने से वाशिराज कल्प वृक्ष सहय थे।

#### पूर्वभवका वर्णनः

इसी अम्बूद्रोप में मेर पर्वत से परिचम को घोर विवेह क्षेत्र में एक 'गंधिज' नाम देश है। जो कि स्वर्ग के समान शोभायमान है। उस देश में हमेशा श्री जिनेन्द्र रूपी सूर्य उदय रहता है। इसीलिये वहाँ मिच्याइण्टियों का उद्भव कभी नहीं होता। इस देश के मध्य भाग में रजतमय एक विजयार्थ नाम का बड़ा भारी पर्वत है। उस विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक ध्रवका नाम की श्रेष्ठ पुरी है। उस ध्रवका नाम की श्रेष्ठ पुरी है। उस ध्रवकाणुरी का राजा ध्रतिबल नाम का विद्याद्य या, जिसकी मनोहरा नाम की पतिवता राजी थी। उन दोनो के घ्रतिशय भाग्यशाली 'महावल' नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।

किसी समय भोगों से विरक्त हुए महाराज ग्रतिवल ने राज्याभिएक पूर्वक ग्रपना समस्त राज्य महाबल पुत्र को सीप दिया भीर धाप धनेक विद्याघरों के साथ वन में जाकर दीक्षा ले ली । महाबल राजा के बार मन्त्री थे जो महा बुढिमान, स्नेही भीर दीर्घदर्शी थे । उनके नाम—महामित, सभिग्नमित, शतमित भीर स्वयंबुढ थे । इनमें स्वयंबुढ सम्मग्रहिष्ठ भेष तीनों मिष्ट्यादृष्टि थे । किसी समय धपने जन्मगठि के उत्सव में राजा महाबल विहासन पर विराजमान थे । उस समय भानेकों उत्सव, नृत्य, गान भीर विद्वरगीष्टियाँ हो रही थीं । अवसर पाकर स्वयंबुढ मन्त्री ने स्वामी के हित की इच्छा से जैन धर्म का मार्गिक उपदेश दिया । उसके बचनों को सुनने के लिये ध्रसमय भूनवादों महामित मन्त्री ने वार्विक मन को सिंढ करते हुए जीव तत्त्व का ध्रभाव सिंढ कर दिया । बौद्ध-सतानुयायी संभिन्नमित मन्त्री ने विज्ञानवाद का ध्राप्य लेकर जीव का ग्रभाव करना चाहा, उसके कहा—जान हो मात्र तत्त्व है थीर सब भ्रममात्र है । इसके बाद शतमित मन्त्री ने शून्यवाद का ध्रवलम्बन लेकर सकत जगत् की शून्यमात्र सिंढ कर दिया ।

इन तीनों की बाते सुनकर स्वयंबुद्ध मन्त्री ने तीनों के एकान्त दुराप्रह को न्याय भीर भ्रागम के द्वारा खण्डन करके सच्चे स्याद्वादमय अहिंसा धर्म की सिद्धि करके उन्हें निक्तर कर दिया भीर राजा को प्रसन्त कर लिया। इसके बार किमी एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री भक्कत्रिम चैत्यालय को बन्यना के लिथे मुमेद पर्वत पर क्या, वहीं पहुँच कर उसने पहले प्रदक्षिणा दी फिर भक्तिपूर्वक द्वार- बार नमस्कार किया और पूजा की। यथाकम से अद्रक्षाल खादि वन के समस्त खक्किम प्रतिमाधों की बन्दना की धीर सीमनस वन के चैत्यालय में बैठ गया। इतने में ही विदेह क्षेत्र से धाये हुए, झाकाश में चलने वाले धादित्य गति और धारंज्य नाम के दो चारण मुनि धक्कस्मात् देखे, वे दोनों ही मुनि 'मुनंधर' भगवान के समस्वररणरूपी सरोवर के मुख्य हस थे। मन्त्री ने उठकर उन्हें प्रदक्षिणा पूर्वक प्रसाम करके पूजा और स्तुति को धनन्तर प्रदन किया—हे स्वामिन् ! विद्याधर का राजा महाबल हमारा स्वामी है। वह भज्य है यह ध्रम्भय ? मेरे हारा सन्वामी भी यहण करेगा या नहीं ? इस प्रक्रम बाद धादित्याति नामक ध्रविद्याती—मुनि कहने लगे हे भव्य ! तुम्हारा स्वामी भव्य हो है। वह प्रवास करिया हो से प्रदा के भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर होगा। इसके पूर्वभव को तुम सुती—

जम्मूडीप के मेरु पवत से परिचम की झीर विदेह क्षेत्र में 'मंघिला' देख में सिंहपुर नगर है वहाँ के श्रीपेया राजा की मुन्दरी गानी में जब वर्मा और श्री वर्मा ऐसे दो पुत्र हुए थे। पिता ने सोम्यता और स्नेह के निमित्त से छोटे पुत्र श्री वर्मा को राज्य दे दिया। तब जब वर्मा विरक्त होकर क्वयश्र पुत्र से दीक्षा लेकर तपरचरण करने लगा और किसी समय झाकाश मार्ग में जाते हुए महीघर विद्याघर होने का निदान कर लिया। इतने मे ही सर्प के डसने से मरकर नुम्हारा स्वामी महाबल हुमा है। झाज रात्रि में उसने दो स्वयन देवे हैं; तुम जाकर उनका फल कहकर उसके पूर्व भव सुनाओ। [ उसका कटबाण होनेवाला है ]

गुरु के बचन से मन्त्री वहीं प्राक्त बोले—राजन् ! प्रापने जो स्वप्न देखा है कि तीनों मन्त्रियों ने कीचड में डाल दिया ध्रीर मैंने उठाकर सिंहासन पर बैठाया सो यह मिध्यात्व के कुफल से ध्राप निकलकर जिनद्यमें में ध्रा गये हैं । दूसरे स्वप्न में जो घ्रापने घ्रानि की ज्वाला क्षीएा होते देखी उसका फल घ्रापकी ध्रायु एक माह की शेष रही है । घ्राप इस भव में तीर्थकर होंगे इत्यादि । सारी बातें सुना दो मन्त्री ने । राजा महावल ने भी घ्रपने पुत्र ध्रातिबल को राज्य भार सोपकर सिद्धकूट चैत्यालय में जाकर सिद्ध प्रतिमाधों की पूजा करके गुरु की साली पूर्वक जीवन पर्यन्त के लिये बतुराहार त्याग कर सल्खाना धारए। कर ली ध्रीर घमंध्र्यान पूर्वक मरए। करके गृंधान त्वर्य के अंग्रिभ विमान में लिलतांग नाम का उत्तम देव हो गया । जब उसकी घ्रायु पृषक्त पत्य के बराहर हम प्रीयान उत्ते उत्तर स्वयंभ्र मान की एक ध्रीर देवी प्राप्त हुई । ग्रन्थ देवियों को ध्रीयल लिलतांग देव के से यह देवी विशेष प्यारो थी । जब उस देव की माना घ्रादि मुरक्ताई तब मृरपु निकट जानकर दोक करते हुए इसकी घनेकों देवों ने सम्बोधन किया जिवके कलस्वरूप इस देव ने पत्रह दिन तक जिन चैत्यालयों को पूजा की ध्रीर खच्छुत स्वर्ग की जिन प्रतिमाधों की पूजा कर कहीं पर चैत्यक्ष के चैत्यालयों को पूजा की धरीर खच्छुत स्वर्ग की जिन प्रतिमाधों की पूजा कर की धरीर खच्छुत स्वर्ग को जिन प्रतिमाधों की पूजा कर की धरी प चैत्यालयों को पूजा की धरीर खच्छुत स्वर्ग की जिन प्रतिमाधों की पूजा कर की धरी प चैत्यक्ष को जिन प्रतिमाधों की पूजा कर की धरी प चैत्यक्ष को जिन प्रतिमाधों की पूजा कर की धरी प चैत्यक्ष को जिन प्रतिमाधों की पूजा कर की धरी प चैत्यक्ष को जित्य स्वर्ग स्वर्ग प्रति प्रतिमाधों की प्रवास कर की धरी प चैत्यक्या के विषय स्वर्ग प्रति प्रतिमाधी की प्रवास कर की धरी प चैत्यक्ष को चित्र प्रतिमाधों की प्रवास कर की धरी पर चैत्यालयों की प्रवास कर की धरी प चैत्यक्ष को चित्र प्रतिमाधिक स्वर्ग कर की धरी प्रवास की धरी प्रवास की स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ग किया की धरी स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ण की स्वर्ग की स्व

नीर्भे बैठकर उच्चस्वर से महामन्त्र का उच्चारण करते हुए सल्लेखना से मरण को प्राप्त हो सवा।

जन्दुद्वीप के महामेर से पूर्व की घोर विदेह क्षेत्र में पुष्पकलावती देश हैं उसके उत्पलकेटक नगर के राजा व खवाड़ धौर रानी वर्षु घरा से वह लिलांग देव 'यं खर्जवं 'नामक पुत्र उत्पन्न हुधा। उधर धरने पति के प्रभाव में वह पितवता स्वयंभ्रमा छह महीने तक बरावर जिनपूजा में तत्पर रही। 'पस्चात सौमनस वन सम्बन्धी पूर्व विशा के जिन मन्दिर में चैत्यवृक्ष के नीचे पंचपरमेष्ट्री का स्मरण करते हुए समाधिपूर्वक प्राण प्यान दिये, धौर विदेह क्षेत्र की पुडरीकिली नगरी के राजा बच्चस्त की महारानी लक्ष्मीमती से 'श्रीमती' नाम की कन्या उत्पन्न हो गयी। कालाम्तर में निमित्तवश इस बच्चजंब धीर श्रीमती का विवाह हो गया। इनके उन्चात युगन पुत्र उत्पन्न हुए प्रपान प्रदानवे पुत्र उत्पन्न हुए। किसी समय वे प्रपन वावा के साथ दीक्षित हो गये।

किसी समय श्रीमती के पिता चक्रवर्ती वज्यदरत ने छोटे से पोते पुंडरीक को राज्याभियेक कर दिया थीर दिस्क होकर दीला ले ली। उस समय लक्ष्मीमती माता ने अपनी पुत्री और जमाई को बुलाया। ये दीनों वैभव के साथ पुडरीकिएी नगरों की थ्रोर थ्रा रहे थे। मार्ग में किसी वन में प्रशब हाला। वहां पर आकाश में गमन करनेवाले श्रीमान् दमधर और सागरसेन मुनि युगल वज्जंब के पड़ाव से पथारे। उन दोनों ने बन में ही आहार लेने की प्रतिका ली थी। वहीं बज्जंब ने श्रीमती सहित भक्ति के नवभार्मिक सहित विधवत् आहार दान दिया और पंचास्वय को प्राप्त हुए। अनत्तर उन्हें कच्चकी से विवित हुआ कि ये दोनों मुनि हमारे ही अन्तिम पुत्र युगल हैं। राजा बज्जंब और श्रीमती ने उनसे अपने पूर्वपत कुने और धर्म के मां को भी समक्ता। अनन्तर पास में बैठे हुए नकुल, सिह, वानर और सुभर के पूर्व भव सुने। उन सुनियों ने यह भी बताया कि आप आठवें अस में बृवभ तोर्थकर होवोंगे और श्रीमती का जीव राजा ब्रेयासकुमार होंगे।

किसी समय बच्छत्रंघ महाराज राती सहित ग्रपने वायनागार में सोये हुए थे उसमें नौकरों ने कृष्णप्रगुरु ष्रादि से निर्मित धूप बेई थी और वे नोकर रात में खिड़कियों खोलना भूल गये, जिसके निमित्त खुरें से कण्ट रुँधकर वे पित पत्नी दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गये। ग्रास्चयं है कि भ्रोग सामग्री प्राएपातक बन गयी। वे दोनों दान के प्रभाव से मरकर उत्तर कुरु नामक उत्तम भ्रोगशूमि में भ्रोगशूमियों हो गये। वे नकुल मादि भी दान की श्रनुमोदना से भोग भूमि को प्राप्त हो गये।

किसी समय दो चारए। मुनि भ्राकाश मार्ग से वहाँ भोग भूमि में उतरे भौर इन वज्जंघ भ्रार्य श्रोर श्रोमती भ्रार्यों को सम्यग्दर्शन का उपदेश देने लगे। ज्येष्ठ मुनि बोले, हे भ्रार्य ! तुम भुक्ते स्वयंबुद्ध मन्त्री का जोव समको। मैंने तुन्हें महाबल पर्याय में जैन धर्म ग्रहण करावा वा 1 उन सोनों दम्पतियों ने मुनियों के प्रसाद से सम्यन्दर्शन ग्रहण किया धीर धागु के अन्त में च्युत होकर ईशान स्वर्ग में 'श्रीधर' देव धीर स्वयंग्रम नाम के देव हुए। धर्षात श्रीभती का जीव सम्यक्तव के प्रमाव से स्त्री पर्याय छोड़कर देव पर को प्राप्त हो गया। एक दिन श्रीधर देव ने अपने गृह (स्वयंबुद्ध मन्त्री के जीव) प्रीतिकर मृनिराज के समवसरण में जाकर पूछा—भगवन्! भेरे महाअल के भव में जो तीन मन्त्री ये वे इस समय कहाँ हैं? भगवान् ने बताया कि उन तीनों में से महाभति धीर सम्भिन्त-मित ये दो तो निगोद स्थान को प्रास्त हुए हैं और शतमित नरक गया है। तब श्रीधरदेव ने नरक में जाकर प्रशाकर शतमित के जीव को सम्बोधित किया था तथा निगोद के जीवों को सम्बोधन का सवाल ही नहीं है।

जम्बूद्रीप के पूर्व विदेह में महावस्स देश है उसको सुसीमा नगरी के सुदृष्टि राजा की मुन्दरनन्दा रानी से वह श्रीधर देव स्वगं से च्युत होकर 'सुविधि' नाम का पुत्र हुन्ना था । कालांतर में सुविधि की रानी मनोरमा से स्वयप्रभ देव (श्रीमती का जीव) स्वगं से च्युत होकर कैशव नाम का पुत्र हो गया, मतलब बच्चजब का जीव मुविधि राजा हुन्ना ग्रीर श्रीमती का जीव उसका पुत्र हुन्ना है।

कदाचित् सुविधि महाराज दैगम्बरी दीक्षा लेकर धन्त में मरकर श्रच्युतेन्द्र हुए श्रौर केशव ने भी निर्मन्य दीक्षा लेकर श्रच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र पद प्राप्त किया।

वह अच्छुतेन्द्र, जन्दुद्वीप के पूर्वविदेह में पुक्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वज्जसेन राजा और श्रीकान्ता रानी से वज्जनाभि नाम का वक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुमा। श्रीमती का जीव केशव जो कि अच्छुत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुमा था वह भी वहां से च्युत होकर इसी नगरी में कुबेरदस्तवणिक की अन्त्यस्त पित्ती से धनदेव नाम का पुत्र हुमा। वज्जनाभि के पिता तीर्थंकर वे और वह स्वर्थ चक्रवर्ती था, फक्ररन से घटखंड वसुधा को जीतकर चित्रकाल तक साम्राज्य सुख का अनुभव किया। किसी समय पिता से दुर्जन रत्नत्रय के स्वरूप को सम्प्रकर प्रपने पुत्र वज्जदन्त को राज्य समर्पण कर सोलह हजार मुक्टबद्ध राजाओं, एक हजार पृत्रों, आठ भाइयों और धनदेव के साथ-साथ पिता वज्यसेन तीर्थंकर के समवसरण में जिन दीक्षा धारण कर ली और किसी समय तीर्थंकर के ही निकट सोलह कारण भावनाओं का चिन्तवन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का का क्षान्त कर लिया। घ्यान की विद्युद्धि से प्यारहवें गुणस्थान में पहुंच गये और वहां का अन्तर्म हुतें काल पूर्ण कर तीचे जतरे, पुनरिण कराचित्र उपकाम व्येणी में चढ़ गये और वहां का अन्तर्म हुतें काल पूर्ण कर तीचे जतरे, पुनरिण कराचित्र उपकाम विद्यों से चढ़ गये प्रीर वहां आधु समाप्त होते ही स्वरण कर सर्वाचितिद्व में अवस्थित हो गये।

#### वृत्रज्ञवेष का गर्भावतार

भगवान् के गर्भ में माने के छह महीने पहले इन्द्र की माना से कुवेर ने माता के मांगन में साढ़े सात करोड़ रत्नों की वर्षा की थी। किसी दिन रात्रि के पिछले प्रहर में रात्री महदेवी ने ऐरावत हाथी, शुभ्र बेल, हाथियों द्वारा स्वर्ण घंटों से म्राभिषकत लक्ष्मी, पुष्पमाला म्रादि सोलह स्वर्ण देखे। प्रातः पतिदेव से स्वर्ण का फल मुनकर भरवन्त हाँचत हुई। उस समय म्रवसिपणी काल के सुषमा दुःसमा नामक तृतीय काल में चौरासी लाक्ष्मूर्य तीन वर्ष, माठ भास भीर एक पक्ष शेष रहने पर म्रावाइ कृष्ण द्वितीया के दिन उत्तराषाइ नक्षत्र में बच्चामि महिमस्द देवायु का मन्तर होनेपर सर्वाधिक्षिद्ध विमान से च्युत होकर महदेवी के गर्भ में सवतीर्ण हुए। उस समय इन्द्र ने स्नाकर गर्भ-कव्याणक महोस्सव मनाया। इन्द्र की म्राजा से थी, ही म्रादि देवियों मोर दिक्कुमारियों माता की सेवा करते हुए काव्यगोध्वी, सैदानिक चर्चामों से मौर गृह प्रश्नों से माता का मन अपुरंजित करने लगी।

#### व्यभदेव का जन्म महोत्सव :

नव महीने ब्यतीत होने पर माता मस्देवी ने चैत्र कृष्ण नवमी के दिन सूर्योदय के समय मित-श्रुत-भविश्व तो तोनों ज्ञान से सिहत भगवान को जन्म दिया। सारे विश्व में हवें की सहूर दौड़ गई। इन्हों के आसन किम्मत होने से, कल्प वृक्षों से पृष्य वृष्टि होने से एवं चतुनिकाय देवों के यहां धंटा छनी, शंखनादि प्रादि वाजों के बजने से भगवान का जन्म हुआ है ऐसा समक्षकर सौधर्म इन्द्र, इन्द्राखी सिहत ऐरावत हाथी पर चडकर नगर की प्रदिक्तिया करके भगवान को सुमेद पर्वत पर ले जाकर १००६ कलाशों से शीरसमूद के जल से भगवान का जन्मामियंक किया। भनन्तर वस्त्रामरणों से अलंकृत करके वृत्यभदेव यह नाम रखा। इन्द्र अयोध्या में वापस माकर स्सुति, पूजा, तांडव नृत्य मादि करके वापस स्वस्थान को बने गये।

#### वृषभवेव का विवाहोत्सव :

भगवान् के युवाबस्या में प्रवेश करते पर महाराजा नाभिराज ने बड़े ही घादर से भगवान् की स्वीकृति प्राप्त कर इन्द्र की घनुमति से कच्छ, सुकच्छ राजाधों की बहन 'यशस्वती' 'सुनन्दा' के साथ श्री वृषपदेव का विवाह सम्बन्ध कर दिया।

#### भरत चक्रवती ग्रावि का जन्म :

यशस्वती देवी ने चैत्र कृष्ण नवसी के दिन भरत चत्रवर्ती को जन्म विया, तथा क्रमशः निन्यान्वें पुत्र एव ब्राह्मो कन्याको जन्म विया। दूसरी सुकन्दा महादेवी ने कामदेव भगवान् बाहुबक्षी द्योर सुन्दरी नाम की कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार एक सौ तीन पुत्र, पुत्रियों सहित भगवान वृषभदेव, देवों द्वारा छाये गये भोग पदार्थों का धनुभव करते हुए गृहस्य जीवन ब्यतीत कर रहे थे।

#### भगवान द्वारा पुत्र पुत्रियों का विद्याध्ययन :

भगवान वृषभदेव त्रिजानधारी होने से स्वयं गुरु थे। किसी समय भगवान बाह्मी सुन्दरी. को गोद में लेकर उन्हें द्याशोबांद देकर जिल में स्थित श्रुतदेवता को सुवर्ण्यट्ट पर स्थापित कर 'सिद्धंनमः' मंगलावरणपूर्वक दाहिने हाथ से 'अ आ' धादि वर्णमाला लिखकर बाह्मी कुमारी को लिपि लिलने का एवं वावो हाथ से पुन्दरी को अनुक्रम के द्वारा इकाई, दहाई आदि अंक विद्या को लियने का उपदेश दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने भरत, बाहुबली आदि सभी पुत्रों को सभी विद्याओं का प्रध्ययन कराया था।

#### श्रति मिष श्रादि षट् क्रियाश्रों का उपदेश :

काल प्रभाव से कल्पवृक्षों के शक्तिहीन हो जाने पर एवं विना वोथे धान्य के भी विरल हो जाने पर ब्याकुल हुई प्रजा नाभिराज के पास गई। झनन्तर नाभिराज की झाज्ञा से प्रजा भगवान वृषभदेव के पास आकर रक्षा की प्रार्थना करने लगी।

प्रजा के दीन वचन सुनकर भगवान आदिनाध प्रपेत मन मे सोचने लगे कि पूर्व-पश्चिम विदेह में जो स्थिति वर्तमान है वहीं स्थिति धाज यहाँ प्रवृत्त करने योग्य है। उसीसे यह प्रजा जीवित रह सकती है। वहाँ जैसे प्रसि, मिंय आदि यह कमें हैं, क्षत्रिय आदि वर्ग्य अ्ववस्था, ग्राम नगर आदि की रचना है वैसे ही यहाँ भी होना चाहिये। ग्रनन्तर भगवान ने इन्द्र का स्मरश् किया और स्मरण मात्र से इन्द्र ने प्राक्त अयोध्यापुरी के बीच में जिनमन्दिर की रचना करके चारों दिशाओं में जिनमन्दिर की रचना करके चारों दिशाओं में जिनमन्दिर बनाये। कीशल, अंग, बंग प्रादि देश, नगर बनाकर प्रजा को ससाकर प्रभु की प्राज्ञा से इन्द्र स्वर्ग को चला गया। भगवान ने प्रजा को असि, मिंय, कृषि, विद्या, वािषण्य और शिल्प इन छह कर्मों का उपदेश दिया। उस समय भगवान सरागी थे। क्षत्रिय, वैदय भीर शृद्ध इन तीन वर्णों की स्थापना को और धनेकों पार रहित आजीविका के उपाय बताये। इसीलिये मगवान युगादि पुरुष, ब्रह्मा, विश्वकर्मा, अच्टा, क्रतयुग विभावा और प्रजापति द्याद कहलाये। उस समय इन्द्र ने भगवान का साम्राज्य पद पर प्राथिक कर दिया।

#### भगवान का वैराग्य और वीक्षा महोत्सव :

किसी समय सभा में नीलांजना के नृत्य को देखते हुए बीच में उसकी झायु के समाप्त होने से भगवान को बैराग्य हो गया। भगवान ने भरत का राज्याभिषेक करके इस पृथ्वी को भारत' इस नाम से सनाय किया और बाहुबली को युवराज पद पर स्थापित किया। भगवान महाराज नामिराज मादि को पृथ्वकर रन्द्र द्वारा लाई गई 'सुदर्शना' नामक पालकी पर मारूड़ होकर 'सिद्धास्क' वन में पहुंचे। श्रीर 'ॐ नार सिद्ध स्था' नक का उच्चारण कर पंचमुष्ट केश लोंच करके सर्वं परिस्तृ रहित मुनि हो गये। उस स्थान की इन्हों ने पूजा की वी इसीलिये उसका 'प्रयाम' यह नाम प्रसिद्ध हो गया। उसी समय भगवान ने छह महीने का योग ले लिया। भगवान के साथ झाये हए चार हुआर राजाओं ने भी भक्तिका नग्न मुदा चारए। कर ली।

#### पाखंड मत की उत्पत्ति :

भगवान के साथ दीक्षित हुए राजा लोग दो-तीन महीने में ही कुधा तृषा झादि से पीड़त होकर अपने हाथ से बन के फल आदि प्रहुण करने लगे इस किया को देख बन देवताओं ने कहा कि मूखों! यह दिगावर देथ सर्वश्रेष्ठ अरहंत, चक्रवर्ती आदि के द्वारा धारण करने योग्य है। तुम लोग इस वेद से अनर्गल, प्रवृत्ति मत करो। यह मुनकर वे लोग अष्ट तपस्वियों के अनेकों रूप बना लिये, बक्तत, जीवर, जटा, दण्ड आदि धारण करके वे परिवाजक आदि बन गये। भगवान वृष्यभेदेव का पौत मरीचिकुमार इनमे प्रयूणी गुरु परिवाजक बन गया। ये कुमार आगे चलकर अन्तिम तीर्थकर महावीर हुए है।

#### भगवान का स्राहार प्रहराः

जगद्द गुरु भगवान छह महीने बाद धाहार को निकले परन्तु ज्यांविधि किसी को मालूम न होने से छह माह भीर ब्यतीत हो गये एक वर्ष बाद भगवान कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नगर में पहुचे। भगवान को म्राते देखा राजा श्रेयास को पूर्व भव के स्मरण हो जाने से राजा सोमश्रभ भ्रोर श्रेयासकुमार दोनों भाइयों ने विधियत पड़गाहन खादि करके नवधाभक्ति से भगवान को इक्षुरस का माहार दिया। वह दिन वैशाख मुक्सा तृतीया का था जो म्राज भी 'भ्रक्षसनृतीया' के नाम से प्रसिद्ध है।

#### भगवान को केवलज्ञान की प्राप्ति :

हजार वर्ष तपश्चरण करते हुए भगवान को फालगुन कृष्णा एकादशी के दिन केवलज्ञान प्रकट हो गया। इन्द्र की प्राज्ञा से कुबेर ने वारह योजन प्रमाण समस्वसरण की रचना की। समवचरण में वारह सफाधों में कम से १. सप्त ऋषि समिवत गराधर देव और मुनिजन, २. कर्णवासी देवियाँ, ३. मार्यकार्थ और शाविकार्थ, ४. भवनवासी देवियाँ, ५ व्यन्तर देवियाँ, ६ ज्योतिष्क देवियाँ, ७. भवनवासी देव, ११ मनुष्य और १२. तियाँव ये बैठकर उपवेष मुनते थे। पुरिमताल नगर के राजा श्री व्यवस्त मणवान के पुत्र वृषभतेन प्रथम गणाधर हुए। बाह्यों भी मार्यिका दीक्षा लेकर झार्यकामों में गणानी हो गयी। भगवान के समयवारण में ५४ गण्यर, ४४००० मृति, ३४०००० मार्यकार्थ, ३००००० श्रावक, ४००००० शाविकार्यं, अस्थात देव देवियाँ और संख्यातों तियंच उपदेश सुनते थे।

#### व्यभदेव का निर्वाण :

जब भगवान की ब्रायु जौदह दिन शेष रही तब कैलाश पर्वत पर जाकर योगों का निरोध कर माथ कृष्ण चतुर्देशी के दिन सूर्योदय के समय भगवान पूर्व दिशा की ध्रोर मुँह करके ब्रनेक मुनियों के साथ सर्वकर्मों का नाश कर एक समय में सिद्ध लोक में जाकर विराजमान हो गये। उसी क्षण इन्द्रों ने ब्राकर भगवान का निर्वाण कल्याएक महोत्सव मनाया था, ऐसे ऋषभ जिनेन्द्र सदैव हमारी रक्षा करे।

भगवान के मोक्षाजाने के बाद तीन वर्ष झाठ माह झौर एक पक्ष व्यक्तीत हो जाने पर चतुर्वकाल प्रवेश करताहै।



## चौबोसवें तीर्थंकर

## महावीर

सब द्वीपों के सध्यमें रहने वाले इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कलावती नामका देश है, उसकी पुण्डरीकिएणी नगरी में एक सधु नाम का वन है। उसमें पुरुरवा नाम का एक भीलों का राजा रहता है। उसको कालिका नाम की स्त्री थी। किसी एक दिन दिग्झम हो जाने के कारण सागरतेन नाम के सुनिराज उस वन में इधर उधर इसमण कर रहे थे। उन्हें देख, पुरुरवा भील मृग समक्त कर उन्हें मारते को उद्यत हुआ परन्तु उसकी स्त्री ने यह कह कर मना कर दिया कि 'ये वन के देवता वृत्त रहे हैं इन्हें सत्त मारी । उस पुरुरवा भील ने उसी समय प्रसल चित्त होकर मुनिराज के पास जाकर नमस्कार किया और गुरु के उपदेश से मख, मांद, मधु इन तीनों का त्यान कर जीवन पर्यन्त जल का पालन कर बायु के धन्त में सीवर्म स्वर्ग में एक साग्र की साग्र जाला देव हो गया।

इसी भरत क्षेत्र के प्रयोध्या के प्रयम चक्रवर्ती राजा घरत की घनन्तमती रानी से पुरुरवा भील का जीव मरीचि नाम का ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुया। घपने वावा घगवान वृषभ देव की दीक्षा के समय स्वयं ही गुरुमित से प्रेरित हो मरीचि कुमार ने कच्छ पादि चार हजार राजाओं के साथ दीक्षा घारए। कर ली थी। घगवान के छह महीने के योग के समय घाहार की विधि से ध्रनिषण संस्थी साधु सुधा, तृषा धादि परीवहों से अच्छ होकर स्वयं तालाव का जल, वन के कल फूल यहण करके खाने जये। यह देख नन देवताओं ने कहा कि निर्मन्य वेष घारए। करने। मिस्याल्य से प्रेरित मरीचि ने इन वचनों को सुनकर सबसे पहले परिवाजक दीक्षा धारए। कर ली।

जब वृषभ देव को केवलज्ञान प्राप्त हो गया तब समबसरए। में सभी भ्रष्ट हुए साधुभ्रों ने पुन: दीक्षा धारए। करके म्नारम कल्याए। कर लिया। किन्तु यह अकेले मरीचि ने तीर्थंकर की दिव्य फिर वहाँ से च्युत होकर कुमार्ग के प्रगट करने के फलस्वरूप सिध्यास्व के निमित्त से समस्त प्रधोगतियों में जन्म लेकर उसने भारी दुःख भोगे। इस प्रकार त्रस स्थावर योनियों में ग्रमंख्यातवर्ष तक परिश्रमएंग करना हुन्ना बहुत ही श्रांत हो गया।

धन्यत्र लिखा है कि "भारद्वाज बाह्मएा त्रिवण्डी साधु होकर माहेन्द्र स्वर्ग को प्राप्त हुमा पदवात् वहाँ से ब्युत होकर मिथ्यात्व के प्रभाव से इतर निगोद में चला गया वहाँ सागरोपम काल व्यतीत हो गया। भ्रनन्तर भनेकों भव धारएा किए उनकी गएएना इस प्रकार है—

प्रदाई हजार धाकवृक्ष के भव। प्रस्मी हजार सीप के भव।
बीस हजार नीम वृक्ष के भव। नब्बे हजार केलि वृक्ष के भव।
तीन हजार चन्यन वृक्ष के भव। पाँच करोड़ कनेर के भव।
साठ हजार वेश्या के भव। साठ करोड़ शिकारी के भव।

तीस करोड़ स्वान के अव । साठ लाख नपुंतक के अव । नब्बे लाख धोबी के अव । प्राठ करोड़ पोड़ा के अव । वीस करोड़ बिल्ली के अव । साठ लाख बार माता के गर्थ से ग्रसमय में मरुग प्रमान् गर्मपात ।

पचास हजार राजा के भव

इस प्रकार घनेकों भव धारण करते हुए कभी सुपात्र दान के प्रभाव से यह जीव भोयभूमि में गया। धरसी लाख बार देव पद को प्राप्त हुम्रा इसलिए धाचार्य कहते हैं कि यह मिध्यात्व बहुत हो बुरा है, तीन लोक घ्रोर तीन काल में इससे बढ़कर थीर कोई भी इस जीव का शत्रु नहीं है। बुद्धिमान पुरुषों का क्यन है कि यदि मिध्यात्व घौर हिसादि पापो की तुलना की जावे तो भेर घौर राई के समान घतर मालूम होगा।

इसके बाद कदाचित् यही जीव कुछ पाप के मन्द होने से राजग्रह नगर में स्थावर नाम का काह्यरण हो गया।

तदनन्तर मगध देश के इसी राजगृह नगर में वेद पारंगत शाहिल्य नामक बाह्मण को पारक्षरी बाह्मणी से 'स्थावर' नाम का पृत्र हुआ, वह भी वेद पारंगत सम्यक्तव से मूल्य पुनरिष परिवाजक के मत की धारण कर अन्त में गर कर महिन्द स्वर्ग में सात सागर की आगु बाला देव हो गया। वहाँ से च्युत होकर इसी राजगृह नगर में विद्यक्षित राजा की जैंगी नामक रानी से विश्वक्तपूर्त पा, उसका पृत्र हो गया। इसी विश्वभूति राजा का छोटा भाई विशाक्तपूर्त था, उसका पृत्र विवाजन्यों नाम का था। एक दिन विद्यक्ष्मित राजा विद्यत्त हो अपने छोटे भाई को राज्य पद एव पृत्र विद्यवन्तरी नाम का था। एक दिन विद्यवन्नपूर्त राजा विद्यत्त हो अपने छोटे भाई को राज्य पद एव पृत्र विद्यवन्तरी को युवराज पद देकर जैंगी दीक्षा लेकर कठिन तम करने लगे।

किसी दिन विश्वनत्त्री युवराज के मनोहर नामक बगीचे को देखकर चाचा के पुत्र विज्ञाखनित्द ने प्रपने पिता से उसकी याचना की । विज्ञाखभूति राजा ने भी मायाचारी से विश्वनन्त्री को बत्रुओं पर प्राक्रमण के लिए भेज कर उद्यान को ग्रपने पुत्र को दे दिया । विश्वनन्त्री को इस घटना का पता लगते ही उसने वापस ग्राकर विशाखनित्द को पराजित कर दिया और उसको भयभीत देख विरक्त होकर उसको उद्यान सौंपकर ग्राप स्वय देगम्बरी दीक्षा लेकर तप करने लगा ।

धोर तपस्वरण करते हुए प्रत्यस्त कृश शरीरी वह विश्वनन्दी मुनिराज एक दिन मथुरा नगरी में ब्राहार के लिए क्याए। म्यसनों से फ्रस्ट यह विद्याखनदी उस समय किसी राजा का दत

बनकर वहाँ भाषा था। भीर एक बेश्वाकी छत पर बैठा मुनि को देख रहा था। दैवयोग से वहाँ एक गाय ने मुनिराज की चक्का देकर गिरा दिया। उन्हें गिरता देख, कोश्वित हम्रा विशाखनन्दि बोला कि 'तुम्हारा जो पराकम हमें मारने को पत्थर का खंभा तोड़ते समय देखा गया था वह अब द्याज कहाँ गया ?' इस प्रकार खोटे वाक्यों को सूनकर मूनिराज के मन में भी कोध आ गया और बोले कि इस हँसी का फल तुभे अवश्य ही मिलेगा। अन्त में निदान सहित सन्यास से मरए। कर महाशुक स्वर्ग में देव हुए और विकाखभूति चाचा का जीव भी तप करके वही पर देव हुआ। चिरकाल तक सुख भोग कर वे दोनों वहाँ से च्यूत होकर सुरम्य देश के पोदनपूर नगर में प्रजापित महाराज की जयावती रानी से विशाखभूति का जीव 'विजय' नाम का बलभद्र पदवी धारक पुत्र हुया, श्रीर उन्हीं की दसरी मुगावती रानी से विश्वनन्दी का जीव, नारायण पद घारक त्रिपुष्ठ नाम का पत्र हमा । एवं विशाखनंदी का जीव चिरकाल तक संसार मे परिश्रमण कर विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेग्री के अलकापुर नगर मे मयुरग्रीय विद्याधर की नीलाञ्जना रानी से अश्वग्रीय नाम का प्रतिनारायण पद का धारक पुत्र हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार से त्रिपृष्ठ नारायण ने अध्वग्नीव प्रतिनारायरा को मारकर चकरत्न प्राप्त किया। चिरकाल तक राज्य सख भोगकर अन्त में भोगासक्ति से मरकर सातवे नरक को प्राप्त किया। वहाँ के दु:खो को सागरों पर्यन्त सहकर, इसी भरत क्षेत्र के गंगा नदी तट के समीपवर्ती वन में सिहगिरि पर्वत पर सिह हक्का। वहाँ भी तीब पाप से पुन: प्रथम नरक को प्राप्त किया । वहाँ एक सागर तक दु:ख भोगकर जंबू द्वीप में सिहकूट की पूर्व दिशा में हिमवन पर्वत के शिखर पर सिंह हो गया। किसी समय एक हरिण को पकड कर मार कर खा रहा था, उसी समय मतिशय दयालु मजितंजय नामक चाररा मृति ममितगुण नामक मुनिराज के साथ प्राकाश मे जा रहे थे। वे उस सिंह को देखकर तीर्थंकर के क्चन स्मरण कर दया बश वहाँ उतर कर सिंह के पास जाकर शिलातल पर बैठ गये और जोर-जोर से धर्ममय बचन कहने लगे। उन्होंने कहा है भव्य मृगराज ! तुने त्रिपुष्ठ नारायस के भव में स्वच्छत्दतापूर्वक पाँच इन्द्रियों के विषयों का अनुभव कर उसके फलस्वरूप नरक में जाकर चिरकाल तक घोर दृ:खों का अनुभव किया है। ब्रायुसमाप्त कर वहाँ से निकल कर सिंह हुआ और वहाँ भी भूख प्यास ब्रादि की बाधाओं से अत्यन्त दु:खी हुमा, वहाँ तुने प्राणी हिंसा के पाप से भ्राहार करते हुए पुनः पहले नरक को प्राप्त हमा भौर वहाँ से निकल कर फिर तु सिंह हमा है भौर इस तरह करता से पाप का संचय कर दु:ख के लिए उद्यम कर रहा है, इत्यादि रूप से मृतिराज के वचनों को सुनकर उस सिंह को जातिस्मरण हो गया और उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। मूनिराज ने पुरुरवा भील से लेकर अब तक की पर्यायों का वर्णन किया अनंतर कहने लगे कि हे मूनिराज ! अब तू इस भव से दसवें भव में संतिम तीर्थंकर महावीर होगा यह सब मैंने श्रीघर तीर्थंकर भगवान के मुख से सुना है। पुनः मृति-राज ने सम्यकदर्शन भीर वृतों का उपदेश दिया।

उस सिंह ने मूनिराज के वचन हृदय में धारण किये और भक्तिभार से दोनों मुनिराजों की बार-बार प्रदक्षिणायें देकर प्रणाम किया। काल बादि लब्बियों के मिल जाने से शीघ्र ही तत्त्व श्रद्धात भीर श्रावक के बत ग्रहण किये । इस प्रकार वह सिंह निराहार रहकर तिर्यंचगति के योग्य संबमासंबम वृत को स्थिरता से पालन कर वृत सहित संन्यास घारण कर एकाव जिल से मरा और सीधर्म स्वर्ग में दो सागर की श्रायु वाला सिंहकेत नाम का देव हुआ। वहाँ से चयकर धातकी खंड के पर्व विदेह की मंगलावती देश के विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में कनकप्रम नगर के राजा कनकप ख विद्याधर और कनकमाला रानी के कनकोज्ज्वल नाम का पुत्र हुआ। किसी एक दिन कनकवती नाम की ग्रपनी स्त्रों के साथ मंदरगिरी पर प्रियमित्र नामक ग्रवधिज्ञानी मुनि से धर्मोपदेश श्रवण कर जैनेडबरी दीक्षा लेकर बत में संन्यास से मरए। कर सातवें स्वर्ग में तेरह सागर प्रमाण बाय बाला देव हमा। वहां से च्यूत होकर इसी साकेता नगरी के स्वामी वष्ठासेन की शीलवती रानी से हरिषेण नाम का पत्र हुआ और राज्यपद का अनुभव कर श्री श्रतसागर मृतिराज के समीप जिन दीक्षा लेकर महाशक स्वर्ग में सोलह सागर की माय वाला देव हमा। वहाँ से चयकर धातकी खंड के पूर्व विदेह में पष्कलावती देश की प्ंडरीकिणी नगरी के राजा सुमित्र और रानी मनोरमा से प्रियमित्र नाम का पूत्र हथा। वह चक्रवर्ती के पद को प्राप्त कर भोगों को अनुभव करते हुए किसी दिन आपने सर्वमित्र पुत्र को राज्य देकर हजार राजाओं के साथ दीक्षित हो गया। ग्रायु के भ्रन्त में सहस्रार स्वर्ग में भ्राठारह सागर भ्रायु के धारक मुर्यप्रभ नाम के देव हो गये। उस स्वर्ग से चयकर इसी जंब द्वीप के छत्रपर नगर के राजा नदिवर्धन की वीरवती रानी से नद नाम के पुत्र हुए, राज्य का उपभोग कर प्रोष्टिल नामक गुरु के पास संयम ग्रहण कर ग्यारह मंगों का ज्ञान प्राप्त किया । दर्शन विश्वद्धि ग्रादि सोलह कारण भावनात्रों के चितवन से उच्च गोत्र के साथ-साथ तीर्थंकर नाम कर्म का बघ कर लिया ग्रोर सब ग्राराधनाग्रो को प्राप्त कर श्राय के ग्रंत में ग्रच्यूत स्वर्ग के पृथ्पोत्तर विमान में श्रेष्ठ इन्द्र हुए। ये बाईस सागर की आयु के घारक थे।

जब इनकी आयु छह मास बाकी रह गई तब इस भरत क्षेत्र के विदेह नामक देश संबंधी कुंडपुर नगर के राजा सिद्धार्थ के भवन के स्रोगन में प्रतिदिन साड़े सात करोड़ प्रमाण रत्नों की धारा बरसने लगी। आयाब शुक्त थप्ठी के दिन रात्रि के पिछले प्रहूर में रानों प्रियकारिग्गी ने सोलह स्वन्त देखे और पृष्पोत्तर दिमान से अच्छुतेन्द्र रानों के गमें में आग गये। प्रातःकाल राजा के मुख से स्वप्तों का प्रतृतकर रात्री अप्तरत्काल राजा के सुख से स्वप्तों का प्रतृतकर रात्री अप्तर्यत सनुष्ट हुई। तदनंतर देवों ने आकर गर्भ कत्याग्रक उस्सव मनाकर माता-पिता का प्रीभवेक करके उत्सव मनाया।

नव मास पूर्ण होने के बाद चैत्र शुक्त त्रयोदशी के दिन रानी त्रिशक्ता ने पुत्र को अस्म दिया। उस समय देवों के स्थानों में झपने झाप वाद्य वजने लगे, तीनों लोकों में सर्वेत्र एक हुएँ की लहर दौड़ गई। सीधमं इन्द्र ने बड़े कैशव के साथ सुमेर पवंत की पांडुक शिला पर झीर सागर के जल से भगवान का जन्माभिषेक किया। इन्द्र ने उस समय उनके भीर झीर वर्षमान ऐसे दो नाम रखे।

श्री पारवंनाय तीयंकर के बाद दो सी पचास वर्ष बीत जाने पर श्री महावीर स्वामी उत्पन्न हुए ये। उनकी घायु भी इसी में सामिल है। कुछ कम बहतर वर्ष की घायु भी, सात हाथ ऊर्जि, स्वणं वर्षों के थे। एक बार संजय घीर विजय नाम के चारण ऋदिचारी मुनियों को किसी पदांषों से उनके समीप प्राकर उनके दर्शन मात्र से ही संवेह से रहित होग ये तब उन मुनि ने उस बालक का सन्मित नाम रखा। किसी समय संगम नाम के व ने सणं बनकर परीक्षा ली घीर भगवान को सफल देखकर उनका महावीर यह नाम रखा।

तीस वर्ष के बाद भगवान को पूर्वभव का स्मरण होने से वैराग्य हो गया तव लौकात्तिक देवों द्वारा स्तुति को प्राप्त भगवान ने दोक्षा प्रहण कर ली भीर तत्काल मनः पर्यंय ज्ञान प्राप्त कर लिया। पारणा के दिन कुलग्राम की नगरी के कूल नामक राजा के यहाँ खीर का प्राहार प्रहण किया। किसी समय उज्जीवनी के प्रतिमुक्तक वन में ध्यानाक्य भगवान पर महादेव नामक रह अपंकर उपसंग करके विजयी भगवान के महति महावीर नाम रखकर स्तुति की। किसी दिन सांकलों में बंधी चंदनवाला ने भगवान को पड़गाहन किया तब उसकी वेड़ी भ्रादि टूट गई भ्रीर भगवान को प्राहार दिया।

ख्यस्य घनस्या के बारह वर्ष बाद ज्भिक ग्राम की ऋजुक्का नदी के किनारे मनोहर नामक वन में सालवृक्ष के नीचे वंशाख गुक्ता दशमी के दिन भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हो गया। उस समय इन्द्र ने केवलज्ञान की पूजा को। भगवान की दिव्य घ्वनि के न खिरने पर इन्द्र गौतम गौत्रीय इन्द्र भूति ब्राह्मण को युक्ति से लाये तब उनका मान गिलत होते ही वे भगवान से दीक्षित होकर मनःप्रयं गान ग्रीर सप्त ऋदि से विश्वित होकर प्रथम गएषद हो गये तब भगवान की दिव्य घ्वनि खिरी। श्रावण कृष्ण एकम के दिन दिव्यष्टविन को सुनकर गौतम गएषद है। भगवान के द्रावशांग श्रुत की दन्ता की। इसके बाद वायुष्ट्रित ग्रादि ग्यारह गएषद हुए हैं। भगवान के सदयांग श्रुत की दन्ता की। इसके बाद वायुष्ट्रित ग्रादि ग्यारह गएषद हुए हैं। भगवान के सम्पत्त में गुनीदवरों की संख्या चौदह हजार थी, चंदना ग्रादि ख्रतीस हजार ग्रायिकांगें थीं। एक लाख श्रावक, तीन लाख श्राविकार्ये, ग्रासंख्यात देव देवियाँ ग्रीर संख्यातों तिर्यंच थे। बारह गरां से वेध्यत भगवान ने विगुकाचल पर्वंत पर ग्रीर ग्रन्थत्र ग्री ग्रायं खंड में विहार कर सप्ततस्य ग्रादि का उपदेश दिया।

श्रंत में पाबायुर नगर के मनोहर नामक वन में श्रनेक सरोवरों के बीच शिलापट्ट पर विराजमान होकर कार्तिक कृष्णा वतुरंती की रात्रि को श्रंतिम प्रहर में स्वाति नक्षत्र में एक हजार मृतियों के साथ मोक्ष पर को प्राप्त कर लिया।

भगवान के जीवन वृत्त से हमें यह समक्षता है कि मिथ्यात्व के फलस्वरूप जीव त्रस स्थादर योजियों में पिरभ्रमण करता है। सम्यक्त भ्रीर न्नतों के प्रसाद से चतुर्गति के दुखों से छूटकर भाष्ट्रक सुख को प्राप्त कर लेता है। भ्रतः मिथ्यात्व का त्याग कर सम्यग्हरिट बन करके ब्रतों से भ्रपनी भ्राप्ता को निर्मल बनाना चाहिए।



## प्राचार्य भद्रबाहु स्वामी

जिनशासन शिरोमिए। श्रुतधर धाचार्य भद्रबाहु उस युग के महान श्रास्थावान श्राचार्य हुए। श्रुतकेवली की परम्परा में श्रापका कम पांचवाँ या। वे श्रान्तम श्रुतकेवली थे। जैन शासन को बीर निर्वाण की द्वितीय शताब्दी के मध्य डु:काल में भयंकर वास्याचक से जुक्कना पड़ा था।

ध्यापके नायकरव में २४००० हजार मुनि एक साथ रहा करते थे। उज्जियनी में जब अयंकर प्रकाल पड़ा तब उस दुष्काल के समय बारह हवार मुनि दक्षिण की झोर बढ़ गए। सम्राट चन्द्रगुन्त को अदबाहु माचार्य ने मुनि दीक्षा दी। तथा प्रापने ध्रपना समाधि साधना स्थल श्रदणबेल गोला की चन्द्रगिरि पर्यंत बनाया जहा पर घाप शिष्यो सहित विराजे थे। घाज भी घापकी चरण चिह्न गुका में बनी हुई है।



### चाचार्च घरसैन

स्राचार्य धरसैन स्रागम ज्ञान के विशिष्ट ज्ञाता एवं स्रष्टांग निमित्त के पारगामी विद्वान से । श्रुत को भारा को प्रविच्छित्र रखने के लिए महिमा महोत्सव में एकत्रित मुनि सम्मेलन के प्रमुख स्राचार्यों के पास पत्र भेजा इस पत्र के द्वारा उन्होंने प्रतिमा सम्पन्न सुनियों की मांग की थी ।

भाषायों ने पत्र पर गम्भीरता पूर्वक चिन्तन किया और समग्र भुनिवगं में से दो मेघावी
मुनियों को उनके पास सौराष्ट्र में गिरिनार की चन्द्र गुफा में जहा उनका निवास था, वहां उन मेघावी
मुनिराज को भेजा। उनमें एक का नाम मुबुद्धि तथा दूसरे का नाम नरबाहन था, दोनों मुनिराज
विनयवान, शीलवान, जाति सम्पन्न, कुल सम्पन्न एवं कला सम्पन्न थे। भ्रागमार्थ को ग्रहर्ण भीर
भारएग करने में समर्थ थे और वे भ्रावायों से तीन बार पूछकर ग्राज्ञा लेने वाले थे।

जब दोनों श्रमण वेणानदी के तट से घरसेनाचार्य के पास भाने के लिए प्रस्थित हुए ये उस समय पिचम निज्ञा में भ्राचार्य घरसेन ने स्वप्न देखा था—दो घवल ऋषभ उनके पास भ्राए भ्रीर उन्हें प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों में बैठ गए। इस शुभमूचक स्वप्न से भ्राचार्य घरसेन को प्रसन्नता हुई। भ्राचार्य घरसेन का स्वप्न फनवान बना। दोनों मुनि ज्ञान ग्रहण करने के लिए उनके पास भ्रा पहुचे। उन मुनिराज को घरसेन ने मत्र देकर सिद्ध कराई तथा भ्राचार्य घरसेन की परीक्षा विश्वी में भी उभय मुनि पूर्ण उनीर्ण हुए भ्रीर विनय पूर्वक श्रुतोपासना करने लो उनका भ्राध्ययन कम ग्रुम तिथि, नक्षत्र, बार में प्रारम्भ हुवा था। भ्राचार्य घरसेन की ज्ञान प्रदान करने की अपूर्व समता एव गुनल मुनियों की सूक्ष्मग्राही प्रतिमा का मणि-काचन योग था। भ्राच्ययन का कम द्वत्यति से चला। भ्राधाइ श्रुक्ता एकादशों के पूर्वाह्न काल में वाचन कार्य सम्पन्न हुवा। इस महत्वपूर्ण कार्य की सम्पन्नता के भ्रवसर पर देवतान्नों ने भी मधुर वाद्य ध्वनि की थी। भ्राचार्य धरसेन ने एक का नाम भूतविल दूसरे का नाम पुण्यदन्त रखा था।

निमित्त ज्ञान से अपना मृत्युकाल निकट जानकर घरसेनाचार्य ने सोचा मेरे स्वर्ग गमन से इन्हें कष्ट न हो। उन्होंने दोनों मुनियों को श्रृत की महाउप सम्पदा प्रदान कर कुशलक्षेम पूर्वक उन्हें विदा किया।

भागम निधि सुरक्षित रखने का यह कार्य प्राचार्य धरसैन के महान दूरदर्शी गुए। को प्रगट करता है। जैन समाज के पास ब्राज षट्-खण्डागम जैसी ब्रमूल्य कृति है उसका श्रेय ब्राचार्य धरसैन के इस मन्य प्रयत्न को है।

## माचार्प पुष्पदन्त एवं मृतवलि

पुष्पदन्त धौर भूतविल महामेधासम्पन्न भ्राचार्यथे। उनकी सूक्ष्मप्रज्ञा श्राचार्यधरसैन के ज्ञान पारावार को ग्रहण करने में सक्षम सिद्ध हुई।

म्राचार्यंश्री से ज्ञान सम्पदा लेकर लौटने के बाद दोनों ने एक साथ अकलेश्वर में चातुर्मासिक स्थिति सम्पन्न की । वहाँ से पुष्पदन्त वन की घोर गये तथा भूतविल का पदार्पए। द्रमिल देश में हुवा। तथा घ्राचार्यं पुष्पदन्त ने जिनपालित नामक व्यक्ति को दीक्षा प्रदान की ।

यद्खण्डागम दिगम्बर साहित्य का महत्वपूर्णं ग्रन्थ है सत्कर्म प्राभृत खण्ड सिद्धान्त तथा यद् खण्ड सिद्धान्त की संज्ञा से भी यह ग्रन्थ पहचाना जाता है। इस ग्रन्थ के रचनाकार ग्राचार्य पृष्यदन्त ग्रीर भृतविल थे।

साहित्य को स्थायित्व प्रदान करने की टिष्ट से पुष्पदन्त ग्रीर भूतविल के समय में प्रथम बार साहित्य निवद्ध किया गया था। जैन परम्परा में इससे पहले श्रृत पुस्तक निवद्ध नहीं थी।

धाचार्य पुज्यब्स्त एवं भूतविल द्वारा प्रसूत नई प्रवृत्ति का जनता के द्वारा विरोध नहीं, स्वागत ही हुवा था। कहा जाता है—पुस्तकारूढ़ साहित्य को ज्येष्ट शुक्ला पंचमी के दिन संघ के सामने प्रस्तुत किया गया था। धतः यह पंचमी 'श्रृत पंचमी' के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस प्रसंग पर ग्रन्थ का संघ ने पूजा महोत्सव मनाया।

धाचार्य पुज्यदन्त एवं भूतविल जैन शासन के महान प्रभावी धाचार्य हुए उनकी धमर दायिनी कृति धाज भी वही याद दिलाती है ऐसे महान धाचार्यों को शत-शत बंदन !



## माचार्य कुन्दकुन्दस्वामी

र्जन साहित्य के प्रम्युदय में दाक्षिणात्य प्रतिभामों का महान योगदान रहा उसमें झालार्य कृत्यकृत्य को सर्वतीग्र स्थान प्राप्त हैं।

वे कर्णाटक के कोंडकुंड के निवासी थे। उनके पिता का नाम करमंडू और माता का नाम श्रीमिति था। बोधप्राधृत के अनुसार वे शृतकेवली भद्रबाहु के परम्परागत शिष्य थे।

पद्यतन्दी वकसीव, गृष्ठपिच्छ, एलाचार्यं और कृत्दकुन्द उनके नाम थे। झड्यात्म झन्धों के प्रमुख ब्याख्याकार थे। उनकी धात्मानुभूति पारक वाणी ने अध्यात्म के नए क्षितिज का उदघाटन किया और धार्यामक तत्वों को तर्क सुसंगत परिधान दिया।

श्राचार्यं कुन्दकुन्द चौरासी प्राभृतो (पाहुड़) के रचनाकार थे, पर वर्तमान में उन चौरासी प्राभृतों में से श्रनेक पाहुड़ उपलब्ध नहीं हैं।

म्राज भी कई उच्चकोटि के ग्रन्थ जैसे समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, मूलाचार, रमगुसार, भ्रष्टपाहुड़ म्रादि ग्रनेको ग्रन्थ उपलब्ध हैं।

भ्राचार्य कुन्दकुन्द दर्शन युग में भ्राए पर उन्होंने भ्रष्ट्यास्म प्रसाद को दर्शन की नींव पर खड़ा नहीं किया। प्रस्तुत दर्शन को भ्रागमिक साचे में ढाला।

दिगम्बर जैनाचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामी का नाम बड़े ही भादर के साथ लिया जाता है तया ऊँचा स्थान है। भगदान महावीर भौर गौतम के साथ उनका नाम मंगल रूप में श्रांतिकाय गौरव के साथ स्मरण किया जाता है।



### प्राचार्य उमास्यामी

उमास्वामी अपने युग के महान विद्वान साधु हुए थे। संस्कृत भाषा पर उनका अतिशय अधिकार था। जैन दर्शन की वियुव्ध सामग्री को प्राव्धत सार भारती में प्रस्तुत करने का सर्व प्रथम श्रेय उन्हों को था। तत्वार्थ सुत्र प्रावार्थ उमास्वामी को अधिद रचना है व जैन तत्वों का संग्राहक ग्रन्थ है। मोक्ष मार्ग के रूप में रत्नत्रय का युक्त पुरस्तर निरूपण यह्त्व्य भ्रोर नव तत्व की विवेचना जान-त्रेय को समुचित व्यवस्था और भूगोल-खगोल की परिचर्ण से इस ग्रन्थ की जैन समाज में महती उपयोगिता विद्व हुई है। आचार्य उमास्वामी बेजोड़ समाहक थे। उन्होंने जैन दर्शन से सम्बन्धित कोई भी विषय वाकी नहीं छोड़ा जिसका इस कृति में उल्लेख न हो। इस संग्राहक वृत्ति से उनको जैन समाज में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है।

संस्कृत साहित्य के घुरंघर इतिहासकारों ने उमास्वामी की जैनावायों में संस्कृत का सर्व प्रथम लेखक कहा है। उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण ग्राधिकार था। ग्रन्थ की शैली संक्षिप्त प्रशस्त ग्रीर गुढ़ संस्कृत रूप में है।

बीर वाणी के सम्पूर्ण पदायों का संग्रह तत्वार्थसूत्र में किया है। एक भी महस्वपूर्ण विषय का कथन किये विना नहीं छोड़ा है इसी से आचार्य महोदय को सर्वोत्कृष्ट निरूपक कहा है। आपकी रचना पर से अनेकों आचार्यों ने बड़ी बड़ी टीकाऐ की हैं।

भ्राजार्यं उमास्वामी जैन समाज को एक ऐसा चिरस्मरागीय ज्ञान प्रदान कर गये हैं जिसके लिए दिगम्बर जैन समाज चिरऋगी रहेगा।



## चाचार्य समंतभद स्वामी

म्राचार्यं समन्तभद्र दक्षिए। के राजकुमार थे। वे तमिलनाडु उरगपुर नरेश के पुत्र थे। उनका नाम शक्ति वर्माथा। सूनि जीवन में प्रवेश पाकर समंतभद्र स्वामी मूनि संघ के नायक बने।

कवित्व, गमकत्व, वादित्य, वामित्व ये चार गुए। उनके व्यक्तित्व के अलंकार थे। आप इन्हों विरल गुएगों के कारए। काव्य लोक के उच्चतम अधिकारी, धागम मर्में सतत चास्त्रार्थं प्रवृत्त और वाक्परु बनकर विश्व में चमके। संस्कृत, प्राकृत, कलड़, प्रिस्त आदि कई भाषाओं पर उनका प्रधिकार था। पारतीय विद्या का कोई भी विषय संभवतः उनकी प्रतिमा से अस्पृष्ट नहीं रहा। वे स्याद्वाद के संजीवक आचार्य थे। उनका विश्व नन्याद्वाद रत्तेन का जीवन था। उनकी अभिव्यक्ति स्याद्वाद की प्रतिभाति । वे जब भी बोलते अपने प्रत्येक चचन को स्याद्वाद की निकारित की वार्य की निकार की निकार की स्याद्वाद स्वाप्ति स्याद्वाद की प्रतिभाति विद्यानु सामार्थ ने उनकी स्याद्वाद, विद्यापति, स्याद्वाद विद्यागुरु तथा स्याद्वाद प्रवर्ण का सम्बोधन देकर प्रपना मस्तक भुकाया।

वे बाद कुशल झावार्य ही नहीं बाद रसिक झावार्य भी थे। भारत के सुप्रसिद्ध ज्ञान केन्द्रों में पहुचकर भेरी ताडन पूर्वक बाद के लिए विद्वानों को झाह्वान किया था। पाटलिपुत्र, बाराससी, मालवा, पंजाब, कविषुर (काजीवरम) उनके प्रमुख बाद क्षेत्र थे।

द्याचार्य श्री प्रवल कष्ट सहिष्णु भी ये। मुनि जीवन में उन्हें एक बार भस्मक नामक व्याघ्रि हो गई थी। इस व्याघ्रि के कारण ये जो कुछ खाते वह झिनि में पतित झन्नकरण की तरह सम्म हो जाता था। मूल झरखा हो गई। कोई उपचार न देखकर उन्होंने समाध्रि की सोची। गुरु से झादेश माना पर समाध्रि की स्त्रीकृति उन्हें न मिल सकी। समन्तमद्र को विवश्च होकर कीची के शिवालय का आश्रय लेना पडा और उपारी बनकर रहना पड़ा। देही देन प्रतिमा को झिपल लगम्म ४० से पढ़ावा उन्हें खाने को मिल जाता था। कुछ दिनों के बार मधुर एवं पर्याप्त मोजन से उनकी व्याध्रि शानत होने ने नी। नैवेश बचने लगा एक दिन यह भेद शिवकोटि के सामने खुला। राजा झाक्य चिकते रह गया, इसे किसी भयंकर घटना का सकेत समक्ष शिवालय को राजा की सना ने घेर लिया उस समय समन्तमद्र मन्दिर के झन्दर थे। जब उन्होंने सेना के द्वारा

मन्दिर को घेरे जाने की बात जानी इस मयंकर उपसर्ग के शान्त न होने तक मक्ति में लीन हो गये सौर जिनेन्द्र देव की स्तुति करने लगे। शिव पिन्डों को राजा ने सांकलों से जकड़ दिया। स्वामी समस्तप्रप्रज्ञी ने स्वयं भूस्तोत्र के माध्यम से तीर्यंकरों का स्तवन किया जैसे ही झाठवें तीर्यंकर का स्मरण, किया कि पिण्डी फटी तथा चन्द्रप्रभु मगवान का बिम्ब प्रगट हुवा। शिवकोटि राजा पर इस घटना का माध्यस्येकारी प्रभाव हुवा सौर उन्होंने स्वामी समन्तमद्र का शिष्यस्व स्वीकार कर लिया।

समन्तभद्रभी पुनः संयम में स्थिर होकर भ्राचार्य पद पर झाक्छ हुए एव झपनी प्राञ्जल प्रतिभासे प्रचुर संस्कृत साहित्य का सुजन कर जैन शासन की महनीय श्रीवृद्धि की । भ्रापके द्वारा भ्रतेकानेक सन्यों को रचना हुई है। जो भ्राज भी उपलब्ध हैं।

(१) ग्राप्तमीमांसा, युक्त्यनुशासन, स्वयंभूस्तोत्र, स्तुतिविद्या, रत्नकरण्ड श्रावकाचार ग्रादि ।

ग्राचार्य समन्तभद्र की कई रचनाएँ वर्तमान में श्रनुपलब्ध हैं, श्रनुपलब्ध रचनाग्नों में जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्रमारण पदार्थ, कथाय प्रामृतिका, गन्यहस्ती महाभाष्य ग्रादि श्रन्य हैं। श्राचार्य समन्तभद्र पंडितों के पडित ग्रीर दार्शनिकों, योगियों, त्यागियों, तपस्त्री मुनियों के श्रप्रस्ती थे। श्रतः उनकी प्रक्यांति स्वामी शब्द से हुई।



### चाचार्य चकलंक स्वामी

राष्ट्रकूट राजा शुभतुंग के संत्री पुरुषोत्तम उनके पिता थे। निष्कलंक उनके भ्राता थे। उनकी माता का नाम जिनमति चा। बाल वय में ही ब्रह्मचारी-जीवन जीने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। मुख्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। दोनों भाइयों ने गुप्त रूप से बौद्ध मठ में तर्कशास्त्र का गम्भीर मध्ययन प्रारम्भ किया। एक दिन भेद खुल गया। म्रकलंक पलायन में सफलीभूत हो गया भ्रीर निष्कलंक को वहीं भार दिया।

श्वाचार्य परस्परामें अकलंक प्रौढ़ दार्शनिक विद्वान् थे भीर जैन त्याय के प्रमुख व्यवस्थापक थे। जनके द्वारा निर्घारित प्रमाण शास्त्र की रूप रेखा उत्तरवर्ती जैनाचार्यों के लिए मार्ग दर्शक बनी है।

द्याचार्य ध्रकलंक वादकुशल भी थे। वह गुग शास्त्रार्थ प्रधान था। एक घोर नालन्दा विद्वविद्यालय के बौद्धाचार्य धर्मपाल के शिष्य धर्मकीति थे, जिन्होंने तकंशास्त्र के पिता दिख्नाग के देशें को तास्त्रार्थों के कल पर चमका दिया था, दूसरी घोर प्रभाकर, मंडन मिन्न, शंकराचार्य, भटुत्रधंत घोर वाचरपति मिन्न की चर्चा-परिचर्चाघों से धर्मप्रधान भारतभूमि का वातावरएए प्रमान्दीस्तत था। आचार्य धर्मकलंक भी स्तर्भ पीक्षे नहीं रहे। उन्होंने धर्मक विद्वानों के साथ शास्त्रार्थं किए। मुख्यतः प्रकलंक बौद्धों के प्रतिदृद्धी थे। धर्माचार्य पदारीहएए के बाद कर्लिंग नरेश हिमशीतल की सभा में बौद्ध विद्वानों के साथ उनका छह महीने तक शास्त्रार्थं हुवा।

धात्रार्थथी के विषय में एक रोचक घटना का प्रसंग है, कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु घट में तारादेवी की स्थापना करके शास्त्रार्थं करते थे। इसते ने दुर्जेय बने हुए थे। प्राचार्य प्रकलंक को यह रहस्य जात हो गया था। उनको शासन देवता ने धाकर स्वप्न दिया तथा स्वप्न फल से जानकर प्रात:काल सभा में जाकर घड़ा फोड़ दिया, प्राचार्य ग्रकलंक की विजय हुई। द्याचार्यश्री ने कई ग्रन्थों का निर्माण किया है। जिसमें द्याचार्य समन्तभद्रकी द्याप्त-मोमांसा पर उन्होंने भण्टशती टीका लिखी। तत्वार्थ सूत्र पर राजवातिक टीका लिखी। सिद्धि-विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, प्रमाणसंग्रह ये तीनों ग्रन्थ उनकी सबल तर्कणा शक्ति के परिचायक हैं।

स्रवेयवाद शक्ति, स्रतुल प्रतिभावल एवं मौलिक चिन्तन पद्धति से भाजार्यं स्रकलंक भट्ट कोदिद कुल के सर्लकार थे।



### म्राचार्य पूज्यपाद स्वामी

पूज्यपाद स्वामी महान प्रतिभाशाली घाचार्य घ्रौर युग प्रधान योगेन्द्र थे । घापकी बिढ़त्ता म्रखंड घ्रौर घतिशय पूर्ण थी । दिव्यकीर्ति के घ्राप स्तम्भ थे । घापके द्वारा रचित ग्रम्थों से निश्चित रूप से विदित होता है कि घापकी योग्यता घसाधारण थी ।

श्रवणबेलगोला नं० १०० के शिलालेख के ग्राधार पर उन्हे ग्राहितीय ग्रोबध ऋदि प्राप्त थी। एक बार उनके चरण प्रक्षालित जल के छूने मात्र से लोहा भी सोना बन गया। उनके विदेहनसन की बात भी इसी शिलालेख के ग्राधार से सिद्ध होती है।

पूज्यपाद साहित्य-रिसक और महान् शाब्दिक थे। जिनेन्द्र व्याकरण् साहित्य जगत की प्रतिष्ठा प्राप्त कृति है। इस व्याकरण् के कर्ता जिनेन्द्र बुद्धि पूज्यपाद ही थे। जैन विद्वान द्वारा लिखा गया यह प्रथम संस्कृत व्याकरण् है। इसी व्याकरण् के ब्राधार पर पाणिनी व्याकरण् लिखा गया है।

तस्वार्थं सूत्र की व्याख्या में उन्होंने सर्वार्थंसिद्धि का निर्माण किया । सिद्धि शब्द ही उनके प्रीढ़ ज्ञान का संकेतक है। समाधितत्र तथा इष्टोपदेश ये दोनों पूर्णतः द्याध्यात्मिक ग्रन्थ है। प्रापके द्वारा ग्रीर प्रनेक ग्रन्थ निखने का प्रमारण है। द्रविड़ संघ की स्थापना वीर नि० सं० ६६६ (वि० सं० ४२६) में हुई थी इस संघ की स्थापना का श्रेय श्राचार्यं पूज्यपाद के शिष्य प्राभृतवेत्ता वक्जनत्दी को है।

ज्योतिषियों द्वारा वालक को त्रैलोक्य पूज्य बतलाने के कारण उसका नाम पूज्यपाद रखा। पूज्यपाद ने रसायन, मंत्रविद्या, व्याकरण, बैठक, प्रतिष्ठा लक्षण द्यादि पर कई प्रत्य लिखे हैं। पैरों मे साधारण बनस्पति का गगनगामी लेप लगाकर विदेह क्षेत्र को जाया करते थे। पूज्यपाद मृति बहुत समय तक योगाभ्यास करते रहे फिर एक देव के विमान में बैठकर उन्होंने खनेक तीथों की यात्रा की। मार्ग में एक जगह उनकी दृष्टि लोप हो गई थी जिसे उन्होंने शान्त्यप्टक ढारा ठीक करली। इसके कुछ समय वाद समाधिपूर्वक मरण किया।



### ग्राचार्य जिनसेन

মাৰোধাঁ में एक नाम जिनसेन का भी है भापका कालमान वी० नि० १३६४ (वि० सं० ⊏६४) का है।

स्राचार्यं जिनसेन वीरसेन के सुयोग्य शिष्य एवं सफल उत्तराधिकारी थे। वे सिद्धान्तों के प्रकृष्ट ज्ञाता तथा कविसेषा से सम्पन्न थे। कर्णवेध संस्कार होने से पूर्वं ही उन्होंने मूनिधर्मं स्वीकार कर लिया था। सरस्वती की उन पर प्रपार कृषा थी। विनय-नन्नता के गुणों से उनकी विद्या विशेष रूप से शोभायमान थी। गुणभद्र की हिष्ट में हिमालय से गंगा, उदयाचल से भास्कर की भौति वीरसेन से जिनसेन का उदय हवा था।

ग्राचार्य वीरसेन की प्रारम्भ की हुई जय धवला टीका कार्यको ग्राचार्य जिनसेन ने पूर्ण किया था। इस ग्रम्थ मे साठ हजार क्लोक परिमाण स्वरूप इस ग्रन्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्राचार्य वीरसेन ने इस ग्रन्थ के बीस हजार क्लोक रचे ग्रावशिष्ट चालीस हजार क्लोकों की रचना ग्राचार्य जिनसेन ने की।

मेघदूत काव्य के ग्राचार पर 'मदाकातावृत' में ग्राचार्य जिनसेन ने पादविष्युदय काव्य की रचना की। यह संस्कृत में निबद्ध उत्तम खण्डकाव्य है।

धालार्यं जिनसेन को ऐतिहासिक रचना महापुराण नामक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का प्रारम्भ धालार्यं जिनसेन ने किया पर वे इसे पूर्णं नहीं कर पाए। धपने गुरु वीरसेन की भौति उनका स्वगंवास रचना पूर्णं होने से पहले ही हो गया था। उनकी स्रविषट रचना को शिष्य ग्रुष्णभद्र ने पूर्णं किया। इस महापुराण के दो भाग हैं धादिपुराण एवं उत्तरपुराण। ध्रादि पुराण में १०३५ स्तोकों के कर्त्ता भ्राचार्यं जिनसेन हैं। राष्ट्रकृट वश का जैनधमें से धनिष्ठ सम्बन्ध था। नरेश ध्रमीचवर्षं (प्रथम) इस वंश के महान प्रताणी शासक थे।

भ्राजार्यं जिनसेन के प्रतिभाशाली व्यक्तिस्व का उन पर श्रतिशय प्रभाव था। जिनवाराी के कुशल संगायक भ्राजार्य जिनसेन थे।



### चाचार्य रविषेण

दिगस्बर कथा साहित्य में बहुत प्राचीन ग्रन्थ हैं। जिनमें प्रमुखतः रविषेण झावार्य द्वारा रवित पदापुराण ग्रंय का भी स्थान महत्वपूर्ण है।

ग्रापने प्रपने किसी संघ या गच्छ का कोई उल्लेख नहीं किया ग्रीर न ही स्थानादि की ही चर्चा की है। परन्तु सेनान्त नाम से अनुमान होता है कि सम्भवतः सेन सघ के हों। इनकी गुरु परम्परा के पूरे नाम इन्द्रसेन, दिशकर, महंत्सेन ग्रीर लक्ष्मणसेन होंगे, ऐसा जान पड़ता है। ग्रपनी गुरु परम्परा का उल्लेख इन्होंने इसी पर्पपुराण के १२ वें पर्व के १६ वें श्लोक के उत्तरार्घ में किया है।

ये किस प्रान्त के थे इनके माता पिता झादि कौन थे तथा इनका गाहरूथ जीवन कैसा रहा ? इन सब का पता नही है। ऐसा जात हुवा है कि भगवान महावीर के निर्वाण होने के १२०३ वर्ष ६ माह बीत जाने पर पद्यप्ति का चरित्र निबद्ध किया गया। इस प्रकार इनकी रचना ७३४ विक्रम संब्में पूर्ण हुई।

राम कथा भारतीय साहित्य में सबसे प्रधिक प्राचीन, व्यापक, ग्रादरणीय ग्रीर रोचक रही है। यदि हम प्राचीन सस्कृत प्राकृत साहित्य को इस दृष्टि से मापें तो सम्भवतः ग्राघे से ग्राधिक साहित्य किसी न किसी रूप में इसी कथा से सम्बद्ध, उद्भृत या प्रेरित पाये जावेंगे।

पद्म पुराए। की रचना कर श्री रिविषेणाचार्य ने जन जन का बहुत कल्यारा किया है। महान झावार्य ने भारत भूमि को झलंक़त किया। सुरीघेंकाल ब्यतीत हो जाने पर भी ये प्रत्येक भारतीय की श्रद्धा के पात्र है। इसे झावाल-बृद्ध सभी लोग बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं। बिरला ही ऐसा कोई मन्दिर होगा जहाँ पथपुराए। की प्रति न हो।



### मारतीय संस्कृति में

### –विगम्बर साधुद्यों का स्थान

बि॰ धर्मचन्द शास्त्री, संघस्य ]

भारत में मुनि-परम्परा ब्रोर ऋषि परम्परा वे दो परम्पराएँ प्राचीन काल से रही हैं। ऐतिहासिक हष्टि से प्रथम परम्परा का सम्बन्ध भ्रात्मधर्मी दिगम्बर मुनिवरों से रहा है। श्रमण मुनि मोक्ष मार्ग के उपवेष्टा रहे हैं, द्वितीय का सम्बन्ध लोक धर्म से रहा है।

भारत वर्षका कमबद्ध इतिहास भगवान ग्रादिनाय (वृषभनाय) से प्रारम्भ हुवा तथा जन धर्मके क्रान्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर धर्मतीर्थंके प्रन्तिम प्रवर्तक थे।

भारतीय संस्कृति में ब्राहंत संस्कृति का प्रमुख स्थान है। इसके दशँन, सिद्धान्त, धर्म धीर उनके प्रवर्तक तीर्थंकरों तथा उनकी परम्परा का महत्वपूर्ण स्रवदान है। स्रादि तीर्थंकर से लेकर प्रतिम चीक्षीकर महावीर भीर उनके उत्तर-वर्गी प्राचारों, मुनियों ने प्रष्टास्म विद्या का सदा उपदेश दिया और भारत की चेतना को जागृत एवं कर्ष्ट्रमुखी रखा है। म्रास्मा से परमास्मा की जाने तथा शायवत मुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्राहिंसा, स्रिनिड्यिनश्रह, त्याग और समाधि (प्राप्तमीताता) का त्यदं स्राचरण किया और प्रस्थात उनका द्वसरों को उपदेश दिया। सम्भवतः इसी से वे स्रध्यात्म-विक्षा दाता और श्रमण संस्कृति के प्रतिष्ठात कहे गये हैं। झाज भी उनका मार्ग दशंन निष्कलुख एवं उपादेश माना जाता है।

जैन धर्म अपनी मौलिकता भीर वैज्ञानिकता के कारण अपने अस्तिरत को एक शाववत धर्म के रूप में अभिव्यक्ति दे रहा है। सगवान महावीर इस युग के अन्तिम तीर्थंकर थे। उनके बाद प्राचार्यों की एक बहुत लम्बी प्रुंखला कड़ी से कड़ी जोड़ती रही है। सब प्राचार्य एक समान वर्षस्व वाले नहीं हो सकते। नदी की धारा में जैसे सीणता और व्यापकता आती है वैसे ही प्राचार्य-परम्परा में उतार-बढ़ाव आता रहा है। फिर भी उस प्रुंखला की प्रविच्छिन्नता अपने आपने एक ऐतिहासिक मूल्य है।

#### अध्यास्य प्रधान मारत :

भारत प्रध्यात्म की उर्वर घूमि है, यहां के करा-करा में घात्म निर्फर का मधुर संगीत है, तत्ववर्शन का रस है घोर घमं का अंकुरण है। यहां की मिट्टी ने ऐसे नररत्नों को असव दिया है वो प्रध्यात्म के मृतेरूप थे। उनको हृदय की हर घड़कन प्रध्यात्म की घड़कन थी। उनके उक्त्वमुखी चित्तत ने जीवन को समक्ष्ते का विश्वद हष्टिकोण दिया। भोग में स्थान की बात कही छीर कमल-दल की भौति निलेप जीवन जोने की कला सिखाई।

#### लीर्थंकर परम्परा :

दिगम्बर जैन परम्परा में तीर्थकरों का स्थान सर्वोपरि होता है। तीर्थकर सूर्य को भौति क्वान रहिमयों से प्रकाशमान फ्रोर ग्रपने युग के अनन्य प्रतिनिधि होते हैं। चौबीस तीर्थकरों की कम अवस्था के अनुत्यूत होते हुए भी उनका विराट व्यक्तित्व किसी तीर्थंकर-विशेष की परम्परा के साथ आबद्ध नहीं होता, मानवता के उपकारी तीर्थंकर होते हैं।

परभ्यरा प्रवहमान सरिता का श्वाह है। उसमें हर वर्तमान क्षण अप्रतित का आभारी होता है। वह ज्ञान-विज्ञान, कला, सम्यता, संस्कृति, जीवन-पद्धित आदि गुणों को अप्रीत से प्राप्त करता है और स्व-स्वीकृत एवं सहजात गुण सत्व को भविष्य के चरणों में समर्पण कर अप्रीत में समाहित हो जाता है।

भगवान महाबीर की विचाल संघ सम्पदा को जंगावायों ने सम्भाला । जंगावायों विदार् 
ध्वाक्तित्व एव उद्यात कृतित्व के धनी थे । बे सुरुम जिलाक एवं सप्यष्टस्टा थे । धेयें, धौदायें धौरे 
गम्बीरता उनके जीवन के विजेष गुए थे । सहसें सहसों श्रृत सम्पन्न भुनियों को कील लेने वाला 
विकरान काल का कोई भी नूर माथात एवं किसी भी वात्यावक ततीव प्रहार उनके मनोवल की 
जलती मशाल को न मिटा सक, न बुका कका धौर न उसकी विदाट ज्योति को मंद कर सका । 
प्रसन्तवेता अंनावायों की वृत्ति मदरावन की तरह प्रचल रही । अंनावायों की जागाराधना विलक्षण थी । 
भववान महाबीर की वाएंगे को जीवन भुत्र बनाकर जान विज्ञान का सम्भीर श्रव्ययन किया । दर्शन 
के महासागर में उन्होंने वाएंगे को जीवन भुत्र करातः वैनावायों दिग्गल विद्वात वने । संसार का 
विरूप्त विचय ही होगा वो उनकी प्रतिमा स अख्ता रहा हो । आन, विज्ञान, वर्ष, न्याय, साहित्य, 
भनेया । पणित, रसायन शास्त्र, धायुवेंद, ज्योतिष ज्ञास्त्र धादि विभन्न विद्यां के कारता, 
भनेव्या प्रतिहास, गणित, रसायन शास्त्र, धायुवेंद, ज्योतिष ज्ञास्त्र धादि विभन्न विद्यों के कारता, 
भनेव्या प्रतिस्वात जैनावायों थे ।

सारतीय प्रस्थ रासि के जैनाचार्य पाठक ही नहीं स्वयं निर्माता थे। उनकी लेखनी स्विदल गति से चली। संस्कृत, प्राकृत, शेरसेनी, स्रष्टांच स्वादि से युक्त विद्याल साहित्य का निर्माण कर उन्होंने सरस्वती के अंडार को भरा। उनका साहित्य स्तवन प्रधान एवं गीत प्रधान ही नहीं था। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, वरणानुयोग, इब्यानुयोग से युक्त काव्य, महाकाव्य, विद्यालकाय पुराणों, सिद्धान्त प्रस्थों की संरचना की।

दर्शन क्षेत्र में जैनाचार्यों ने गम्भोर दार्शनिक इष्टियां प्रदान की एवं योग के सम्बन्ध में नवीन व्याक्याएं भी प्रस्तुत की, न्याय ग्रास्त्र के स्वयं प्रस्थापक बन कर्म सिद्धान्त शास्त्रों की महान टीकाएं की ऐसे जैन शासन का महान साहित्य जैनाचार्यों की मौलिक सूक्त-बूक्त एवं उनके अनवस्त परिश्रम का परिणाम है।

परमागम प्रवीण बृद्धि उत्रागर भवाब्धि पतवार कर्मनिष्ठ, करुणा, कुबेर एवं जन-जन हिनेपी जैनावार्यों की प्रसाधारण योग्यता से एवं उनकी दूरगामी पद यात्राघों से समस्त जन समुदाय को प्रभावित किया, शासन शक्तियों ने उनका भारी सम्मान किया। विविध मानद उपाधियों से जैनावार्य विभूषित किये गए, पर किसी प्रकार की पदप्रतिष्ठा उन्हें दिष्म्रान्त न कर सकी। पूर्व विवेक के साथ उन्होंने महावीर स्वामी की परम्परा को संरक्षण एवं विस्तार दिया, म्राज भी दिगम्बर जैनावार्यों के समुज्ज्वन एवं समुन्नत इतिहास के सामने प्रबुद्ध ब्यक्ति नतमस्तक हो जाते हैं।

मानर गहरा होता है, जैचा नहीं, शैच उन्नत होता है, गहरा नहीं, म्रतः इन्हें मापा जा सकता है, पर उभय विशेषताम्रों से समस्वित होने के कारण महापुरुषों का जीवन ग्रमाप्य होता है।

वर्तमान में भारत भूमि पर महावीर का सम्प्रदाय ही गौरव के साथ मस्तक ऊँचा किए है। यह श्रेय विशिष्ट क्षमताम्रों भ्रीर प्रतिभाम्नों की है। भगवान महावीर की उत्तरवर्ती भ्राचार्य परम्परा में प्रकार प्रतिभा सम्पन्न तेजस्वी, वर्षस्वी, मनस्वी, यशस्वी भनेक भ्राचार्य हुए।

जैन शासन की श्री वृद्धि में उनका श्रनुशन श्रनुशम है। वे त्याग-तपस्या के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, यम नियम संयम के लिये अध्यजनों के उदबोधनायं श्रर्थागम प्रदान किया। प्राणीत्सर्ग करके भी श्रुत सम्पदाको कूर दुष्काल में विनिष्ट होने से वचाया। उन्होंने दूरगामिनी पर यात्रासे श्रष्टकारम को विस्तार दिया धीर भगवान महावीर के भवसंतापहारी सन्देश को जन जनतक पहुंचाया।

भगवान महावीर से घव तक के बाचार्यों का युग महान गरिमा मय है। जो इस युग में इर्ष्यास्यक योगियों को भारा भी गतिकील बनो हुई है।



## जैनाचार्यों का समाज व राष्ट्र को घोगढान

[डॉ॰ सुशीलचन्द्र जैन, मैनपुरी]

दशों दिशाओं में प्राची दिशा का एक विशेष ही महत्व है जिसका नाम लेते ही हृदय कमल प्रस्कृटित होने लगना है। उसी प्राची दिशा का मेरा देश भारत। भारत का नाम लेते ही बाद ग्राती है एक महत्वपूर्ण संस्कृति की जिसमें श्रमण संस्कृति का विशेष योगदान रहा है। संस्कृति के साथ जुड़े श्रमण शब्द का ग्रथं ही है, "सायु" नग्न दिगम्बर साथु जिसके लिये ग्राचार्य समन्तभद्र ने कहा—

> विषयाशावशातीतो निरारंभोऽपरिग्रहा । ज्ञानध्यान तपो शक्तिस तपस्वी स प्रशस्यते ॥"

अनादि काल से चली आ रही अमण संस्कृति का इस काल में प्रवर्धन हुआ, आदिनाथ से वीर पर्यस्त २४ तीर्थकरों व असब्ध अमणों द्वारा और तत्परचात् पंचमकाल में इस संस्कृति को प्रवाहित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व तिमन्दर मुनिराजों पर आगया। भगवात महानादि के निर्वाह्म के परचात् आचार्यों ने ज्ञान व चारित्र ते महियों से इस रच को आगे वड़ाया। वन्ताना समय में इस रच के सारची वने आग गांतिसागरजी और उन्ही की परम्परा में पट्टाधीश आचार्य अमेसागरजी के अभिवंदन ग्रन्थ समारोह के विभोचन अवसर पर आचार्य वंदना दिवस के रूप में इन समस्त आवार्यों के प्रति हम अपनी भक्ति प्रवाहत कर रहे हैं।

जीव उद्घार:---

जैनधर्म का प्रथम लक्ष्य रहा है जीव उद्धार।

"कला बहलर पुरुष की तामें दो सरदार। एक जीव की जीविका एक जीव उद्घार।।" जीव उदार के लिये किये जाने वाले सत्तत् प्रयत्नों का नाम ही जैनक्षमें है क्रीर इस जीव उदार की परम्परा में भी झात्म हित, स्वजीव उदार प्रमुख है, उसके बाद पर की बात आसी है। भाषायों ने कहा है—

> भ्रादिहिदं कादव्वं त्रं सक्कइ परिहदं च कादव्वं । भ्रादिहिदपरिहिदादो भ्राविहदं सुटु-कादव्वं ।। भगवती भ्राराधना

इसी भावना के फलस्वरूप घाचार्यों का मूल उट्टेय धात्मकत्याएं ही रहा है पर जिस प्रकार मूर्य के निकलते ही ग्रंथकार नष्ट हो जाता है, कमल बिल जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी गित घा जाती है। क्या मूर्य रुन सबको करने की भावना से उगता है, नहीं न! सूर्य को तोसमय पर उदय होना ही है उससे जो भी कार्य हो जावे; इसी मौति दिगम्बर गुरु भी ऐसे ही सूर्य हैं जिनके दर्शन से मिण्यादव अंथकार नप्ट हो ज्ञान का प्रकाश केसता है, लोगों का हृदय कमल खिल उठता है, सोते समाज व राष्ट्र में एक नबीन चेतना स्पूर्ति आ जाती है। गुरु तो स्वय प्राप्तमित में लगा होता है यह तो ग्रनायाम ही हो जाता है। हा कही गुरु को पुरुषार्य पूर्वक भी कार्य करना पढता है।

#### श्रमण संस्कृति का परिवर्धन :

पंचम काल के अंत तक दिगम्बरस्त्र को जीवित रखने का कार्य इन्ही दिगम्बर गुरुष्ठों के माध्यम से ही होना है। इस प्रकार क्षमण सन्कृति को गिनशील बनाये रखने का भार प्रमुखनया हमारे प्राचार्यों पर ही है। धमांपदेश के द्वारा गृहस्थों को गृहस्थ धमें के प्रति अपने कर्नव्य का बोध कराते हुए समाज व राष्ट्र के प्रति स्व कर्तव्यका बोध इन्ही आचार्यों के द्वारा ही होता है। भावार्यों के माध्यम से ही धमें प्रभावना का महत् काय सन्पन्न होता है जो एक विद्वान से करापि सभव नहीं है। जिसप्रकार रिले रेस में एक धावक प्रपनी दीड़ पूरी करके सांच बढ़ा देता है उसी प्रकार एक आचार्य दीक्षित होने के बाद श्रमण संस्कृति का परिवर्षन करते हुवे इम ज्योति को जलाये रखने का भार अपने तीव्यों पर सीप कर इस परस्परा को बनाये रखता है। धर्म प्रभावना का महत्वपूर्ण कार्य जो इन दिगम्बर गृहश्चों के माध्यम से हुआ वह अविस्मरणीय है।

#### पुरातत्व तीर्थों का विकास :

र्जनाचार्यों के माध्यम में देश की पुरातस्व संस्कृति को बहुत बल मिला है। विदव का द वा म्रास्चर्य श्रवण वेजगोल में बाहुबली की मूर्ति नेमिचन्द्र माचार्य की प्रेरणा से ही बनी। ऐसे एक नहीं घनेकों उदाहरण हैं घौर वर्तमान में भी इस पुरासत्व की वृद्धि उसी प्रकार हो रही है। धर्मस्थल, फिरोबाबाद की विशासकाय सूनियों में एकावार्य मुनियो विद्यानंदजी की जो प्रेरणा रही है वह पुरातत्व के इतिहास में एक विशिष्ट ष्रघ्याय बनेगा। चातुर्मास के समय जिन स्थानों पर ये सत रहे, रहते हैं वहाँ कितनी प्रगति होती है किसी से छियो नहीं। मध्यभारत के पिछड़े तीयों के विकास में गत संत प्रावार्य विद्यासागरजी का योगदान तीयों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में स्मरणीय रहेगा। इन प्रावार्यों की प्रेरणा से हो कला का प्रत्यक्षिक विकास हुआ प्रायं के का संत्यक्षिक का का प्रत्यक्षिक विकास हुआ प्रावार्यों का सम्मान किया।

#### समन्वय एवं सर्वधर्मसमभाव

सर्वधर्मसमभाव में मुनिवरों का विशेष योगदान रहा है। किसी भी धर्म का कोई भी छोटा या बड़ा व्यक्ति भुनि के लिये समान है। मुनिवरों के उपदेश मानव मात्र के लिये हैं प्रपनी सभाषों में विभिन्न धर्मावलिक्यों को एकत्र कर एलाचार्य श्री ने जैनधर्म को विद्युधर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर प्रतोखा कार्य किया है। जैनाचार्यों के जीवन, तप, त्यान से ही प्रमादित होकर प्रभ्य प्रतेक मतावलबी जैन धर्म के प्रति भावल्य हों। प्राचाइल्लानकों की जैनधर्म पर क्षि इतिहासकारों के निये भी प्रेरणा स्रोत बनी। श्री लानवहादुर वास्त्रीजी ने धाचार्य श्री देशभूषण्डी महाराज से लावों देश प्रपात क्षिया भीर सर्व श्री प्रपात करने के स्थान पर कर्म के महत्व देशर व्यक्ति मान्य से नहीं कर्म से महान होता हैं की बात कह कर कुल के स्थान पर कर्म की महत्व देकर वर्षा विभेद को समाप्त करने की भीर प्रकाश डाला गया।

#### हृदय परिवर्तन :

गजकुमार मुकुमाल मुक्कीशल भवसेन भावसेन जैसे क्रानेकों उदाहरण धागम में भरे पड़े हैं जहां मुनिवरों की प्रराष्ट्रा से उस व्यक्ति का हृदय ही परिवर्तित हो गया, जीवन ही बदल गया। क्रानीत ही नहीं वर्तमान में भी यह कार्य सतन् जारी है, इसके साक्षात् उदाहरण है प्राचार्य धर्मसागरजी जिन्होंने पट्टाचार्य पदामीन होते ही उसी दिन ११ दीक्षाय दीं क्षीर क्षाज तक लगभग ४० व्यक्ति अपना जीवन परिवर्तित कर धर्मसागर से धर्म के सागर में डूबकी लगा चुके हैं।

#### पर्यटन, सारे देश की एक सूत्र में बांधना :

जैन दर्शन में तीर्थयात्रा का विशेष महत्व रहा है। ये यात्रायें प्राय: ग्रामध्यों के संघ सान्निष्य में होती रही हैं। वर्तमान में प्रात:स्मरणीय ग्रामाय श्री शांतिसागरणी की संघयात्रा ऐतिहासिक षरोहर रही है, पर्यटन देश के वर्तमान उद्योगों में प्रमुख है। जैन मतानुवायी तीर्यवात्रा के रूप में इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। धनवान बाहुबली महामस्तकामियेक के साथ ही वहां लगमग १० मुनिवरों का एकत्र होना इस समय की महत्वपूर्ण घटना थी और लगमग १० लाख लोगों ने इस अवसर पर तीर्थवात्रा की या पर्यटन करके इस द्योग को बहुत सहायता दी। जहां भी कोई जैन मुनि पहुंचता है या चातुर्मास करता है हजारों को संख्या में लोग वहां पहुंचते ही रहते हैं जिससे हृद को को लाभ होता है। अपने पंदल विहार द्वारा तथा साथ में चातुर्विश्व संघ के साथ रहने से उत्तर विश्वार, पूर्व से परिचन तक देश को एक सूत्र में साधने, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करने विशिष्ठ भाषाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य हुआ है।

#### नैतिकता व सदाचार को प्रोत्साहन:

मुनिवरों ने अपने धर्मोपदेश द्वारा मानव मात्र को नैतिकता, सदाचार, चारित्र, तप, त्याग, सत्य, महिसा, अपरिष्णह, ब्रह्मवर्ष, सवीर्थ का उपदेश देते हुये भारतीय जन-जीवन में उत्थान का महत्वपूर्ण कार्य किया। जो अ्यक्ति वास्तव में इन गुरुक्षों के समीप जाता है उनका जीवन निष्णय ही सहत्वपूर्ण कार्य किया। जो अ्यक्ति वास्तव में इन गुरुक्षों के समीप जाता है उनका जीवन निष्णय ही प्रमावी भंड्य जाता है। सन्त अ्यक्ति स्थान हो से स्थान हो से स्थान स्थान में स्थान होने से बहुत लोगों पर इनका प्रभाव पढ़ता है। "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" का चरितार्थ दिगम्बर मुनिवरों द्वारा ही हुम्ना है।

#### साहित्य क्षेत्र में :

साहित्य क्षेत्र में तो जैनाचार्यों ने महत् कार्यं न केवल स्वयं ही किया प्रपितु इनके साफ्रिष्य में भी बहुत साहित्य रचा गया। यह गोष्ठी का ग्रालग विषय है ही ग्रातः ग्रान्य विद्वद्यन इस पर प्रकाश डालेगे।

#### अपरिग्रह व समाजवाद:

जैनवर्म में परियह को पापों में गिना गया है। मुनि के लिये महाव्रत व ग्रहस्य के लिये म्रणुवत के रूप में इसका उपदेश देते हुये प्रत्येक ग्रहस्य को प्रपने परियह की सीमा निर्धारित करने का उपदेश है "परियह परिमाण वर्त" से। मगर वास्तव में ब्यक्ति इसे भ्रंगीकार करे तो म्राज जिन विभिन्न वादों—समाजवाद, लेनिनवाद, माक्सेबाद भ्रादि का उद्देश्य इसी एक भ्रपरिग्रह से ही पूरा हो सकता है। मुनिवर समस्त परिग्रह को त्याग कर विश्वादेते हैं कि इनका त्याग करना भी सरल है किर परिमाण करने में क्यों डरते हो।

इस प्रकार फ्रनेकानेक क्षेत्रों में, जीवन के हर क्षेत्र में जैनावार्यों का फ्रमूल्य योगदान रहा है, जीवन परिवर्तित करके व्यक्ति का सुघार व्यक्ति का समूह ही समाज है भीर समाजों का समूह ही राप्ट ।

इन सब परिश्रेक्य में प्राचार्यों का महत् योगदान रहा है। यदि कहीं कमी दिख्यती है तो बह हममें है। यदि हमारा रेडियो या टी० बी० खराब हो तो स्टेशन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम उसमें ही। विद्वात या नहीं सुनाई पढ़ते। ऐसे में हम स्टेशन का दोष न देकर प्रथने सेट की कमी ही निकालने का प्रयत्न करते हैं। ग्राज के प्रहस्वों में यदि घरेजित सुवार नहीं दिखता तो दोष धाषायों का नहीं हमारा है, ब्यक्ति का है, राष्ट्र के नागरिकां का है, जो हम उनके साफिक्य में जाते नहीं, जाते हैं तो सुनते नहीं प्रीर सुनते हैं तो जीवन में उतारते नहीं। दघारा पात्र ही उस्टा देश दिखतों में स्वापित के स्वीपित स्वापित करते हो। प्रमीहत की विद्या पर उसके सामित्र की वर्षा तो निरस्तर हो रही है। पात्र जिल्हा सामित्र की वर्षा तो निरस्तर हो रही है पात्र जिल्हा सीच है वह भर रहे हैं, ऐसे शताधिक मुनिवर प्राज स्वयं का कत्याण करते हुंगे, बदल रहे हैं समाज को, राष्ट्र को।

ऐसे इन श्रमणों को हमारा शत-जत बंदन नमन अर्थन।



### विगम्बर मुनिराज स्तवनांजिन !

भव्य दिगम्बर मुनिप् गव तुम, बंद्र नित ही तुमको मैं; मन, बच, काया विश्वद्ध करके करूँ नमोऽस्तु सर्दव मैं।। जातरूप तुम नग्न, दिगम्बर, योगी, ममताशून्य सदा; हिसाद्र, प्रकच्छ, प्रकिचन, प्रनगारी, प्रह्लीक सदा ।। तम निग्रंन्थ, घपरिग्रही नित, धतिथि, धवेलक, धार्थ, गएी; तुम शुंगार रहित, जिनलिंगी, भनागार, निश्चेल, मुनि ।। पाणिपात्र, भिक्षक, माहरण, यति, वातवसन, निष्परिग्रही; विवसन, संयत, वविर, श्रमण तुम, एकाकी संन्यस्थ सही ।। महावती, नितवंदा, निरम्बर, ऋषि, गृरु, ग्रलोभ, सूसंयमी; साधू, तपस्वी, परीषहसही, गृहसंत्यक्त, मलिनदेही ।। निष्कषायमन, मलाच्छन्नतन, सन्यमहावतधारी तुम; महा ग्रहिंसा-ग्रस्तेयांकित, महा ब्रह्मचारी हो तुम।। धर्म-शुक्ल-सद्धधानपरायरा. तप-तत्पर: पंचसमितिरत, पंचेन्द्रियजित, क्षपणक तुम कौपीनोत्तर ।। सामायिकरत, ज्ञान-ध्यान-तप-मग्न संदा, जिनस्तृतिगायक; स्तानविवर्जित, भ्रदन्तधावक, पृथिवीशायी, स्थितिभोजक ।। एक भक्त, सर्वेन्द्रियजेता, कायोत्सर्गी, जिनवन्दक; उपादेयरत, विवेक-माभूषण हेयविवर्जित. धारक ॥ सर्वसंगत्यागी, श्राशागत, विषयवशातीत. शान्ति-क्षान्तिके महान सागर: ब्राशारहित महाउदिध ।। स्वात्मसुखान्वित, परोपकारक, कर्मशत्रु, निस्संग महा; महाधेर्यधारी, निर्भय नित, स्वतंत्र, समतामूर्ति ग्रहा ॥

#### प्राचीन ग्राचार्यं परम्परा

दैग्यदूर, नित कर्म-युअजक, धर्मरस्त, सयम प्रतिमा, ध्रमुपमचरित्र, चारित्राकित, त्यागभावकी बहु गरिमा।। क्षमामूर्ति, स्वात्भोपयोगरत, सौम्यमूर्ति, ध्रतिपूर्ण्यचरण; स्वैराचारिदरोधक सविता, परमाराध्य, सदेवश्वरण।। महाधहिसक, सस्तितारक, निजात्मचरमोजितसाधक, विरागमूर्ति, ऋजुवातकवत्, कर्मशत्रके परिहारक।। धर्यपुत्र तुम, क्षमातनय तुम, आन्तिपति हे सत्यस्त्रा।। धर्मपुत्र, प्रकृतमामे सर्वसंत्रा।। ज्ञानाहारी, धर्मवहारी, धर्ष्टविश्वति गुणधारी, हितोपदेशक, मुक्तिसुदर्शक, जीवमात्रके हितकारी।। जनधमेके सूर्यराज तुम, विलोकके तुम सत्यपुरू, प्रक्तिमार्ग के पिषक श्रेष्ठ तुम, सदापुत्रय हे जगदगुरु।। नमोऽस्तु गुरु हे । नमोऽस्तु पुत्र हे । नमोऽस्तु प्रतिच्यक्त ।। जय हो ।। जय हो ।। जय हो ।। सत्त जनधमेके सदारक।।



# मुनियों का जीवन

मृतियों के भादर्श जीवन के विषय में, यदि हम पंडित प्रवर दीलतरामजी से परामर्श चाहें तो वे ग्रपनी ग्रमरकृति 'छहढ़ाला' से उद्घरण प्रस्तुत कर कहेंगे-

#### "ग्रर्घावतारन ग्रसिप्रहारन में सदा समता घरन।"

इससे यह तो सहज ही जात किया जा सकता है कि मूनि जन समभाव के साधक होते हैं। वे बाहरी-भीतरी माडम्बरो या परिग्रहों से रहित निर्ग्रन्थ होते हैं। मुनियों के उदात्त जीवन के उत्कृष्ट शब्द चित्र प्रस्तुत करने वाली अनेको कहानियाँ जैन वाङ्मय मे पढने के लिये मिलती हैं। उनमें से कुछ को एक क्षीण फलक देने का प्रयत्न आगे की लघ कथाओं में होगा, जिससे जिज्ञास् जानेंगे कि मूनि मान-अपमान से परे होते है और अध्ययन के इच्छक समभेगे कि जिनवाणी का मुलाघार भी मूनि ( ब्रह्त ) ही है।

#### (१) जब चौबेजी छब्बेजी बनने गये।

बढते हये भस्मक रोग को देखकर और प्रसव के उपरान्त विकल नागिनी सी क्षधा को बढ़ते हुये देखकर समन्तभद्र ने अपने गुरुदेव से कहा-"अब तो आप मक्ते समाधिमरण के लिये आजा दीजिये । धर्म-रहित जीवन मुभे प्रिय नहीं लगता और मुनियों मा क्षुधा परीपह जीतना अब सभव नहीं रहा।" "सो तो ठीक है।" ब्राचार्य बोले-- "तुम्हारे द्वारा निकट भविष्य में ब्रतीव धर्म प्रभावना होगी। अतएव मै सल्लेखना के लिये स्वीकृति नहीं दूंगा। पर तुम किसी भी प्रकार अपने रोग का दमन करो, यही मभे इष्ट है कि जैन धर्म आगे बहे।"

समन्तभद्र ने गुरुदेव का आदेश शिरोधार्य किया। वे कांची से पुण्डु और दशपुर होते हुये वाराणसी में त्रा गये। वहाँ के राजा शिवकोटि को प्रभावित करके, पक्के श्रैव प्रमाणित होकर, शिवजी के स्थान में स्वयं ही भोग लगाकर भस्मक व्याधि का निवारण करने लगे। पर जब एक दिन कपट की कलई खुल ही गई तो शिवकोटि ने कोधित होकर शिवजी को नमस्कार करने के लिये कहा।

समन्तभद्र ने समभ्यामा कि भेरा नमस्कार सहन करने की शक्ति प्रापके शिवणी में नहीं है। शिवकोटिने कहा—'तुम तो शिव को नमस्कार करो, सले सूर्ति रहे या न रहे।'

शिवकोटि ने भी समन्तभद्र का वास्तविक परिचय और उनकी विद्वता जान ली तो प्रपनी लज्जा ग्रीर ग्लानि मिटाने के लिये उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि बहुत दिनों तक काशों में फटे महादेव का मन्दिर प्रसिद्ध रहा है।

#### (२) जब एक मृनि गृहस्थ बना

"प्रस्तृत प्रश्न का उत्तर तो बख्बो एक ही व्यक्ति दे सकता है और वह है माधा" एक प्राचार्य ने मर्माहत होकर कहा—"पर प्रव तो उसे भी मुनि से ग्रहस्थ बने ग्यारह वर्ष हो गये, इसलिये शायद कही वह भी न भूल गया हो।" "प्राचार्य श्री दुखी न हों। हम लोग नाथ के पास जाकर ही प्रपत्ती शंका का समाधान कर लेंगे। के मुनि से ग्रहस्थ भले बन गये हों पर उनकी बुद्धि और विवेक का तो हमें भ्रमी भी बड़ा मरोसा है।"

यह कहकर जब जिज्ञासु विकार्थी माघ के पास आये तब वे अपने परिवार सहित गोत्र कर्म के प्रतिनिधि कुम्भकार बने घड़ों का निर्माण कर रहे थे। जिज्ञासुओं ने साच के सम्मुख अपनी शंका रखी और भाष ने वह समाधान दिया कि वे भी निरुत्तर और सहमत हो गये।

माथ फिर मुनि हुये। तय किया, जब ग्यारह ग्रहस्य मुनि बना लूंगा तब ही आहार ग्रहण करूंगा। जब तक वे धपनी प्रतिज्ञाके अनुसार ग्यारह ग्रहस्यों को मुनिन बनालेते तब तक भूके-प्यासे ही लौटते। उनके मोही भक्त योडे विश्वलित होते पर वे नहीं। वे तो अपनी प्रतिकाका पालन करके ही उहते।

माय का महीना धाकर, प्रतिवयं मुक्तसे माथ मुनि की कथा कह जाता है श्रीर उनकी कवित्र स्मृति हृदय मे पुन. सबीव कर जाता है श्रीर तब ही मैं मन्दबुद्धि विचार नहीं पाता—'भ्राज भेरे समाज मे माथ मृनि कहीं?'

#### (३) जब देव वैद्य बन कर ग्राया

जब सौधर्म स्वयं के इन्द्र ने भी सनत्कुमार मुनिराज के जारित्र की प्रशसा की हो सवनकेन्तु देव ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। दूसरे ही अर्थ, वह उस वन में आर गया, जहाँ सनत्कुमार मुनिराज प्रान्तसाधना कर रहे थे। "मैं वह वेख हू, जो भयकर से भयकर धौर धमाध्य से सासाध्य रोगो की अर्थ में दूर कर सकता हू।" सदन केत् ने जोर जोर से जिल्लाते हुये कहा। सनत्कुमार मुनिराज ने उसे बुला निया धौर कहा—"वडा धन्छा हुधा, जो धनायाम प्राप्त इधर अर्थ निकले, मुद्ध प्याये को तो सरीवर ही मिल गया" उन्होंने धपनी बात को बढाते हुये कहा—" मैं एक भयकर रोग से पीडित हू, प्रगर धाय उसे दूर कर देगे तो मैं जन्म जन्मान्तर तक भी उपकार नहीं भूलूगा।"

''झाप विश्वास रिखिये' देव ने कहा—''र्मि धापके सुन्दर प्रारीर को गलाने वाले कुछ रोग को पलक भारते ही दूर कर दूगा। सिर्फ धापनी घात्रा को देर है।''

"नहीं ! नहीं !! प्राप नहीं समके । कुष्ट रोग का तो मुक्ते कुछ भी कष्ट नहीं है । कष्ट तो मुक्ते ससार में परिश्रमण का है । प्राप्त प्राप मेरा यह रोग दूर कद दे तो मैं आपका तीर्थंकर ही समक्त लू और श्रद्धा से नमस्कार कर लू ।'

"नहीं ! मुनिराज !!" मदन केतुने लज्जा से सिर भुकाकर कहा—'इस जन्म-जरा-मरण जैसे विषम शेग की डवा मेरे पास नहीं है, वह तो आर्थ जैसे निरीह मुनियों के ही पास है।"

#### (४) जब चारो स्रोर से तलवारे उठी।

"तुम वाद-विवाद में विजयी हुये। यह नो अच्छी बात है पर तुम्हें अधभांत्मा मन्त्रियो से तत्वचचा में उलक्षना नहीं या। धव भी ध्रगर तुम सच की सुरक्षा चाहों तो उसी स्थान पर जाकर ध्रात्म साधना करो, जहाँ मन्त्रियो में तुम्हारा विवाद हुआ। था।" ध्राचार्य अकम्पन ने अनुतसागर से कहा। "जैसी ध्राचार्य को ध्राज्ञा।" श्रृतसागर ने विना नुक्ता चीनी किये कहा—"मैं मले रहू यान रहू पर मेरा सब प्रवश्य सुरक्षित रहू।

श्रुतसामर, स्रपने विवाद के स्थल पर साकर साधना करने लगे। धीरे घीरे दिन बीता भौर रात मागई। सन्ध्या की सन्दरी ने तारे विवेर दिये।

"श्राज जिस नेने साधुने राजा के सम्मुक ग्रापना ग्रापमान किया वा, उसे संघ सहित मारकर ग्रपने प्रथमान का बदलान लिया तो ग्रापना मन्त्रित्व निष्कल है।" वारों मन्त्रियों ने विचार किया।

विन, बृहस्पिन, प्रहलाद और नमुचि - मुहब मुमेर साविचार कर हाक्षों में चमचमाती तलवारे लेकर निकल पडे और वही ब्रागये, जहीं श्रृतक्षागर ब्यान कर रहे वे। एक आरण ठहर कर उन्होंने सोचा--- "ग्रासली शत्रु तो यही है, पहले इसे ही समाप्त करें। इसके संघ वालों को किर देखा जायेगा।"

चारों मन्त्रियों ने एक साथ श्रुतसागर पर प्रहार करना वाहा। पर यह क्या? उनके तलवार बाने हाथ ज्यो के त्यो उठे के उठे ही रह गये। सब वे झागे-पीछे भी नहीं होते थे। मन्त्री, इस प्रप्रथाशित घटनाको देखकर विस्मित थे।

धीरे धीरे रात भी बोती। प्रातःकाल होते ही सूर्यं के प्रकाश सो यह खबर भी नगर में फैल गई कि वारों मन्त्रियों ने मुनि को मारने की कोशिश की। श्रीवर्मा ने भी झाकर देखा भीर वारों ही मन्त्रियों को नगर से बाहर निकाल दिया।

लोगो ने कहा-- "यह है सत्ता का सदुपयोग और धर्म का फल पुण्य।"

(४) जब छुरी द्वारा कूँख ही चीरी जाने लगी।

जब मुनि नागदत्त वन में चलते चलते चोरों के अड्डे के पास पहुंच गये तो वे घवडाये। उन्हें पकड़कर वे अपने प्रमुख सूरदत्त के समोप के गये। प्रमुख ने कहा—"इन्हें खोड़ दो, इनसे कुछ भी अपना अनिष्ट नहीं होगा।"

योडी देर बाद—नागदत्ता ( मुनि की मां ) अपनी बेटी सहित आई। वह कौशास्त्री जाकर, जिनदत्त के सुपुत्र घनपाल से अपनी बेटी का विवाह करने जा रही थी; जतएव उसके पास काफी बस्त्राभूषण भी थे। अपनी जान और माल की सुरक्षा की दृष्टि से वह कुछ हकी। उसके मुनि नागदत्त को प्रशाम करने के बाद पूछा—"प्रभी! जागे का मार्ग स्वच्छ और सुरक्षित तो है?"

प्रस्कुत्तर में मुनि मौन रहे। उम्होंने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। नागदत्ता ने इसे ही उनकी सहमति समक्ती। मुनि सामना करते ही रहे।

आगे जाने पर, नागदत्ताको चोरोंने पकड़ लियाऔर बस्त्राभूषण, तथा विवाहकी अस्य सामग्रीके साथ उसकी बेटीको भी पकड़ लिया।

"यह है दिगम्बर मुनि की निष्काम साधना और वीतरागता की जबलंत भावना।" सूरदत्त ने साथियों से कहा—"हमने मुनि को पीड़ित किया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और इस स्त्री ने उनको प्रार्थना की-मिक्त को तब भी कुछ नहीं कहा। उनकी दृष्टि में शत्रु-मित्र सब ही बराबर हैं।"

तब हो नागदत्ता ने सुरदत्त से कहा— "भाई! जरा तुम अपनी ख़ुरी तो मुक्ते दे दो नाकि
भैं अपनी कूँख को चीरकर ही कुछ ज्ञान्ति पालूं। तुम जिम मुनि की इननी प्रशसा कर रहे हो, वह
और कोई नहीं, मेरा बेटा ही है, अगर वह अणु साभी संकेत कर देता तो मेरी यह दुर्दशा
नहीं होती।"

"माँ, तुम हमें क्षमा करो ।" सूरदत्त ने कहा—"हमें नही मालूम था कि तुम उन महर्षि की मां हो । तुम्हारे सभी वस्त्राभूषण ले लो और विवाह की सामग्री तथा बेटी को भी, अन्यथा नरक में भी हमारी आत्मा को शान्ति नहीं मिलेगी ।"

नागदत्ता ने गई वस्तुर्थे और बेटी को पाकर अपना सौभाग्य समक्ता तथा सम्मान पाकर अपने बेटे की पुनः वन्दना की।

#### (६) जब बाप ने बेटे को मारने की आज्ञादी।

सगब सुन्दरी के प्रेम के आगे विद्ुत् चोर भुक्त गया। वह श्रीकीर्ति श्रेष्ठि के महल की ओर बढा। मार्ग में विचारा—"जब स्त्री के क्षेत्र में साधक तक पराजित होते हैं, तब फिर मैं तो चोर हूं और फिर मेरी तो हार भी जीत अभी होगी।"

चोर ने चोरी तो कर ली पर वह हार की कान्ति को नहीं खिया सका, जो उसके साथ चौदनी सी चमक रही थी। सिपाहियों ने उससे रुकने को कहा पर वह भागा, उतना भागा, जितना भी उससे भागते बना, जब और भागते न बना तो श्मसान में वारियेश के पास हार को फ्रेक दिया और अदृहय होकर ही अपने लिये निरापद समका पर उसकी आस्मा उसे धिककार रही थी। सिपाहियों ने हार को ले लिया और वारिषेण को पकड़ लिया तथा सम्राट श्रेरिणक के सम्मुख उपस्थित कर दिया। वारिषेण बन्दी बना चुन रहा।

"तुम्हारायही धर्मात्मापन है? तुमयही इमझान में ध्यान करते हो? मै तो तुम्हें युवराजबनानाचाहनाथापर अब तुम्हें यमराजको सौपूंगा।"

श्री एिक ने कोधित होकर कहा— ''ले जाओ इसे और तलवार के एक ही बार से काम तमाम कर दो । भगवान ! ऐसा नालायक बेटा किसी को न दें।''

"जल्लादों ने जो खोचकर जोर से अपनी तलवार वारियेण की गर्दन पर मारी तो वे फूल की मालायें बन गई।" यह बान जब राजा श्रीणिक ने सुनी तो वे वारियेण से क्षमा मांगनें लगे। पछनावा नो उन्हें पहले से ही था। "नहीं! पिताजी!! आपने जो किया, वह ठीक ही था, अगर आप मुक्ते नजा न देते तो प्रजा के प्रतिनिधि आपको अन्यायी कहते।" वारियेण ने कहा। श्रीणिक को लगा कि आज उनका मान-मन्दिर उह गया और तब ही विखुत् चौर ने कहा— "अपराधी ये नहीं बल्कि मैं हूं। राजन्! मैं विश्वास दिलाता हू कि अब कभी अपराध नहीं करूंगा।"



### भाविमुनि भगवान ऋषभदेव के प्रति

(लक्ष्मोचन्द्र जैन 'सरोज', जावरा)

ऋषभदेव किसका न देवता, जैनधर्म न किसवा है ? जो उदार चेता बह कहता, देव-धर्म यह सबका है ।।

सत्य प्रथम श्री ऋषभदेव ने, अपनी सबकी आंख खोती। जीना मिखलाया दिये कता, असि मिनि-कृषि-शिल्प-बनिज बोली।। भोग भूमि सा कमें भूमि पर, भी अपना अधिकार बताया। इबस स्रुक्तटो को कर सत्वर, स्वावलम्ब सत्कार सिखाया।।

कल्पलता अन्तर्नृष्णा सं, होता सघर्षन किसका है ? जो उदार चेता वह कहता यह सघर्ष सभी का है ॥

तपो भूमि की आत्म साधना में त्याग भाग ने बढ देखा। कार्यों के उत्तुग शिखर पर चढ जीवन को उज्ज्वन लेखा।। जीवन दिया श्रमरण सस्कृति को आचरणो को दी वाणी। अनुपम ज्ञानामृत वितरण कर विकसित की दश दिशि में वासी।।

> आध्यात्मिकता सत्य समीक्षा, यह अधिकार न क्रियका है ? जो उदारचेता वह कहता, यह अधिकार सभी का है ॥

सत्य दिगम्बर औ श्वेताम्बर मात्र न इसके अधिकारी है। बल्कि बौद्ध-हिन्दू ईसाई मुस्लिम खग-पशु नर-नारी हैं।। जीवन है कुन्दन सा जिसका, वह क्या ध्राव ताव देखेगा? चरित चन्द्र सा निर्मल जिसका, वह क्या भेद भाव लेखेगा?

> सत्य सनातन का दर्शन स्थाई उत्कर्षन किसका है? जो उदार चेता वह कहता, यह तो भाई सभीका है।।

#### प्राचीन ग्राचार्य परम्परा

नाभिराय का तनय एक वह, जिसकी प्रतिकृति पुजती जन से।
मरुदेवी का लाल नेक वह, जिसको जनता सुनती मन से।।
यह स्रसीम प्रपनी सीमा में, जब देता सबको वांक्षित वर।
स्रति उदार बन सरित मेघ सा, पुलकित होता स्रवनी स्रम्बर।।

पिता भरत भी बाहुवली का, बाह्मी तथा सुन्दरी का। धर्म-पिता को देख देखकर, बढ़ता हर्ष न किसका है ?? जो उदार चेता वह कहता, बढ़ता हर्ष सभी का है !

हे फ्रादिनाथ ! ब्रह्मा बनकर, तुमने युग का निर्माण किया। हे ऋषभदेव ! विष्णू बनकर, तुमने जग जन का त्रारण किया।। हे फ्रादिदेव <sup>1</sup> हो महादेव, तुमने जग का कल्याण किया। हे बिश्ववन्य!हो कला-स्रोत, तुमसे सच जग ग्रियमाण जिया।।

> रचना की श्रादर्श श्रनोसी, रक्षा का भाव न किसका है? जो उदारचेता वह कहता, यह तो भाव सभी का है।।

वीतरागता की विराटता तूं लेख रहा निज ग्रन्तर में। सर्वेद्धिता की समानता तूं देख रहा निज मन्तर में।। हितोपदेशिता की महानता पहिचान रहा तूं मति-मन में। विश्वबन्धुता की स्वतन्त्रता ग्रनुमान रहा तूं मति-मन में।।

> तेरे पावन चरणों पर कर का स्पर्शन किसका है? जो उदार चेता वह कहता, कर स्पर्शसभी का है।।

सागर सी लेकर मर्यादा, गम्भीर बना तू धन्तर में। दीप-शिक्षा सी लेकर ज्वाला, उभत सु धीर तूं मन्तर में।। प्रकृति जगत का रम्यदेव बन,बैठा निश्चल विक् धम्बर में। जीवन-दर्शन लेसार सना, धनुभव करता तन प्रस्तर में।।

> तूंरिव साकविका ग्रमर काव्य, सुनने का चाव न किसका है? जो उदार चेता वह कहता, सुनने का भाव सभी का है।



# **ංදිරිදිරිදිර**

यः श्री सर्वेगुणाकरोऽस्ति विबुधः यं सापुत्रर्य भवे, येनेवात्र सुर्दोशत भुनितयः यस्मै नमः शान्तये। यस्माज्ज्ञानतपोधनं अधुदितं यस्य प्रभा शान्तिदा, यस्मिन् ध्यानसुखान्त्रियरस्ति संसुधीः शान्तिपुनिः पातुनः।।

Ø Ø Ø

**~~~~~** 

यस्य ज्ञान तपोवलं त्वनुपमं स्तुत्यो मुनीषेः सदा, यो नागादिकृतोपसर्गविजयी चारित्रसूषां महान् । ये नैवात्र हि भारते च बहुवः सस्वाः समुद्वीधिताः, सोऽसं काममदादिमोगविरतः सुरीस्वरः पातु नः ।।

### १६-२० वीं सबी के प्रथम विगम्बर जैनाचार्य चारित्र चक्रवर्ती, तपस्वी सन्त प्राचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज द्वारा बीक्षित साधुबुन्द

いまれずまずままれれれれずれずれずれず

-33/4-



धा० शांतिसागरजी जीवन परिचय भा० वीरसागरजी महाराज मृति चन्द्रसागरजी महाराज मा० निमसागरजी महाराज मुनि नेमिसागरजी महाराज मा॰ कुन्धुसागरजी महाराज आ॰ पायसागरजी महाराज मुनि महिलसागरजी महाराज मुनि चन्द्रकीर्तिजी महाराज मुनि वर्द्ध मानसागरजी (दक्षिण)

मा० सधर्मसागरजी महाराज मनि धर्मसागरजी महाराज मनि नेमसागरजी महाराज क्षरलक चन्द्रकीतिजी महाराज क्षल्लक वर्मसागरजी महाराज मार्थिका विद्यावती माताजी धार्यिका चन्द्रवती माताजी आर्थिका सिद्धमती माताजी क्षुल्लिका गुरमती माताजी काल्लिका अजितमती माताजी 

### ९६-२० बीं सदी के प्रथम विगम्बर जैनाचार्य आध्यात्मिक ज्योतिर्धर चारित्र चक्रवर्ती परमपुज्य १०८ महाँव

### माचार्य श्री शांतिसागरजी महाराज



हमारा भाग्त एक आध्यात्म प्रधान देश है। अपनी आध्यात्मक सस्कृति के कारणा ही यह जगत में सम्मानित, प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ स्वीकार किया जाता है। रत्न प्रसवा भारत-भूमि ने विष्क को महान तेजस्की, देदीप्पमान और कक्तीय-नमस्कर्गाय जनेक नर-रत्न विए हैं। आज से लयभग २४, क्व वर्ष पहल इस पुण्य भूमि पर चौबीसव तीर्थंकर भगवान महाबीर का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट आस्म साधना तथा तथ और त्याग के प्रभाव से दुनिया को हिसा के पतन-मार्ग में प्रवृत्त होने ने बचाया तथा अहिंसा, अपरिष्कृ और अनेकात का सम्यक् मार्ग दिखाकर जीने की-जीवनयापना की सही विध्व बताई।

तीर्थकर महावीर की परम्परा में उन्हीं के पद चिन्हों का अनुकरए। करने वाले अगवान कुन्दकुन्द, जिनसेन, समन्तभद्र, विद्यानन्दि, नैमिचन्द्र, अकलकदेव, पपानन्दी आदि धनेक महान् विद्वान् सच्चरित्र तपस्वी साधु सन्त हुए जिन्होंने अपने-अपने युग में महावीर प्रयु के आध्यारिमक सन्देश धौर सच्चे धर्म का प्रसार किया।

इसी आदर्श दिराम्बर साधु सन्त परम्परा में वर्तमान युग में जो तपस्वी सन्त हुए उनमें खावार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज एक ऐसे प्रमुख साधुश्रेष्ठ तपस्वीरत्न हुए हैं जिनकी ध्रमाध-विद्वता, कठोरतपस्वर्या, प्रगढ़ वर्मश्रद्धा, बादर्शवारित्र और धनुपमत्याग ने धर्म की यथार्थ ज्योति प्रज्ञवित की। धापने शुस्त्राय, शिथिनावारग्रस्त मृनि परम्परा का पुनस्द्धार कर उसे जीवन्त किया, वह परम्परा अनवरतरूप से खवाविष प्रवहमान है।

दक्षित्य भारत के प्रसिद्ध नगर बेलगांव जिले के चिकाड़ी तालुका में भोजप्राम है। भोज-ग्राम के समीप लगमग चार मील की दूरी पर विद्यमान येलुगल गांव में नाना के घर घाषाढ़ इच्छा ६ संबत् १९२९ सन् १६७२ बुघवार की रात्रि को जन्म हुमा। ज्योतिषी से जन्म पत्रिका बनवाने पर उसने बताया था कि यह बालक घत्यन्त धार्मिक होगा, जगत भर में प्रतिष्टा प्राप्त करेगा और संसार के मायाजाल से दूर रहेगा।

पिता भीमगोड़ा और माता सत्यवती के ये तीसरे पुत्र थे इसीसे मानो प्रकृति ने इन्हें रत्नत्रय और तृतीय रत्न सम्यक्षितिक का अनुषम धाराधक बनाया। आदिगौडा और देवगौडा नामके झापके दो बड़े भाई थे। कुमगोडा झापके धनुज थे। बहिन का नाम कृष्णा बाई था। इनके झान्त भावों के भन्नरूप इन्हें सातगोडा कहते थे। गौडा सब्द भूमिपति-पाटिल का धोतक है।

स्राचार्यं श्री के जीवन पर उनके माता-पिता की धार्मिकता का बड़ा प्रभाव था। माता सत्यवती स्रत्यिक कार्मिक थी। प्रष्टमी चतुर्देशी को उपवास करती तथा साधुर्यों को झाहार देती थीं। बहुत सान्त तथा सरल प्रकृति की थी। स्रताचरण, परोपकार, सर्मध्यान उनके जीवन के मुख्य अंग थे। पिता भीमगीडा प्रभावशाली, वलवान, रूपवान प्रतिभाशाली ऊर्चे पूरे क्षत्रिय थे। उन्होंने १६ वर्ष पर्यन्त कहा सही है। स्वत्र पर्यन्त सहायं स्वत्र का था। १६ वर्ष पर्यन्त कहान्यं सिहत समाधिमरण होना कठिन है। साचार्य महाराज के बड़े भाई देवगीडा पाटिल ने भी दिगन्यर साधुराज का पव महुण किया था। उन्हें वर्षमानसायर महाराज कहते थे। छोटे भाई कुमगोडा भी वीक्षा लेने का विचार रखते थे पर झसमय में ही वे काल कवित्र हो गए। ऐसे धर्मनिष्ठ परिवार में चरित्रनायक ने जन्म लिया। सातगीडा बचपन से ही निवृत्ति की भीर बढ़ते गए। बच्चों के समान गन्दे खेलों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वे व्यर्थ की बान नहीं करते थे। पुछने पर संक्षेप में उत्तर देते थे। लोकिक झामोट-प्रमोद से सदा दूर रहते थे, धार्मिक उत्सवों में जाते थे। घर में विहन कृष्णा वाई की शादी में तथा छोटे माई हमानि के सामर थे।

''मुनियों पर जनकी बडी भक्ति थी। वे ग्रपने कथ्ये पर एक मुनिराज को बैठाकर वेद-गंगा तथा दूध गंगा निदयों के संगम के पार ले जाते थे। वे कपड़े की दुकान पर बैठते थे, मुख्य कार्य स्त्रोटा माई करता था। छोटे भाई की अनुपस्थिति में वे ग्राहकों से कहते—''कपड़ा लेना है तो मन से चुन लो, अपने हाथ से नाप कर फाड़ लो और वही में लिख दो।'' इस प्रकार उनकी निस्पृहता थी। वे कुटुम्ब के क्रेंकटों में नहीं पढ़ते थे। उनका ग्रास्थवन भ्रद्युत था। उन्होंने माता-पिता की स्त्रूब सेवा की और उनका समाधिमरण कराया किन्तु उनके स्वर्गारोहण के बाद भी उनके नेत्रों में मध्यु नहीं थे। उनका मनोबल सहान् था, वे बैरास्पर्मीत थे।

जब उनके विवाह का प्रसंग घाया तो उन्होंने कहा ''भी ब्रह्मचारी राह्गार'' मैं ब्रह्मचारी रहुंगा। इन शब्दों की सुनते ही माता-पिता के नेत्रों में घ्रश्रु घा गए। पिताश्री ने कहा—' माफ्ना जन्म तुन्हो सार्थककेला'' बेटे। तुमने हमारा जीवन घौर जन्म कुलार्थ कर दिया।

"महाराज के परिलाम छोटी भ्रवस्था में ही मुनिदीक्षा लेने के थे परन्तु माता-पिता ने आग्रह किया कि बेटा। जब तक हमारा जीवन है तब तक तुम दीक्षा न लेकर धर्मसाधन करी। इसलिये वे घर में रहे।

माता पिता के स्वर्गारोहण के बाद ४१ वर्ष की अवस्था में भ्रापने मुनिदीक्षा के लिये दिगम्बर साधु देवप्पा स्वामी के पास जाकर याजना की, विनय की। गुरुदेव ने दिगम्बर मुनि की दीक्षा न देकर इनके कल्याणार्थ विकम संवत् १९७२ जेठ सुदी तेरस सन् १९१४ को इन्हें पहले शुल्लक दीक्षा दी। नाम शान्तिसागर रखा था। इन्होंने कोगनोली गांव में शुल्लकरूप में प्रथम वातुमीस किया। उस समय ये तपसाधना में विवेष संलम्न थे। कोगनोली में मन्दिर वेष्णी में वे ध्यान हेतु बैठे थे कि एक छह हाथ लम्बा सर्प मन्दिर में घुसा भीर उसते यहां-बहा धूममें के बाद महाराज के शरीर पर बढ़ना प्रारम्भ किया और उसकी निगाह सर्प पर पड़ी तो वो घवरा कर भागा। इस समाचार को सुनकर बहुत लोग बहां एक हो गए। वे किक्तंश्यविमुद्द हो रहे थे, क्योंकि गड़बड़ी के कारसा सर्प देगा तो भनर्ष हो जाएगा। बहुत समय बे बाद सर्प धीरे-भीर उतरा मों कारसा सर्प कही काह देगा तो भनर्ष हो जाएगा। बहुत समय के परीक्षा छेने भागा या कि इनमें भैये, निर्भिकता तथा स्थिरता कितनी है। इस परीक्षा में महाराज सुरवर्ण निकले । इन समाचारों से सर्वत्र महाराज की महिमा का प्रसार हो गय। से सर्वत्र महाराज की महिमा का प्रसार हो गय। से सर्वत्र महाराज की महिमा का प्रसार हो गय। से सर्वत्र महाराज की महिमा का प्रसार हो गय। से सर्वत्र महाराज की महिमा का प्रसार हो गय।

यों भी महाराजश्री के जीवन में अनेक उपसर्ग घाए। परन्तु 'यथा नाम तथा गुरा'
भापने सबको समभाव से सहत किया। घौलपुर राजा लेडा में तो खिदि बाह्मण गुण्डों सहित नंगी
तलवारें लेकर मारने था गया था, उसको भी धापने क्षमा प्रदान की। सपंराज से भी भ्रानेक बार
साक्षात्कार हुथा। थेर से भी मुलाकात हुई। एक बार असंक्य चीटियों ने जापके धरीर को अपना
भोज्य बनाया फिर भी आप सामायिक में लीन रहे। एक चीटी आपके पुरुष लिंग से चिपट कर
काटती रही, खन बहता रहा परन्त आप ध्यान से विचलित नहीं हुए।

अब भ्राप शुल्लक ध्रवस्था में ये उस समय भ्रापको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था,क्योंकि तब मुनिचयी भी शिथिलतामों से परिपूर्ण थी। साधु भ्राहार के लिए उपाध्याय द्वारा पूर्व निश्चिल गृह मे जाते थे। मार्ग में एक चादर लपेट कर जाते थे। गृहस्थ के घर जाकर स्नान कर दियास्वर हो आहार करते थे। घण्टा बजता रहता था ताकि धन्तराय का शब्द भी सुनाई न पड़े और भोजन में किसी तरह का विध्न न आवे।

सहाराज ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई, क्योंकि साधु को अनुदिष्ट आहार लेना चाहिए अतः वे निमंत्रित घर में न जाकर चर्या को निकलते । कमी-कभी आठ दिन पर्यन्त भोजन नही मिलने से उपवास हो जाता था । शर्नः शर्नः लोगों को पता चला कि साधु को आमंत्रण स्वीकार न कर वहाँ आहार लेना चाहिए जहाँ सुयोग वास हो तब शास्त्रानुसार चौके लगाकर आहार की व्यवस्था की गई। उनके जीवन से मुनियों को भी प्रकाश प्राप्त हुआ था ।

तेमिनाथ भगवान के निर्वाणस्थान गिरनार पर्वत की बन्दना के पश्चात् इसकी स्थायी स्मृतिक्य ध्वापने ऐनक दीक्षा ग्रहण कर ली। ऐनक रूप में ध्वापने नसलापुर में चातुर्मीस किया वहां से चलकर ऐनापुर ग्राम में रहे। उस समय यरनाल में पंचकत्याणक महोस्सव होने वाला था वहाँ जिनेन्द्र भगवान के दीक्षा कत्याग्रक विवस पर प्रापने अपने गुरुदेव देवेन्द्रकीति स्वामी से मुनि दीक्षा ग्रहण की। अब तो से साखुराज व्यान, तस्विन्तन, धाँहसायूर्ण जीवन में निरन्तर प्रगति करने लगे। इससे इनमें अदभुत धारमण्डियों का नव जागरण होने लगा। बहिजंयत् से कम सम्पर्क रख अन्तर्जगत् में स्थिर रहने वाले इन महास्मा के ज्ञान में भविष्य की धनेक घटनाधों का सित्वस्य पहले से बा जाया करता था। ऐसे अनेक प्रसंगी पर भाषके कथन अक्षरशः सही सिद्ध हुए हैं। सन्त पुरुष भन्तरासा की प्रावाज को महस्व दिया करते है। कालिदास ने कहा है—"सता हि सन्देहपदेषु वृत्तिषु प्रमाण्यन्तः करण्यव्रत्तयः"।

महाराज कठोर तप रूप घिन में घपनी धारमा को गुढ बना रहे थे। जब वे कुम्मोज वाहुबजी में संव सहित बिराजमान थे तो उदीयमान पुण्यशाली सेठ पूनमचन्द घासीलाल जबेरी, बम्बई के मन में इच्छा जगी कि यदि पुरुदेव शिखाजी की यात्रायें संघ सहित चलें, तो हम सब प्रकार की व्यवस्था करेंग धौर संघ की सेवा भी करते रहेंगे। उन्होंने गुरुदेव के सम्मुख घपनी इच्छा व्यक्त की। सुयोग की बात, महाराज ने प्रायंना स्वीकार कर ली। सबको घपार जानन्द हुछा। सन् १९२७ के कार्तिक माह के धन्त में अध्दाह्मिका के बाद संघ का विहार हुआ। लगभग दो सौ व्यक्ति संघ में थे।

समडोली में नैमिसागरजी की ऐलक दीक्षाव बीरसागरजी की मुनिदीक्षा के अवसर पर समस्त संघ ने महाराज की "आचार्य पर" से अलंकृत कर अपने को कृतार्थ किया। अपूर्व प्रभावना करता हुआ संघ सन् १६२२ के फाल्गुन में शिखरजी पहुच गया। वहा अष्टाह्निका महापर्य, पंचकत्याएक महोत्सव वैभव सहित सम्पन्न हुमा। लाखों जैनों ने एकत्र होकर महान् पृष्य संचय किया। संघ ने समस्त उत्तर भारत में विहार करके जीवों का अवस्तंनीय कत्याण किया। महाराज के पृष्य से कही भी संघ के विहार में किसी तरह की वाधा नहीं आहीं।

गजर्थया में वातुर्गास के बाद पंचकत्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। उस अवसर पर उपस्थित धार्मिक संघ ने महाराज को "चारिज चक्रवर्ती" पद से अलंकृत किया। विशुद्ध श्रद्धा, महान् ज्ञान और श्रेष्ठ संयम की समाराधना द्वारा महाराजयी की आत्मा लघूबं हो रही थी। सम्यक् चारिज रूप चक्र का प्रवर्तन कर महाराज ने चारिज चक्रवर्ती का ही तो काम किया था। महाराज कहते थे—

"सम्यक्त्व और चारित्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है, तब एक की ही प्रशंसा क्यों की जाती है ? सम्यक्त्व की प्राप्ति देव के ब्राधीन हैं, चारित्र पुरुषार्थ के भ्राधीन है।"

सयम यदि सम्यक्त्व सहित है तो वह मोझ का कारण है तथा यदि वह सम्यक्त्व रहित है नो वह नरकादि दुर्गीतयों से जीव को बचाता है ब्रतः जब तक काललब्धि झादि साधन सामग्री नहीं प्राप्त हुई है तब तक भी संयम की शरण लेना हितकारी है। सदाचरण रूप प्रवृत्ति कभी भी पतन का कारण नहीं होगी। बताचरण के द्वारा समलंक्ष्त जीव देवगति में जाकर महाविदेह में विद्यमान सीमन्धर झादि तीर्थंकरों के समयसरण में पहुच सकता है तथा उनकी दिव्यध्वित सुनकर मिथ्यास्व परिणति का त्याग करके वह सम्यक्त्व द्वारा झात्मा का उद्धार कर सकता है।

आचार्यश्री का प्राग्ग जिनागम था। उसके विरुद्ध वे एक भी बात न कहते थे धौर न करते थे। समाज में प्रचलित आगम विगरीत प्रवृत्तियों के विरुद्ध उपदेश देने मे स्वाचायश्री को तिनक भी सकोच नहीं होता था। जन समुदाय के विरोध की उन्हें तिनक परवाह नहीं थी। श्राचार्य श्री अपने तप: पुनीत जीवन तथा उपदेशों द्वारा जन साधारण का जितना कल्याएं किया उतना हजारों उपदेशक तथा बन्ने-बन्ने राज्य शासन भी कानून द्वारा सम्पन्न नहीं कर सकते थे।

बम्बई सरकार ने हरिजनों के उद्धार के लिये एक हरिजन मन्दिर प्रवेश कातून सन् १६४७ में बनाया इसका म्राश्रय लेकर ४ भगस्त १६४८ को कुछ मेहतरों, कमारों ने जैन मन्दिर में जबरन मुसने का प्रयास किया। यह जातकर धनुभवी माचार्य महाराज की भ्रन्तराहमा ने उन्हें कड़ा सबस उठाने की प्रेरणा की। महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि "जब तक पूर्वोक्त बस्बई कानून से साई हुई विपक्ति जैन सन्दिरों से दूर नहीं होती है तब तक मैं सन्न सहण नहीं करू गा।" २८ नवस्बर सन् १६५० को सकलूज पहुच कर सोलापुर के कलेक्टर ने राजि के समय दिगास्वर जैन सन्दिर का ताला पुड़वा कर उसके सीतर मेहतरों, नमारों का प्रवेश कराया। जैन बन्धुमों ने झापित की तो झन्हें विरस्तार कर लिया गया। मुकदमा चना। २४ जुनाई १६५१ को हाईकोर के प्रधान न्यायाधीस श्री चापानों फैसला मुनाया—"वस्बई कानून का लक्ष्य हरिजनों को सवणों हिन्दुमों के समान सिंदर प्रवेश का प्रधिकार देना है। जैनियों तथा हिन्दुमों में मौलिक वातों की मिन्नता है। उनके स्वतन्त्र झस्तित्व तथा उनके घर्म के सिद्धान्तों के अनुसार सासित होने के झिकारों के विषय में कोई विवाद नहीं है। सतः हम एडवोकेट जनरक की यह बात झस्वीकार करते हैं कि कानून का ध्येय जैनों तथा हिन्दुमों के भेदों को भिन्नत होग होग है।

"दूसरी बात यह है कि यदि कोई हिन्दू इस कानून के बनने के पूर्व जैन मन्दिरों में झपने पूजा करने के झिकार को सिद्ध कर सके, तो वही झिकार हरिजन को भी प्राप्त हो सकेगा। झत: हमारी राग्न में प्राप्तियों का यह कचन मान्य है कि जहां तक इस सोलापुर जिले के जैन मन्दिर का प्रक्त है, हरिजनों को उसमें प्रविष्ठ होने का कोई झिकार नहीं है, यदि हिन्दुझों ने यह झिकाव कानून, रिज्ञाज या परम्परा के द्वारा सिद्ध नहीं किया है।"

अपने भनुकुल निर्णय से बडा हर्ष हुआ। धर्मपक्ष की विजय हुई। इस सफलता का श्रेय पूज्य वारित्र वक्क्तर्री ऋषिराज को है जिन्होंने जिनशासन के धनुरागवश तीन वर्ष से भ्रन्न छोड़ रखा था। भावाय महाराज का भ्रन्नाहार ११०४ दिनों के बाद हुआ था।

धानार्यत्री को शूनसंरक्षण की वड़ी निला थी। ग्रापकी प्रेरणा से ग्रवल महाधवल जय-धवल रूप महान् शास्त्रों को ताम्रपत्र में उत्कीर्ण करवाया गया। तीनों सिद्धांत ग्रंथो के २६६४ ताम्रपत्रों का वजन लगभग ४० मन है। वे ग्रन्थ फलटण के जिनमन्दिर में रस्ते गए हैं। ग्राचार्य महाराज की हिट यह रही है कि शास्त्र द्वारा सम्यग्नान होता है ग्रतः समर्च व्यक्तियों को मन्दिरों में ग्रन्थ बिना मूल्य भेंट करने चाहिये ताकि सार्वजनिक रूप से सब लाम ले सकें। वे कहते थे "स्वाध्याय करो। यह स्वाध्याय परम तप है। शास्त्रदान महापुष्य है। इसमें बड़ी शक्ति है।"

जीवन पर्यंत निर्दोच मुनिचर्या का पालन करते हुए ग्राचार्यश्री ने ग्रगस्त १९४५ के तीसरे सप्ताह में कुम्बलगिरि पर यम सस्लेखना ले ली । २६ ग्रगस्त गुक्रवार को उन्होंने वीरसागर महाराज को ग्राचार्ययर प्रदान किया, उन्होंने कहा—"हम स्वयं के अन्तोष से ग्रपने प्रथम निर्मय शिष्य वीर- सागर को घावार्य पद देते हैं।" वीरसागर महाराज को यह महत्वपूर्ण सन्देश भेजा था, "धागम के धनुसार प्रवृत्ति करना, हमारी ही तरह समाधि धारणः करना और सुयोग्य शिष्य को घपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना, जिससे परम्परा बरावर चसे।" वीरसागर महाराज उस समय खानियाँ जयपुर में विराजमान थे।

महाराजश्री की समाधि-स्थिति की झानन्दोपलब्धि की कल्पना झालँध्यान, रौद्धध्यान के जाल में फंसा ग्रहस्थ कंसे कर सकता है। महान कुशल बीतराग योगीजन ही उस परमामृत की सभुरता को समक्षते हैं। महाराज उत्कृष्ट योगसाधना में सलान थे। घबराहट वेदना का लेश भी नहीं था। जेसे ३५ दिन बीते, ऐसे रात्रि भी ब्यतीत हो गई। रविवार का दिंख और। अभंग्रताखियोग योग था। १ स्तितस्वर भादो सुदी दितीया नभोमण्डल में सूर्य का झागमन हुआ, वडी में छह बजकर पवास मिनट हुए थे कि वारित्र चक्कवर्ती साधु शिरोमिण, क्षपकराज ने स्वर्ग को प्रयाखा किया।

आचार्यमहाराजने सल्तेखनाके २६ व दिन के घ्रमने ग्रमर सदेश में दिनाक प-१-५५ वाकहाथा—

'मुख प्राप्ति जिसको करने की इच्छा हो उस जीव को हमारा घादेश है कि दर्शन मोहनीय कर्म का नाश करके सम्यक्त्व प्राप्त करो। चारित्रमोहनीय कर्म का नाख करो। सयम की धारण करो।

सयम के बिना चारित्रभोहनीय कर्म का नास नही होता। उरो मत, घारए। करने में उरो मत। सयम धारए। किए बिना सातवा गुए।स्थान नहीं होता है। सातवे गुए।स्थान के बिना भ्रारमानुभव नहीं होता है। भ्रारमानुभव के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। कर्मों की निर्जरा के बिना केवलजान नहीं होता। अधि सिद्धाय नम ।

साराक्ष धर्मस्य मूल दया। जिनधर्मका मूल क्या है? सस्य, ग्रहिसा। मुख से सभी सस्य ग्रहिसा बोलते हैं, पालते नहीं। रसोई करो, भोजन करो—ऐसा कहने से क्या पेट भरेगा? किया किए बिना, भोजन किए बिना पेट नहीं भरता है बाबा। इसलिये किया करने की आवश्यकता है। किया करनी चाहिये, तब अपना कार्यसिद्ध होता है।

सम्यक्त्व घारण करो, सयम धारण करो तब आपका कल्याण होगा, इसके बिना कल्याण नहीं होगा।

उन साध्राज के चरणों में कोटि-कोटि नमन ।

### म्राचार्य श्री बीरसागरजी महाराज





म जातो येन जानेन, याति धर्मसमुन्नतिम्। परिवर्तिनि ससारे मृतः को वान जायते।।

जीते तो सभी जीव हैं परन्तु जीना उन्हीं का सार्थक है जिनके जीवन में धर्म का उद्योत हा, वामिकना का विकास हो। आध्यात्मिक ज्योतिष्ठर परम पूज्य १०६ चारित्र चनवर्ती शानिसागरजी महाराज के प्रधान शिष्य धालार्य वीरसागरजी महाराज ऐसे ही पुरुषोभी से थे जिन्होंने न केवल धपना ही जीवन सार्थक बनाया स्रपितु कई भव्यजीव भी आपके निमित्त से 'स्व धर्म' की स्रोर मुडे

ऐसी इस दिव्य विभूति का जन्म निजाम प्रान्त हैदराबाद स्टेट भ्रीरगाबाद (दक्षिण) जिले के भ्रन्तर्गन वीरग्राम मे

खण्डलवाल जातीय गगवाल गोत्रीय श्रीमान् श्रीठिवर राममुखजी की धर्मपत्नी सी० भाग्यवती की दक्षिण कृक्षि से विक्रम सवत १९३२ धाषाढ ग्रुक्ता पूर्तिगमा की प्रात ग्रुप वेला से हुप्पा था। जब प्राप गभ मे व तब माता कुछ-न-कुछ ग्रुभ स्वन्त देखा करती थी और उनकी भावना दान-पूजा, तीर्षेवन्दनादि नार्यों को करने की रहा करती थी। माना-पिता ने बच्चे का नाम हीरालाल रखा। वालक के मुभग नाम कर्म के उदय के वारण उसे गोद मे लेकर खिलाने वाला प्रत्येक स्त्री-पुष्प अपार हुपें का स्रनुभव करता था।

वैश्ववावस्था बीती, बचपन धाया, पाठणाला में पढ़ने हेतु भेजे गए। अध्ययन की रुचि जायत हुई पर घर के धार्मिक वातावरण ने आपको संस्कारवान बनने में बहुन सहायता की। देव-दर्गन किये बिना धाप भोजनादि नहीं करते थे। १६ वर्ष की ध्रवस्था में माता-पिता ने आपका पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न करना चाहा परन्तु आपने उसे स्वीकार नहीं किया। प्राप अपना प्रधिकाश समय जिनानलम में पूजन, पाठ, स्वाध्यायादि में बिताने, उदासीन रूप से व्यापारादि भी करते, तभी आपके सौभाग्य से विहार करते हुए ऐलक श्री पशालालजी महाराज नांदगांव पथारे। ऐलक महाराज ने श्रापको प्रवृत्ति देखकर धापको बत बहुण करने के लिए शेरित किया। आपने महाराज श्री से सप्तम प्रतिमा के बत धारण कर लिये। कुछ दिन ऐलक जो के साथ रहकर ही आपने धर्म-ध्यान साधा।

व्यापार में ध्रापका मन नहीं लगा तो आपने अतिबाय क्षेत्र कचनेर में समाज के बालकों में धार्मिक संस्कार डानने हेनु एक नि. णुल्क पाठबाला चलाई, पाठकाला खूब चली। बड़े योग्य विद्यार्थी निकले जिन्होंने अपने गुरु के समान ही गौरव आजित किया। आचार्य १०८ श्री शिवसागरजी महाराज और मुनि श्री मुमति सागरजी महाराज आपकी इसी पाठकाला के प्रारम्भिक शिष्य रहे थे। आपकी धार्मिक शिक्षा से प्रेर्णा प्राप्त कर इसी प्रकार अनेक जीवो ने अपना कस्याण किया।

शर्नः शर्नः आपको पाठलाला से भी घरिव होने लगी —मन किसी और साधना के लिए उत्सुक या, तभी आपके कानों में बा॰ व॰ ग्राचार्य शान्तिसागरणो की कीर्ति पहुंची कि वे चारित्र- धारी भी हैं भीर उद्धुष्ट विद्वान् भी तब वे कोहतूर (महाराष्ट्र) में विराज रहे थे। यह जानकर ग्राप (अ॰ हीरालालजी) तथा नांदगांव निवासी सेठ श्री खुगालबन्दजी पहांदे (पूर्व्य १०० श्री वर्द्ध- गागरजी महाराज) जिन्हें सातवी प्रतिमा के तत चरितनायक ने ही दिए थे—दोनों कोहतूर पहुंचे। वहीं महाराजश्री के दर्शन से दोनों को ग्रापार हुए भीर कल्लोब हुमा। आप दोनों वहीं तीन चार दिन रुक्कर महाराज की चर्या और अस्पातिविधियों का निरीक्षण करते रहे परन्तु महाराज की चर्या और अस्पातिविधियों का निरीक्षण करते रहे परन्तु महाराज की चर्या में कोई त्रिट निकाल पाने में दोनों ही ग्रासफल रहे।

अब तो दोनों ने सोचा कि ऐसे गुष्देव को छोडकर अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह अपना परम सौभाग्य एवं असीम पुण्योदय है कि ऐसे गुष्ट मिले। दोनों ब्रह्मचारी गुष्टदेव के पास पहुचे छोर उनमे अपने जैसा बनाने की प्रार्थना करने नगे। महाराज श्री ने दोनों का परिचय प्राप्त किया छोर कहा कि पहले आप दोनों अपने परेलू छोर आपार सम्बन्धी कार्यों से निवृत्त हो जाओ, फिर दीक्षा की बात, सोचेंगे.। गुष्ट की छाजा पाकर दोनों अपने-अपने स्थानों को छाए और सोछ ही छहस्य सम्बन्धी अपने सारे उत्तरदायित्वो से मुक होकर घावार्य श्री के पास वि० स० १६७६ में कुम्मोज बा पहुंचे । वहाँ फिर दीक्षा की यावना की । महाराज ने दीक्षा की पुरु गम्भीरता और कठोरता के बारे में लग उपसर्ग, परीवहो व वत उपवासों के सम्बन्ध में खूब कहकर इन्हें अपने सकल्प से विरत करना चाहा परन्तु ये दोनों डटे रहे । दोनों का इब सकल्प जानकर वि० स० १६८० भादपद शुक्ला सप्तमी को दोनों को खूल्लक दीक्षा दो गई। इब हीरालानजी अब महाराज वीरसागरजी हो गए और के खूबालचन्दको चन्द्रसागर बन गए। दोनों ने वर्षों तक गुरु महाराज के सालिक्ष्य में रहकद ध्यानाध्ययन किया। कुछ ही समय बाद फिर कु० बीरसागरजी महाराज ने मुनिदीक्षा हेतु प्रार्थना की। झालायं श्री ने इन्हे योग्य पात्र समक्ष कर ७ माह के बाद ही वि० स० १९८१ में झाविवन शुक्ला ११ को समझोनी नगर में कमोंच्छेदिनी देगच्बरी दीक्षा दे दी। दिगम्बर वेष धारण कर प्राप बस्यन्त प्रसन्त हए तथा अपने मनुष्य जन्म को बन्ध समक्षते लगे।

म्राचार्यश्री के साथ ही प्रापने सब सिद्धक्षेत्रीय स्नित्राय क्षेत्रीकी बन्दनाकी। १२ चातुर्मास भी आपने साथ ही किए। प्रापकी गुरुभक्ति अनुषम थी।

सघ के विशाल हो जाने के कारण सबस्य सर्व मुनियों को म्राचार्यश्री ने अलग-म्रालग विहार करने की मान्ना देदी। पुत्रय वीरसागरजी और मुनि जादिसागरजी-दोनों को साथ रखकर स्वतन्त्र कर दिया। पुष्रक होने के बाद म्रापका प्रथम वर्षा योग वि० स० १६६६ में ईडर (वेषपुर) में हुमा। अलन्तर कमश्र टाका दू का, इन्दीर (२), कचनेर, कलड़, कारजा, खातियाँव, उज्जैन, फ्रालपायटन, रामगज मण्डी नेनवा सवाई माधोपुर, नागीर, सुजानगढ़, फुलेरा, ईसरी, निवाई, टोडारायसिंह भौर जयपुर क्षेत्रमा सवाई माधोपुर, नागीर, सुजानगढ़, फुलेरा, ईसरी, निवाई, टोडारायसिंह भौर जयपुर क्षेत्रमा दिलाएं और ७ मापने प्रपन्ते सामुं जीवन में छह सुल्लक दोलाएं स्कुल्किका दीलाएं, ११ आर्मिका दीलाएं और ७ मुनिदीकाएं प्रदान कर हेन्हें धर्ममार्ग में योजित किया नवा परम्परा को मित प्रदान करते हुए माने वाली सन्तति के लिए म्रावर्श प्रस्तुत किया।

विक्रम सम्बत २०१२ मे जब महाराजन्त्री सध सहित खानियाँ जयपुर मे विराज रहे थे। नब प्रापक गुरुदेव चा० च० घाचार्य श्री ग्रान्तिसागरजी महाराज ने कुन्यलगिरि मे प्रपनी यम सन्तेखना के प्रवसर पर प्रपना घाचार्य पर बहु उपस्थित विद्याल जनसमुदाय ने बीच आपको प्रदान करने की योगणा की थी। प्राचार्यश्री द्वारा प्रदत्त पीछी-कमण्डलु ग्रापको जयपुर मे एक विज्ञाल प्रायोजन मे विधाल चर्तुविधसच के समक्ष विधियुर्वक ग्राप्त किए गए।

भाषके साम्रिज्य में स० १९९७ में कवनेर से, स० १९९८ में मांगी तुर्गी में, स० १९९९ में सिद्ध लेन मुक्तागिरि में, स० २००१ में पिडावा में पचकत्याएंक प्रतिष्ठाएँ तथा स० २०११ में निवाई, में मानस्तम्भ प्रतिष्ठा सानन्द सम्पन्न हुई। बाचायंथी ने संव सहित भारत के अनेक प्रान्तों— राजस्वान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र—में निर्भीकतापूर्वक विहार किया। विहार में कभी किसी प्रकार की विपत्ति नहीं धाई। मुक्तािपिट से खातेगांव का रास्ता वड़ा भयानक है, ऐसे मार्ग में भी महराज के तप के प्रभाव से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। धापके सदुपदेश से प्रभावित होकर कई मांसाहारियों ने मांस भक्षरा का स्थाग किया. रात्रि भोजन का स्थाग किया।

महाराजश्री सामुजयों के इतने पाबन्द ये कि अस्वस्य दशा में भी कभी प्रमाद नहीं करते ये। अपस्मार और कस्पन रोगों ने भी आप पर आक्रमस्य किया किन्तु आपके तपीवल व पुष्पप्रभाव से वे शीझ दूर हो गए। नागौर में आपकी पीठ पर नारियल के आकार का एक अधानक फोड़ा हो यया किर भी सहाराज ने अध्ययन-अध्यापन सम्बन्धी अपनी कियाओं में कभी प्रमाद नहीं किया.।

वि० सं० २०१४ का वर्षायोग जयपुर खानियों में था। आप अस्वस्थातो नहीं वे किल्सु आपको आरोरिक दुर्वनता वदती जारही वीकि अचानक ही आदिवन कृष्णा अमावस्या को प्रात: १० बजकर ४० मिनट पर आप इस लोक और नश्वर देह को छोड़कर सुरलोक को प्रयाण कर गए।

आचार्यश्री परमदयालु, स्वाध्यायक्षीन, तपस्वी, अध्यात्मयोगी, निस्पृह साधु श्रिरोमणि थे । आपके आदर्ण जीवन ने हजारों को त्याग मार्ग की ओर उन्मुख किया ।

ऐसे परमपावन, आचार्यप्रवर के चरणों में सश्रद्ध नमन ।



# मुनि श्री चन्द्रसागरजी महाराज



#### जास्म :

भारत देश के महाराष्ट्र प्रान्त में नावगाब नामक एक नगर है। वहा खण्डेलवाल जाति में जैनवर्म परायण नवमल नामक आवकरत्न रहते थे। जनकी भार्या का नाम सीता या। वास्तव में, वह सीता ही यो अर्थात् भीलबती और पति की आजानुसार चलने वानी थी। सेट नयमलजी और सीता-वाई का सम्बन्ध जयकुसार मुलोचना के समान था। बालि-वाहन सवत् १६०५ विकम सवत् १६४० मिती माष कृष्णा व्योदशी, शनिवार की राजि को

पूर्वीवादा नक्षत्र म सीताबाई की पित्र कुिल मे एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। जिसकी क्य-राशि लखकर सूर्य चन्द्रमा भी लिजत हुए। पुत्र क मुखदर्शन से माना को अपार हर्ष हुआ। । पिता ने हिंबर होकर कुटु न्वी जनो को उपहार दिये। सभी पारिवारिक जन हृषित थे। दसवे दिन बानक का नामकरण सस्कार किया गया। जन्म नक्षत्र नुष्टा के जन्म नाम भूरामक, भीमसेन, आदि होना चित्रिय पा परन्तु पुत्रोत्सिन मे माना पिता को अपूर्व खुत्री हुई थी अत उन्होंने बालक का नाम खुशाल चन्द्र रखा हो ऐसा अनुमान लगाया जाना है। महाराजका के हस्तनिखत गुटके मे जो जन्म तिष

पौच कृष्णा नयोदयी सनिवार पूर्वाचाता नकान में रानि के समय लिखी गई है वह महाराष्ट्र देख की अपेक्षा है। सरस्वलीय और महाराष्ट्र के कृष्ण पक्ष में एक माह का अन्तर है। सुक्ल पक्ष दोनों के समान हैं अतः साथ कृष्णा नयोदणी कहो या पौच कृष्णा नयोदणी, दोनों का एक ही अर्च है।

बालक खुवालचन्द्र द्वितीया के चन्द्रवत वृद्धिगत हो रहाया। जिस प्रकार चन्द्रमा की वृद्धि से समुद्र वृद्धिगत होता है उसी प्रकार खुशालचन्द्र की वृद्धि से कुटुम्बी जर्नो का हर्ष रूपी समुद्र भी बढ रहाया।

### विवाह : पत्नी वियोग : बह्यवर्यव्रत :

अभी खुशालचन्द्र = वर्ष के भी नहीं हुए वे कि पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से पिता की खनछाया आपके सिर से उठ गई। पिताश्री के निधन से घर का सारा भार आपकी विधवा माताजी पर आ पड़ा। उस समय आपके बड़े भाई की उम्र २० वर्ष की थी। और छोटे भाई की चार वर्ष की। घर की परस्थित नाजक थी, ऐसी परिस्थित में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसे कोई भक्त भोगी ही जान सकता है। बालक खशालचन्द्र की बृद्धि तीक्ष्ण थी किन्तु शिक्षण का साधन नहीं होने के कारण उन्हें छठी कक्षा के बाद १४ वर्ष की अवस्था में ही अध्ययन छोड़कर व्यापार के लिए उद्यम करना पड़ा । पढ़ने की तीब कच्छा होते हुए भी पढ़ना छोड़ना पड़ा-ठीक ही है, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। इस संसार में किसी की भी इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं। युवक खुगालचन्द्र की इच्छा के विपरीत कुट्रम्बी जनों ने बीस वर्ष की अवस्था होने पर उसकी शादी कर दी। विवाह से आपको सन्तोष नहीं था, पत्नी रुग्ण रहती थी। डेउ साल बाद ही आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया । आपके लिये मानो "रवात नो रत्नवृष्ट" आकाश से रत्नों की वर्षा ही हो गई. क्योंकि आपकी रुचि भोगों में नहीं थी । इस समय आप इक्कीस वर्ष के थे । अंग अंग में यौवन फुट रहा था, भाल देदीप्यमान था । तारुण्यश्री से आपका शरीर समलकृत था अतएव कुटम्बी-जन आपको दूसरे विवाह बंबन में बांचकर सासांरिक विषय भोगों मे फँसाने का प्रयत्न करने लगे। परन्तु खुशालचन्द्र की बात्मा बाब सब प्रकार से समर्व थी, सांसारिक यातनाओं से भयभीत थी बात: आपने मकड़ी के समान धपने मुख की लार से अपना जाल बना कर और उसी में फँसकर जोवन गैंवाने की बेच्टा नहीं की । ग्रापने धनादिकालीन विषयवासनाओं पर विजय प्राप्त कर आस्मतस्य की उपलब्धि के लिए दुर्बलता के पोषक, द:ख और अशान्ति के कारण गृहवास को तिलाक्र्याल देकर दिगम्बर सुद्रा अंगोकार करने का विचार किया। झतः आपने ज्येष्ठ शुक्ला नवसी विक्रम संवत १६६२ के दिन आजन्म ब्रह्मचर्यवत स्वीकार कर लिया । खिलते यौवन में ब्रह्मचर्यवत धारण कर अापने अद्भुत एवं महान वीरता का काम किया।

#### पांचवीं प्रतिमाः

श्रीर संवत् २४४१ में श्री १०४ ऐसक पक्षानानजी का चातुमीस नांदगांव में हुआ तब आपने आचाद गुक्ता दशमी के दिन तीमरी मामाधिक प्रतिमा चारण की । श्री ऐसक महाराज के प्रसाद से आपकी विरक्ति प्रतिदिन बढ़ती गई। भाद्रप्रद शुक्ता पंचमी को प्रापने सिक्तस्याग नाम की पांचवीं प्रतिमा चारण की ।

चातुर्मास पूरा होने के बाद आपने ऐलक महाराज के साथ महाराष्ट्र के ग्रामों ग्रीर नगरों में चार माह तक प्रमुख कर जैन धर्म का प्रचार किया, फिर आपने समस्त तीर्थक्षेत्रों की यात्रा की । क्षेत्रों में शक्त्यनुसार दान भी किया।

उस समय इस भू तल पर दिगम्बर मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे। महानिथि के समान दिगम्बर साधु कहीं कहीं हिन्दिगोचर होते थे। खायका हृदय मुनिदर्शन हेतु निज्नतर छ्रद्रपटाता रहता था। आप निरन्तर यही विचार करते थे कि म्रहों! वह गुभ घडी कब श्राएगी जिस दिन मैं भी दिगम्बर होकर आत्मकत्याण में प्रप्रसर हो सक् गा।

### आचार्यं श्री शास्तिसायरजी महाराज के दर्शन :

एक दिन घापने घाषायं थी शांतिसागरवी महाराज की लिनत कीनि सुनी। आपका मन मुक्बर के दर्शनों के लिए लालायित हो उठा। उनके दर्शनों के बिना घापका मन जल के बिना घापका मन कर के स्थान घाष्ट्र के साम न जल के बिना घापका में साम वहन के साम प्रस्ता किया। आषायंश्री उस समय एनापुर के घास पान बिहार कर रहे थे। घाप दोनों महानुभाव उनके पास चले गये। तेजोमय मूर्ति शाल्तिसागरजी महाराज के चरण कमलों में आपने महानुभाव उनके पास चले गये। तेजोमय मूर्ति शाल्तिसागरजी महाराज के चरण कमलों में आपने हिर हो से उस समम्मूर्ति की ओर निहारते ही रहा गां घापके घाषायंश्री की शाल्त मुझा को देखकर निश्चय कर लिया का पहिला से साम हो से से सुन हो सकते हैं तो यही महानुभाव हा चकते हैं भीर कोई नहीं। आपका चित्र घाषायंश्री के पास मूर्त में रहने के लिये नलवाने लगा। आप गोम्मट स्वामी की यात्रा कर बापस घाये और उनसे सरलम प्रतिमा के जल बहुए। किये। जुछ दिन घर में रहकर बाचार्यंश्री के पास बीर निर्वास्त संवत २४०० फाल्युन शुक्का सरसी के दिन सुलक के जत प्रहण किये। प्रहा आप निरन्तर घायार्यंश्री के समीप ही ध्यान घारता के दिन सुलक के जत प्रहण किये। प्रहा आप निरन्तर घायार्यंश्री के समीप ही ध्यान प्रध्यत में रह

रहते लगे। धाषार्थं श्री ने समझेली में वातुर्मास किया। धारिवन गुक्ता एकादशी बीर निर्नाण संवत् २४%० में धापने ऐकक दीक्षा ग्रहरण की। आपका नाम वन्द्रसागर रखा गया। वास्तव में धाप प्रत्य है। धापका गौर वर्ण उक्षत भाव चन्द्र के समान था। आपके घवल यस की किरर्ले वन्द्रमा के समान समस्त संसार में फैल गई। वीर संवत २४%० में धाषार्थं में न सम्मेदशिखरजी की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। ऐकक चन्द्रमागरजी भी साथ में थे। संघ फाल्गुन में शिखरजी पहुषा, तीर्थराज को चन्द्रना कर सबने अपने को इतकृत्य समक्ता। तीर्थराज पर सध्यशि पूनमवन्द्र धार्मालाल ने पक्कत्याराक प्रतिष्ठा करवाई। लाखों नर नारी दर्शनार्थं आये। धर्म की भपूर्व प्रभावना हुई। वहां से विहार कर, कटनी, लिलतपुर, जम्बूस्वामी सिद्धक्षंत्र मयुरा में बातुर्मास करके अनेक प्राप्तों में धर्मामृत की वर्ष करते हुए सोनागिरि सिद्धक्षंत्र पर पहुंचे। वहां पर आपने बीर संवत २४४६ सार्गरीर्थं गुक्ता १५ सोमवार गृग नवत्र मकर लग्न में दिन के १० बजे आवार्य श्री धान्ति-सागरजी महाराज के बररासात्रिक्य में दिगक्यर दीक्षा यहणा की। समस्त इत्रिम वस्त्राभूषण रागा कर अपने पंच महात्रत, पन समिति, तीन गुप्तिक्षण धाभूषण तथा २८ मुल्गुणक्य वस्त्रों से स्वयं को मुश्लीम किया।

दिगम्बर मुद्रा धारण करना सरल और मुनभ नही है, अत्यन्त कठिन है। धीर वीर सहापुरुष हा इस मुद्रा को धारण कर सकते हैं। म्रापने इस निर्विकार मुद्रा को धारण कर अनेक नगरो व म्रामों में भ्रमण किया तथा अपने धमोंपरेण से जन जन के हृदय पटल के मिस्यान्यकार को हूर किया। सुना जाना है कि भ्रापको वक्तृत्व शक्ति भ्रद्भुत थी। भ्रापका तपोवल, आचारबल, श्रात्वल, अचनवल, अचनवल, म्रात्मिकवल भ्रीर धेयं प्रशंसनीय था।

### सिहबुत्तिधारकः

जिसप्रकार सिंह के समक्ष प्याल नहीं ठहर सकते उसीप्रकार आपके समक्ष वादीगरण भी नहीं ठहर सकते थे। प्याल अपनी मण्डली में ही उद्घ उद्घ कर शोर मचा सकते हैं परन्तु सिंह के सामने चुप रह जाते हैं, वैसे ही दिगम्बरस्व के विरोधी जिन शास्त्र के समम को नहीं जानने वाले फ्रजानी दूर से ही श्रापका विरोध करते थे परन्तु सामने ग्रांने के बाद मुक के समान हो जाते थे।

सुना है कि जिस समय आवार्यश्री का संघ दिल्ली में ग्राया था। उस समय एक सरकारी आदेश द्वारा दिगम्बर साधुओं के नगर विहार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। जब यह दार्ता निर्मीक चन्द्रसिन्धु के कानों में पड़ी तो उन्होंने विचार किया अही! ऐसे तो मुनि मार्ग रुक ही जाएगा इसलिये उन्होंने ग्राहार करने के लिये णुद्धि की, ग्रीर बीतराग प्रश्नु के समक्ष कायोत्सर्ग कर हाथ में कमण्डलुलेकर शहर में जाने लगे। श्राक्षक चिन्तित हो नाए—क्या होगा? परन्तु महाराजश्री के मुख्यमण्डल पर अपून तेज था। आप सिंह के समान निभय कोर लान्त मस्व से तले जा रहे थे। जब स्रयंज साहब की कोठी के पास से निकले तो बाहर खड़ा साहब दनकी शान्त मुद्रा को देखकर नतमस्तक हो गया, इनकी शूरि धूरि प्रशसा करने लड़ा 1 सत्य हो है महापुरुषों का प्रभाव श्रपूर्व होता है।

### रत्नत्रय की मृतिमन्त प्रतिमाः

बास्तव मे मुनिराज श्री चन्द्रसायरकी को देखकर रत्नत्रय की सूर्तिमन्त प्रतिमा को देखते का सन्तोव प्राप्त होता था। महाराजश्री का जीवन हिमांचय की तरह उत्तृग सागरे की तरह गरभीर, चन्द्रमा की तरह शीतल तपस्या में सूय की तरह श्रवर स्फटिक की तरह अत्यन्स निर्दोध आंकाश की तरह प्रन्तविद्या कुली किताब महावतों के पालन में बज्ज की तरह कठोरे मेर सहज अडिग एवं गंगा की तरह अत्यन्त निमल था।

वे साधुओं में महासाधु तपस्वियों में कठोर तपस्वी योगियों में झात्मतीन योगी महा ब्रितियों में निरंपेक्ष महावृत्ती झोर मुनियों,में श्रन्थन्त निर्माही मुनि का वास्तव में ऐसे निर्माल निस्पृह और स्वितित्रक साधुओं से हो धम की सोभा है। विश्व के द्राणी ऐसे ही सत्साधुओं के दशन, समायम और सेवा के अपने जीवन को धन्य बना माते है।

पूज्य तरणतारण महीमुनिराजं श्री च इसागरजी महाराज अपने दीक्षा गुरु एरम पूज्य श्री रिंद आचार्य शानितसागरजी महाराज की णिष्य पैर्मपरा में और साँच जीवन में न केवल ज्येष्टना में अब्द व वरन श्रष्टता में भी श्रष्ट थ । उनके पावन पद विहार से घरा धन्य हो गई। सूच्चा अध्ययन जगमगा उठा श्रीर आत्मिहितिषयी का झात्मपथ पर चलन के लिए प्रकाशस्तरभ मिल गया। वास्तव में वे लोग महाभाग्यकाली है जिन्हें ऐसे क्षोकोत्तर अस्तिश्वस्त महानेतपस्की सच्चे आगम निग्द साथ के दशन का सुयोग मिला।

प्रापको यही भावता रहती यो कि सवें भवन्तु सुख्यन । आप समारो जोवो को घर्माभि-मुख करने हेतु सनत प्रयानशील रहते या। यस्देव को तपस्या केवल प्राप्तकल्याण के लिए हो नहीं श्रपितु इस ग्रुग की घम और मर्यादा का विरोध करन बाली दूखित प्राप्तवृत्तियों को रोकने के लिए भी यो। मानव की पापवृत्तियों को देखकर उनका लित्त आंशकित या। सहादालकों ने इनका नाश करने का प्रयस्त असीम साहस भौर थय के साथ किया। घममावनाणू-य सूद लोगा ने इनके पद्म में पत्थर वरसाने में कोई कमी नहीं रखों परन्तु मुनियी ने एक परस साहसी मैनकनी, की भौति- द्भपनी मिति नहीं बदली। यक्षा और विभव को ठुकराने वाले क्याक्सी विशेषियों की परवाह कर सकते हैं, कभी नहीं।

महाराज श्री हमेशा ही सत्य, सिद्धान्त और श्रागमपथ के श्रनुवायी रहे। सिद्धान्त के आगे आप किसी को कोई महत्व नंही देते थ। यदि शास्त्र की परिपालना में प्राणों की भी धावश्यकना होती तो श्राप नि संकोच देने को तैयार रहते थे। जिन्नभं के मनं को नहीं जानने वाले ड वाग्नि दम्य श्रानियों ने महाराजंशी पर वर्णनातीत श्रत्याचार किए जिन्हें लेखनी से लिखा भी नहीं जा सकता। परन्तु धीर बीर मुनिश्री ने इतने बोरोपसर्गं ग्राने पर भी न्यायमार्गं एव अपन सिद्धान्त कहीं छोड़ा। मन्य है 'त्यायात्यच' प्रविचलिल पद न बीरा' बोरोपसर्गं ग्राने पर भी भीर-बीर स्यायमार्गं में विचलित नहीं होते। ग्रापतियों की हडता से सहन करने पर ही गुणों की प्रतिष्टा होती है। गुरदेव ने बोर् आपरियों का सामना किया जिससे श्राज भी उनका नाम श्रवर श्रमर है।

### मारबाड के सुधारक

जिस समय हमारे ध्रावक गए। चारित्र से च्युत हो उमीवहीन वनने जा रहे थे। उस समय आपके जैन समाज को क्रमीपरेग्न देकर खत्मार्ग मे नयाया। ग्राप अनेको थ्रामो और नगरो मे श्रमण करके अपने व्यनसमृत का द्वारा धर्मीप्यस्तु अध्यक्षारिएयो को सन्तुष्ट करते हुए राजस्थान प्रान्त के मुजानगढ नगर में पथारे। वि० स० १६६२ में थाएने वहा चातुर्यास किया। इस मारवाड देश की जयमा आवायों ने ससार से दी है। यहा उच्चता भी ग्रीविक है तो उच्च भी अधिक एडनी है। गर्मी के दिनो में भीषण सूत्र किरणी से तत्वायमान धृति से उचान्या निकलती है। आपने जिस समय राजस्थान से पदास्य हिम समय अही के निवासी मृतिया को चर्या से प्रान्ति थे, खान-पान समुद्ध हो चला था । प्रान्ते समय अही के निवासी मृतिया को चर्या से प्रतिक्र थे, खान-पान समुद्ध हो चला था । प्रान्ते समने प्रान्ति करा , उनके योग्य आनक्षड से उन्हें प्रवस्त कराया, बापके सहुपदेश से कई बती बने । सारवाड प्रान्त के लोगो के सुधार का यह आपको ही है है।

### डेंह मे प्रभावना

लाडन् से मगमिर मुरी चतुरंशी को आचार्यक्रन्पथी ने विहार किया। साथ मे थ मुनि निर्मलसागरजी, एलक हेमसागरजी क्षल्लक गुन्तिसागरजी और ब्र॰ गौरीलानजी।

ं सिती पीच कुण्या दूज दि≉ स० १९९२ के प्रात ९ बजे मुनिसय का डह में प्रवेश हुया। सार्रा काम माजो उलट पड़ा, विद्याल योभायात्रा निकाली गई। जामीण्दार का सरकारो लवाजमा तथा बैण्ड भी जुलूस में सम्मिलित का 1 लगका २००० स्त्री पुरुष और बच्चे सोस्साह जय जयकार कर रहे थे। साधुजों ने पहले श्री पावर्षनाथ निस्यांजी के दर्शन किए, प्रनन्तर प्राचीन मन्दिर धीर नवीन मन्दिर के दर्शन करते हुए संघ श्री दिगम्बर चैन पाठशाला में पहुंचा। धाचार्यकल्पश्री के उदबोधन के बाद सभा विसर्जित हुई।

सैकड़ों वर्षों से इस प्रदेश में दिगम्बर जैन साखुओं का धागमन न होने से सब लोग साखुओं की कियाओं से अनिपन्न थे। संघ की चर्या देख देखकर सब लोग धाष्ट्रचर्यम्बित होते थे। पूज्य चन्द्रसागरजी महाराज ने शावकों की शियिलता ध्रीर खगुद्ध खानपान की भांप लिया था अतः ध्रापके उपदेश का विषय प्रायः यही होता था। ध्रापके उपदेशों से प्रभावित होकर ध्रीर सच्चा मार्ग आपके उपदेश का विषय प्रायः यही होता था। ध्रापके उपदेशों से प्रभावित होकर ध्रीर सच्चा मार्ग आतं कर अनेक श्रावक स्वाया भी का स्वाया स्वया स्वया प्रभावन से हेह वासियों का जीवन सर्वथा परिवर्तन हो गया सबके सब ग्रुट खान पान घोर नियमों की ओर ध्रावक्ट हुए।

### उत्कृष्ट धर्म प्रचारक :

गुढ़ओं की गरिमा गाया गार्ड नहीं जा सकती। घ्रापके वचनों में सत्यता स्त्रीर मधुरता, हृदय में विवक्षा, मन में मृदुता, भावना में भन्थता, नयन में परीक्षा, बुद्धि में समीक्षा, टब्टि में विवालता, व्यवहार में कुशलता और मन्तःकरण में कोमलता क्रूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिये स्नापने मनुष्य को पहचान कर स्त्रयाँत् पात्र की परीक्षा कर बत दिये, जन जन के हृदय में संयम की सुवास भरी।

गगन का चन्द्र प्रत्यकार को दूर करता है। परन्तु चन्द्रसागरजी रूपी निर्मल चन्द्र प्रज्ञानियों के मन मन्दिर में ज्ञान का प्रकाश फंलाता था। ग्रापने धर्मोपदेश देकर जन जन का ध्रज्ञान दूर किया। देश-देशान्तरों में विहार कर जिनधर्म का प्रचार किया। उनका यह परमोपकार करपान्त काल तक स्थिर रहेगा। उनके चवनों में ग्रोज था। उपदेश की शैली अपूर्व थी। मधुर भाषणों से उनके जैन सिद्धान्त के प्रभूतपूर्व भर्में होने की प्रखर प्रतिभा का परिचय स्वतः ही मिलता था ग्रापके सरल वाक्य रिक्षियों से साक्षान् शान्ति सुधारस विकीण होता था जिसका पान कर भक्त जन भूम उठते और ग्रपूर्व शान्ति लाभ जेते थे।

### अपूर्व मनोबल :

महाराजश्री की वृत्ति सिंहवृत्ति थी अनएव उनके अनुशासन तथा नियंत्रण में माना का लाडन या वर्लिक सच्चे पिता की सो परम हितैषियोी कह्टरता थी। जिसके लिये उन्होंने अपने जीवनोपाजित यश की बर्लि चढ़ाने में जरा सा भी सकोच नहीं किया। इन्दौर में सरसेठ हुकमीचन्दजी ने प्राचार्यश्री को हचकड़ी पहनाने की पूर्ण कोखिश की पर सेठ साठ की कोशिश व्यर्थ गई तथा धाचार्यश्री की सिहबृत्ति से सरकारी वर्ग के विधिष्ट लोग प्रापक चरणों में नतमस्तक हो गए तथा सेठ जी के मायाजाल का मण्डा पूट गया।

धनेक क्षेत्रों और स्थानों में विहार करते हुए मुनिश्रों संब सहित संवत् २००१ कारमुब सुदी अष्टमी के सायंकाल बाबनगजा में पद्मारे। उस समय आपके इस मौतिक कारोर को ज्वर के वेग ने पकड़ लिया था। इसलिये प्रापका कारीर यद्मपि हुवंल हो गया था फिर भी मानसिक बल प्रपूर्वथा। बड़वानी सिद्धक्षेत्र में श्री चांदमल घन्नालाल की ओर से मानस्तम्भ प्रतिष्ठा थी। ग्रापने करणावस्था में भी प्रपने हाथ से प्रतिष्ठा कराई।

पूज्य गुरुदेव को धारीरिक स्थिति धर्धिकाधिक निर्वेल होती गई तो भी महाराजश्री वे फाल्यून मुदी १२ को फरमाया कि मुक्ते चूलगिरि के दर्शन कराओ ।

### लोगों ने कहाः

"महाराज ! शरीर स्वस्थ होने पर पहाड पर जाना उचित होगा, गुरुदेव बोले ''शरीर का भरोमा नहीं । यदि शरीर ही नहीं रहा तो हमारे दर्शन रह जायेंगे ।"

महाराज श्री दर्शनार्थं पर्वत पर पधारे। उसंसमय उन्हें १०४ डिग्रीज्वर था, निर्वलता भी काफी थी। महाराजश्रीने बड़े उत्साह ग्रीर हवं पूर्वक दर्शन किये। संन्यास भी ग्रहण कर लिया। ग्रार्थान् अन्त का त्याग कर दिया। फाल्गुन णुक्ला १३ को मात्र जल लिया।

#### ग्रन्तिम सन्देश:

त्रयोदसीको ही धन्त जल त्यागकर संस्थास घारण करते समय ध्रापने पूछा था कि अप्टाह्मिकाको पूर्णता परसों ही है न ?

लोगो के हाँ करने पर महाराज ने फरमाया ''सब लोगधर्मका सेवन न भूले । आरत्मा अमर है।''

फाल्युन णुक्ला चतुर्दशी को शक्ति भ्रीर भी क्षीला हो गई। डाक्टरों ने महाराजश्री को देखकर कहा कि महाराज का हृदय बडा ट्रकृ है। भ्रौषधि लेने पर तो शांतिया स्वस्थ हो सकते है परन्तु गुरुदेव कैसी औषधि लेते? उनके पास तो भ्रुक्ति में पहुंचाने वाली परम वीतरागनारूप भ्रादर्श महौषधि भी।

#### सरीर त्यागः

फाल्गुन शुक्ला १५ के दिन बारह बजकर बीस मिनट पर गुरुदेव ने इस विनाशशील शरीर को छोड़कर अमरतत्व प्राप्त कर लिया। यह सन् १६४५ की २६ फरवरी का दिन था। इस दिन अर्थाह्मिका की समाप्ति थी। दिन भी चन्द्रवार था। परमाराध्य गुरुदेव चन्द्रसागर ने पूर्णे चन्द्रिका चन्द्रवार के दिन सिद्धक्षेत्र पर होलिका की भाग में भ्रपने कर्मों को शरीर के साथ फूंक दिया। समस्त भक्तजन विलखते रह गये, सबकी आंखे भर आई।

#### चरण वन्दना :

हक तपस्ती, बीर्षमार्ग के कट्टर पोषक, बीतरागी, परम बिद्वान्, निर्भीक, प्रसिद्ध उपदेशक, आगम समेंस्पर्शी, अनर्थ के शत्रु, सत्य के पुजारी, मोक्ष मार्ग के पिषक, संतारी प्राणियों के तारक, आत्मबोधी, स्वपर-उपकारी, अपरिष्णही, तारण-तरण, सन्तापहरण स्व० गुरुदेव के चरण कमलों में शत-शत बन्दन ! शत-शत बन्दन ! शत-शत बन्दन ! श



## आचार्य श्री नमिसागरनी महाराज



पूज्य प्राचार्यश्री का जन्म विकम ११४५ ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थी मंगलवार तदनुसार ता० २६ मई सन् १८८६ को दक्षिण प्रान्त के शिवपूर नगर जिला बेलमांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री बादवराय तथा मातेस्वरी का नाम श्रीमती कलादेवी था । ये दक्षिण प्रान्तीय प्रसिद्ध जैन क्षत्रिय पंचम जाति के व्यापारी है। श्री बावबरायजी के कुल तीन संतान उत्पन्न हुई, जिनमें पहली संतान कुछ दिन जीवित रहकर चिर निदित हो गई। द्वितीय पुरुष आवार्य महाराज हैं, जिनका तत्कालीन नाम होनप्या रखा गया। इनके पीछे, प्रायः दो ढाई वर्ष बाद एक छोटा भाई और हमा। ये दो वर्ष के भी पूर्णन होने पाये थे कि इनके पिताजी दिवगत हो गये धौर उनकी खत्र-छाया इनके क्रवर से सदैव के लिये उठ गई। उस समग्र इनके खोटे आई की अवस्था प्रायः ३ मास की थी इनकी विद्वी माला ने दोनों का लालन-पालन किया तथा शिक्षित बनाने के लिये उसी गांव की राजकीय जाला में बैठा दिया। दो तीन कक्षा

तक ही प्रारम्भिक शिक्षा ले पाये थे कि अभाग्यवशत् विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा और इनकी माताओं का भी स्वर्गवास हो गया। उस समय इनकी प्रायु १२ वर्ष की होगी, घर में कोई बड़ा न होने से खर्च का सारा बोक्त इन्हों के उत्तर धा पड़ा, समस्या बड़ी विकट थी, घाजीविका का और कोई उपाय न था, घत: इच्छा न होते हुए भी पढ़ाई का काम छोड़ना पड़ा। फिर भी धपने भाई को पढ़ाने का पूरा ध्यान रक्षा।

इनका पैतृक व्यापार बतैनों की दुकान का था। घपने पूर्वजों की छोड़ी हुई पर्याप्त जमीन भी पी कुछ समय तक तो अभ्यास न होने से कुछ कुछ रहा, पर बाद में घपनी कुललता से उन दोनों कार्यों को बडी सावधानी से सम्माल लिया। २६ वर्षं की छायु छर्षांत् सन् १९१४ में घापका विवाह हो गया। चार वर्षं बाद द्विराग-मन (गोना) हुआ। उससे आपके पुत्र उत्पन्न हुम्मा किन्तु तीन महीने बाद हो वह काल कवितत हो गया। इस दुःख को भूल भीन पाये ये कि उनके तीन मास पीछे ही घापकी घर्मपत्नी का भी सर्वेव के लिये वियोग हो गया। इस प्रकार प्राव: देड़ वर्षं तक ही आपको स्त्री का संमोग रहा अब प्रापने दूसरा विवाह न करने का निस्चय कर लिया।

हम पहिले ही लिख चुके हैं कि ये ज्यापार में बढे कुशल ये तथा समय समय पर अन्य क्वापार भी करते थे। एक बार कपास (कई) के ज्यापार निमित्त आपको सेरदाइ राज्यान्तर्वत जाम्बनारी नामक नांच में जाना पड़ा। यहां पर इनको व्यापार सम्बन्धि कार्योधिक्य से दिन में भीजन बनाने का प्रकाश न मिला। दिश्लाण प्राप्त से जपने ही हाय में भोजन बनाक ए खाने की प्रचा है। खल: रामि में ही उन्होंने स्पने हाथ से भीजन बनाना प्राप्त नहीं हुई थी, घत: राजि में भी भोजन कर तेले हुए भी जिसा के सभाव से घानक मावना जापून नहीं हुई थी, घत: राजि में भी भोजन कर तेले हुए भी जिसा के सभाव से घानक मावना जापून नहीं हुई थी, घत: राजि में भी भोजन कर तेले हुए भी जिसा के सभाव से घानक मावना जापून नहीं हुई थी, घत: राजि में भी भोजन कर तेले हुए भी जिसा के स्थान के स्थान के स्थान कर से वह बने की हे उससे मिर पड़े। जब भोजन करने देठे तब मात परीसने के साथ वे दोनों की है, भी उस बाल में परस गये। उनको देवकर इनके मन में बड़ी म्लानि उत्पन्त हुई। विचारने लये कि अपने देट भान के लियो मेरे हारा इन दो जीवों का व्याव में वह हो गया, स्मर में राजि को भोजन न करने ता तो वह जीवों की है हारा इन दो जीवों का व्याव में महा साथ साथ नित्त और सहूं भी की। उस समय तो भोजन कि साथ ही नहीं विकार राजि भोजन को महान हिंसा का कारण बाव जम्म पर्यन्त के लियो लया कर दिया।

इस घटना से ही इनके जीवन में परिवर्तन हो गया। कार्यभार अपने छोटे भाई को तौप दिया धीर घाप गृह से उदास हो गये। तीन वर्ष तक संवेगी श्रावक दशा में रहे, आपका यह समय तीर्थ-पाता और सस्त्रगति में ही व्यतीत हुवा। छन् १६२३ में घापने बोर गाव में श्री १०८ पूज्य खादि सागर मुनिराज में विधिवत् खुल्लक दीजा ने ली और नाम श्री पायसागर रक्षा गया।

१९२४ में सम्मेद शिखरजी की यात्रा आने वाले ग्रावार्य शान्तिसागरजी महाराज के विज्ञाल संघ में शामिल होकर आपने इन्हों से विधिपूर्ण ऐलक दीशा ले ली । उस समय प्रापका नाम निकासर रखान्या। ऐलक जबस्या में आप पाच वर्ष रहे। झीर संघ के साख १९२६ से १९२६ तक जबस्य प्रापका के साज १९२६ से १९२६ तो पंदा के जबस्य प्रापका हो। इसी मध्य में साच दे तींपंदाज की बंदना की

सन् १६२६ में पूज्य धाजार्य जारित जलवित लातिसागर महाराज से मार्य शीर्ष सुदी १४ सं १६५६ में सोनाणिर पहाड के उत्तर मृति वीक्षा ली।

सन् १९३६ में द्वाप द्वाचार्य कुन्युसागरजी महाराज के संघ में रहने नने और उनकी घंत अवस्था जानकर उनकी सैयावृत्ति की। आचार्य श्री ने घपना जन्त समय जानकर प्राचार्य पद के जिये समस्त संच के मुनियों को द्वाक्षा दी कि निमसागरजी को अपना घाचार्य मानना। सन् १९४५ में द्वाप बाबार्य पद पर आसीन हुए उसके बाद द्यानेक स्थानों पर ध्रमण करके जनता को सही मार्य दर्शन दिया।

#### ध्यान :

धाप जब ध्यान में लील होते हैं उस समय प्रापकी मुदा दर्शनीय है। धाये हुए बड़े से बड़े उपतर्गों को आप बड़ी धाताली हे सहन कर लेते हैं, कभी कभी तो ऐसे भी धवसर आ गये हैं जबकि उपवासादिकों के दिनों में सघत्तका के कारण प्राप गिर भी गये हैं पर किर भी ध्यान से विवासित नहीं हुए | वागपत ( मेरठ) में जब आप डेड मास रहे तो वहां धीतकाख में खमुना के किनारे वार-वार घन्टे तक ध्यान में भीन रहे। बड़े गाव भेरठ में भी शीत ऋतु में आपने अनेक राजियों में महालों की छत्तपर बैठकर ध्यान सगाया। योध्य ऋतु में तारंगा तथा पावागढ़ ( बड़ोदा ) के पहाड़ों पर आकर बार-वार घन्टे तक समाधि में रहे।

#### ज्ञान :

यह हम पहले ही लिख कुने हैं कि झापकी प्रारम्भिक शिक्षा न कुछ के बराबर थी किन्तु साधु दीक्षा के बाद से झापने इतना अच्छा शास्त्र जान प्राप्त कर लिया था कि सुक्स से सुक्स विषयं को न केबल भली भांति समक ही जेते थे भांतितु दूसरों को भी बहुत भच्छी तरह समक्षा देते थे। आपने अनेक उच्चकोटि के दार्शिक सिद्धान्त बन्यों का स्वाच्याय किया था जिस समय भाग आध्यारिमक विषय पर अयाख्यान देते तब ऐसा मालूम होता था कि मानों भ्रापकी भ्रन्तरात्मा ही बोल रही है।

#### उपवेश :

आपके उपदेश सार्वजनिक भी होते वे हरिजन समस्या के विषय में आपने अपने भाषणों में अनेक बार कहा था मैं हरिजनों को उतना ही उन्नत देखना वाहता हूं जितना कि भीर जातियां हैं। उनकी भोजन, वस्त्र, स्थान आदि को समस्या हल होनी चाहिये, पठन पाठन की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिये जिससे ये शिक्षित हो जायें और खोटे कर्मों से बचकर प्रच्छे कार्य करने लगें । इनके अन्दर की बुराईयां मसलन, यदा, यांससेवन, जुधा, शिकार, जीव हिंसा आदि कर्म तथा मैला कुचेला रहना आदि पहिले दूर करना चाहिये। आपका ज्वलत प्रभाव तब प्रकट हुधा, जब भारत सरकार ने एक दिल पानियामेन्ट में रखा जिसमें जैन धर्म की हिन्दू धर्म स्वीकार किया जा रहा था। इस बिल पर मारत वर्थ की जैन संस्थायें चिन्तत हो उठीं। परम पूज्य चारित्र चक्वति थी १०० आचार्य आनिसामरजी महाराज की दृष्ट पुज्य नमिसागरजी महाराज पर गयी। उन्हें आदेश दिया कि दिल्ली में शासन को प्रभावित कर जैन धर्म की हिन्दू धर्म से पुचक् रखवायें। महाराज ने ऐसा प्रयस्त किया कि उन्हें सफलता मिनी और गुरु धादेश की पालना की।

अपस्त १९४५ में पूज्य भावायं ज्ञान्तिसागरजी के कुन्यलगिरि में समाधि मरका नेने के समाचार झात होते ही भ्रापने फल व मीठे का भ्राजन्म त्याग कर दिया। एक वर्ष तक अन्न का त्याग कर दिया भीर को उद्वार भावायं श्री ने भ्रपने युरु के प्रति प्रकट किये वह चिरस्मरकीय व स्वकाक्षितों में अंकित होने योग्य है।

आचार्यश्री का स्वभाव नारियल जैना था ऊपर से कठोर और स्नंतरंग में नमें था। धर्म व धर्मात्मा के प्रति इतने उदार थे कि कभी भी उनका ह्रास देखना पसन्द नहीं करते थे। वे कभी भी संय में शिथिलाचार नहीं देख सकते धीर सदैव संघ पर कडी दृष्टि आचरण पालन की बोर रखते। शिक्षण संस्थाओं से उन्हें काफी प्यार था। गरीबों के हिंतू होने के कारण आपके चरणों में सभी जाति के स्त्री पुरुष भेद भाव मुलाकर धाते थे।

आचार्यभी १६५१ में जब दिल्ली पधारे तब वे एक संकल्च नेकर बाबे थे । हरिजन-मन्दिर प्रवेस को नेकर पूज्य आचार्य साल्तिसागरजी महाराज ने मनशन कर दिया था जनके अनवान को बुड़बाना मौर जैन मन्दिरों को हिन्दू मन्दिरों से पृथक् करना यह संकल्प न्यायाचार्य थे व दबारी-लालजी कोठिया के सम्पर्क से पूज्य श्री १०५ गणेशप्रसादजी वर्षी को आचार्य श्री ने अपने संकल्प का साधक माना । फनतः आचार्य श्री भपने भिशान में सफन हुए और पूज्य वर्षीजी के प्रति स्थनन्य समादर करने लगे । ग्रन्त में ग्राचार्य श्री वर्षीजी के सांत्रिष्ट्य में बडोत (भेरठ) से अस्त्रान कर ईसरी (सम्मेदशिखर) पहुँचे और इन्हीं के निकट सन् १९५७ में समाधि पूर्वक देह त्याग किया ।



## मुनिश्री नेमिसागरनी महाराज

| जाति        |   | पचम                   |
|-------------|---|-----------------------|
| माता का नाम | - | शिवादेवी              |
| पिताकानाम   | _ | नेमराज                |
| जन्म स्थान  | _ | कुडची (बेलगाव)        |
| दीक्षा      | - | समडोल (बेलगाव)        |
|             |   | कार्तिक सुदी १४ स० १६ |



आचाय महाराज नपोपूर्ति थे। उनके शिष्य नेमिसागर महाराज भी बहुत सरल ये तथा उनका जीवन तप पुनीत समलकृत था। प्राचार्य महाराज ने जिनेन्द्र शासन से पूर्ण तिमुख निम्चणा नामक कुडची के व्यापारी की जीवती को बदल दिया। वे ही साज श्रद्धालु श्रद्ध तपस्वी प्रदितीय गुरुभक १० दरमपूर्य नेमिसागर महाराज के रूप में मुमुशु वर्ग का कत्याएा कर रहे हैं। उन्हें दीक्षा लिए हुए ४४ वर्ष से अधिक होगाए।

58

एक उपवास एक आहार का कम चलता आ रहा है। बाईस वर्षों के ८०२० दिन होते हैं। तीस चीजीसी अत के ७२० उपवास किए। कर्मदहन के १५६ तथा चारित्र मिद्धिका के १२३४ उपवास हुए। दशलक्षण में पाच बार दस दस उपवास किए अच्छात्त्रिका में तीन बार झाठ खाठ उपवास किए। इसप्रकार २४ उपवास किए। लोगाद में नैमियागर महाराज ने १६ उपवास किए। इसप्रकार उनकी तपस्या अद्युत थी। चारित्र चूडामणि नेमियागरजी को उपवास में आनन्द आता था।

ध्राचार्य महाराज को धूर में विराजमान थे। मैंने उनके सत्संग का लाभ लिया वे बोले "तुष्क शास्त्र पढ़ा करो। मैं उसका भाव लोगों को समकाऊंग।" मैं कक्षा ४ तक पढ़ा था। मुक्ते शास्त्र पढ़मा नहीं घाता था। आषण देना भी नहीं आता था, धीरे घीरे मेरा अध्यास बढ़ गया। आचार्य महाराज के सन्धकं से हृदय के कपाट खुल गए। उनके सत्संग से मेरे मन में मुनि बनने का भाव पैदा होगया।

नेमिसागरजी महाराज का एहस्य जीवन बड़ा विचित्र था। मुसलमानों के सम्पर्क के कारता मुक्लिम दरगाह में जाकर पैर पड़ा करते थे। सोलह वर्ष की भवस्या तक वे अगरवत्ती जलाते भीर शक्कर बढ़ाते थे।

आचार्य महाराज के सम्पर्क के कारण जीवन में परिवर्तन हो गया। वे खेती करते थे।

दोनों अने नेमण्या और रासू (कुन्युसागरकी) साथ साथ खेती का कार्यकरते थे। आवार्यसहाराज से इक्ट्यक के कारण वैराग्यका भाव जागृत हो गया।

उन्हें निर्व्यमित्र की कथा बड़ी प्रिय थी। जो पलासकूट ग्राम में देविल वैदय के घर पुण्यहीन पुत्र निदिमल ने जन्म घारण किया। अद्वांसे चलकर अवस्ति देश में विद्यमान वैदेश नगर में पहुंचा, उसने नगर के बाहर कालकूट नामके लकड़ी वेचने वाले को देखा। निर्दामन ने कालकूट से कहा—पुत्र लककी का जितना बोक्सा अवभार में ले जाते हो उससे चीगुना बोक्सा प्रतिदिन में लाकर दूगा।

बदि तुम मेरे परिश्रम के बदले मुक्ते भोजन दिया करो तो मैं काम करने को तैमार हूं। कालकूट ने यह बात स्त्रीकार करली और उसे रूखा सूखा भोजन देने लगा। एक दिन उसकी स्त्री ने उसे भरपेट खोर का भोजन खिलाया वह उससे नाराज हुआ और नन्दिमित्र को धर

से निकाल दिया।

उसने एक मुनिराज को देखा और उनके साथ हो लिया। आदकों ने नया शिष्य समक्रकर. भोजन करा दिया। एक दिन महाराज ने उपवास किया, उसने महाराज के पास के कमंडलु मौर पीछों लेकर चर्या को उठा और भोजन के लिए गया पर यह सोचकर मैं यदि म्राज भोजन नहीं करू गा तो सक्त भेरा विकेश मादर करेंगे। उसने तीन दिन तक ऐसा ही किया। चौथे दिन अविश्वमानी मुनि ने कहा—निव्धित्र तेरी आयु अन्तर्मुहते केष रही है। इसलिये तू सन्यास ब्रारण कर। उस भव्र मासला पारण किया वह स्वगं में जाकर देव हुआ वहा से चयकर चन्द्रगुप्त के रूप में उत्पन्न हुआ।

यह कथा उन्हें बड़ी प्रिय थी।

नेमिसागरजी ने ऐलक दीक्षा गोकाक के मन्दिर में ली वी और वहां मूलनायक नेमिनाय भगवान की मूर्ति थी। इसलिए महाराज ने इनका नाम नेमिसागर रखा। पहले ऐलक दीक्षा ली भीर पत्चात् मृनिदीक्षा खंगीकार की।

कटनी के चातुमांस में महाराज ने सभी साधुमों के पठन पाठन की योजना बनाई धौर निनतपुर में पठन पाठन शुरु हुआ। नेमिसागर मुनिराज विविध प्रकार के मासन सगाकर ध्यान करते थे। उन्हें प्यान में ही मानन्द माता था। संकल्प विकल्प त्यानने से सांति मिनती है। ऐका वे कहा करते थे।

नेमिसाबर महाराज कहा करते बे-

श्रनुभव शास्त्र तथा व्यवहार इन तीनों को ध्यान में रखकर कार्ब करना चाहिये। जैनधर्म की प्रभावना के सम्बन्ध में आचार्य महाराज कहा करते थे—

> रुचि: प्रवर्तते यस्य, जैन शासन भासते । हस्ते तस्य स्थिता मुक्तिरिति सुत्रे निषद्यते ।।

जिसके मन में जिन बासन की प्रभावना की भावना है उसके हाथ में मुक्ति है। महाराख ने वस्मई के पास वोरीबकर में बावार्य खान्तिसायरजी महाराज की पावन स्पृति में स्थान बबाया घोर वहां उत्तुंग भरत बाहुबनि तथा अन्य तीर्थकरों की मनोज्ञ मूर्तियां स्थापित कराई। जो श्रव्य जीवों को बीतरामता की मिक्स देती हैं धौर जिनसे जैन सास्य की प्रभावना होती है।



## ग्रा० श्री कुंयुसागरजी महाराज



महींप प्रात स्मरणीय आचार्य श्रीकुन्युसागण्यी महाराज स्नाप एक परम प्रभावक बीतरागी, विद्वान आचार्य थे। आपकी जन्मभूमि कर्णाटक प्रान्त है जिसे पूर्व में कितने ही महींचयों ने अलकृत कर जैनधर्मका मुख उज्ज्वल किया था। इसलिए "क्रॉपु अटतीति" सार्यक नाम को पाकर सबके कानोमे गुज रहा है।

कर्णाटक प्रात के ऐश्वयंभूत बेलगाव जिले मे ऐनापुर नामक सुन्दर नगर है। वहा पर चतुर्वकुल में ललामभूत भ्रायम्त भ्रात स्वभाव वाले सातप्पा नामक श्रावकोत्तम रहते थे। आपकी धर्मपत्नी साक्षात् सरस्वती के समान सदगुणसम्पन्न थी इसलिए सरस्वती के नाम से ही प्रसिद्ध थी। सालप्पा व सरस्वती दोनो

द्वारवन्त प्रेम व उत्साह से देवपूजा व गुरुपास्ति झावि सत्कार्य मे सदा मग्न रहते थे। धर्मकार्य को वै प्रधानकार्य समक्षते थे उनके हृदय मे अतिरिक्त घाणिक रुख्या थे। स्वमती सौ उत्तरस्वती में बीर सदद र्पर्र० में एक पुत्रत्त को जन्म दिया। इस पुत्र का जन्म कांतिक शुक्तपक्ष की द्वितीया को दुख्या। माता पिता ने पुत्र का जीवन सुसस्कृत हो इस सुविचार से जन्म से ही आगमोक्त सत्कारी से सस्कृत किया। जातकमं सत्कार होने के बाद शुभ्यहुत में नामकरण सरकार किया जिसमें इस पुत्र का नाम रामकन्द्र रखा गया। बाद में चीलकमं, झक्षराध्यास, पुत्तकष्रहुए। द्यादि द्यादि सत्कारी से सस्कृत कर सदिवद्याका अध्ययन कराया। रामबन्द्र के हृदय में बाल्यकाल से ही विनय शील व सदावार झादि भाव जागृत हुए थे। जिसे देखकर लोग झाक्ष्ययंपुक्त व सतुष्ट होते थे। रामबन्द्र को बाल्यावस्था में ही साधु स्वयमियों के दर्शन की उत्कट इच्छा रहती थी। कोई साधु ऐनापुरसे जाते तो यह बालक दौकर उनकी वन्दना के लिए पहुचता चा। बात्वकाल से ही उसके हृदय में धर्म के प्रति स्विताल से साथ सपने सहर्थाम्यों के साथ तत्वचर्च करने में हो समय विताला था। इस प्रकार सोलह वर्ष व्यतीत हुए। प्रय माता पिता ने रामचन्द्र को विवाह कराने का विवार प्रयट किया। नेसींगक ग्रुण से प्रेरित होकर रामबन्द्र ने विवाह के लिए निषेध किया एव प्रार्थना की कि पिताजी !

इस लौकिक विवाह से मुक्ते संतोष नहीं होगा। मैं आलौकिक विवाह ग्रम्यांत् मुक्ति लक्ष्मी के साथ विवाह कर लेना चाहता हूं। माता पिता ने पुनस्क धाग्रह किया। माता पिता की घाजोल्लंघन भय से इच्छा न होते हुए भी रामचन्द्र ने विवाह की स्वीकृति दी। मातापिता ने विवाह किया। रामचंद्र को धनुभव होता था कि मैं विवाह कर बड़े बन्धनमें पढ़ गया हूं।

विशेष विषय यह है कि बाल्यकाल से संस्कारों से सुदृढ़ होने के कारण यौवनावस्था में भी रामजन्द्र को कोई ध्यसन नहीं था। ध्यसन था तो केवल धर्मचर्चा, सत्संगति व शास्त्रस्वाध्याय का था। बाकी ध्यसन तो उससे घदाकर दूर भागते थे। इस प्रकार पञ्चीस वर्ष पर्यन्त रामजन्द्र ने किसी तरह घर में बार किया। परन्तु बीच बीचमें यह भावना जागृत होती थी कि भगवन् ! मैं इस एहंबंधन से कब छूटूं ' जिनदीक्षा लेने का सौभाय कब मिलेगा ? वह दिन कब मिलेगा जब कि सर्बंस्सग तिराम कर मैं स्वप्रदेशका कर में स्वप्रदेशका कर में स्वप्रदेशका कर में स्वप्रदेशका कर से स्वप्रदेशका कर से स्वप्रदेशका कर से स्वप्रदेशका कर से स्वप्रदेशका कर सक्

दैववद्यात् इस बीच में मातापिताका स्वर्गवास हुन्ना। विकराल काल की कृपासे भाई और बहिन ने भी विदासी। तब रामचन्द्रओं का चित्त और भी उदास हुआ। उनका बंघन छूट गया। तब संसार की अस्थिरताका उन्होंने स्वानुभवसे पक्का निष्चय करके और भी धर्ममार्पपर स्थिर हुए।

रामचद्र के श्वसुर भी श्रतिक थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी। परन्तु उनको कोई संतान नहीं थी। वे रामचन्द्र से कई दफे कहते थे कि यह सपति ( घर वगेरह तुम ही ले लो, मेरे यहां के सब कारोबार तुम ही जलाबो धीर रामचंद्र प्रपत्ते श्वसुर को दुःख न हो इस विचार से कुछ दिन रहा भी। परन्तु मन मनमे यह विचार किया करता था कि "मै प्रपना भी घरबार छोड़ना चाहता हूं। इनकी सपत्ति को लेकर मैं क्या करूं"। रामचद्रकी इस प्रकार की वृत्ति से ब्वसुर को दुःख होता चा परन्तु रामचन्द्र लावार था। अब उसने सर्वथा गृहत्याग करने का निश्चय ही कर लिया तो उनके वसर् को बहुत श्रविक दृःख हाना।

आपने श्रीपरमपूज्य आचार्य श्री धांतिसागर महाराज के पाद मूल को पाकर अपने संकल्प को पूर्ण किया। सन् २५ में श्रवणवेलगोला के मस्तकाभिषेक के समय पर आपने शुल्लक दीक्षा ली व सोमगिरी क्षेत्रपर मुनिदीक्षा ली। **धौर मु**नि कुंबुसागर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब आप घर छोड़ करके साचु हुए तब म्रापकी धर्मपत्नी धर्मध्यान करती हुई घर में ही रही थी।

भ्रापने अपनी माता सरस्वती का नाम सार्यक बनाया था । क्योंकि आप भ्रपने नाम तथा काम में सरस्वतीयुत्र हो सिद्ध हुए ये । चतुर्विश्वतिजनस्तुति, शांतिसागर चरित्र, बोधामृतसार, निजा-रममुद्धिमावना, मोक्षमार्यप्रदीप, ज्ञानामृतसार,स्वरूपदर्शनसूर्य,नरेशधर्मदर्गण,मनुष्यकृत्यसार, शांतिसुधा- सिंखु आदि नीतिपूर्णं तत्त्वर्गाभत ४० ग्रन्थरत्नों की उत्पत्ति ब्रापके ही श्रगाधकानरूपी खानसे डर्देथी।

आपके दुरुंभ संस्कृतभाषा-पांडिस्य पर बड़े २ विद्यान पंडित भी मुख हो जाते थे! आपकी ग्रन्थनिर्माणकीली अपूर्वथी। आपकी भाषरा-प्रतिभा शास्त्र व गम्भीर मुद्राके सामने बड़े २ राजाओं के मस्तक भुकते थे गुजरात प्रात के प्रायः सभी संस्थानाधिपति भाषके आज्ञाकारी शिष्य वने हुए हैं। भवतक हुलारों को सख्या में जैनेतर भाषके सदुपदेश से प्रभावित होकर मकारत्रय ( सद्य, मांस, मध् ) के नियमी व संयमी वन चुके हैं।

गुजरात व बागड़ प्रात में आपके द्वारा जो धर्मप्रभावना हुई है व हो रही है वह इतिहास के पुष्ठों पर सुवर्णवर्णों में चिरकाल तक ग्रंकित रहेगी। गुजरात में कई संस्थानिकोंने ग्रापने राज्यमें इन तपोधन के जन्मदिन के स्मर्गार्थ सार्वजनिक छुट्टी व सार्वत्रिक अहिसादिवस मनाने के फर्मान निकाल है। सदासना स्टेट के प्रजावत्सल नरेश तो इतने भक्त बन गये थे कि महाराज का जहां २ विहार होता वा वहां प्रायः उनकी उपस्थिति रहती थी। कभी ग्रानिवार्य राज्यकार्य से परवश होकर महाराज से विदा लेने का प्रसंग आने पर माता को बिछड़ते हुए पुत्र के समान नरेश की आखों मे से क्षांस बहते ये धन्य है ऐसी गुरुभक्ति ! युवराज कुमार साहेब रराजीतसिंहजी पज्यवर्य के परमभक्त थे। वे कई समय महाराज की सेवा में उपस्थित होकर आत्महित के तत्त्वों को पूछते हए महाराज की सेवा में हो दीर्घ समय व्यतीत करते थे। तारंगाजी से महाराज का विहार होने का समाचार जानकर कुमार साहेब से रहा नहीं गया, वे पूज्यश्री के चरणों में उपस्थित होकर (अश्रपात करते हुए ) महाराज से निवेदन करते है कि स्वामिन् ! पुनः कब दर्शन मिलेगा ? कितनी झद्भुत भक्ति थी यह ! पज्यश्री ने भाज गुजरात में जो धर्मजागृति की है वह "न भूतो न भविष्यति" है। गुजरात में जैन क्या, जैनेतर क्या, हिन्दू क्या, मुसलमान क्या, उनके चरणों के भक्त थे। अलुवा, माणिकपूर, पेथापूर, डूं गरपुर, बांसवाडा, खांदु ब्रादि ब्रनेक राज्यों के अधिपति ब्रापके सद्गुणों से मुख्ध थे। पिछले दिनों बड़ोदा राज्य में आपका अपूर्व स्वागत हुआ। राज्य के न्यायमन्दिर में स्टेट के प्रधान सर कृष्ण-माचारी की उपस्थिति में आचार्यश्री का सार्वजनिक तत्वोपदेश हुआ था।

गुजरात से विहार कर महाराज श्री ने राजस्थान के बाग्बर प्रात को पावन किया। विकम सं० २००१ में ग्रापका पदापंज चरियावद हुआ। इसी वर्ष घरियावद में ५१ वर्ष की उम्रमें आपक इच्छा ६ रिवबार दिनांक १-७-१६४४ को समाधि मरण पूर्वक ग्रापका स्वगंवास हो गया। ऐसे महान प्रभावशाली ग्राचार्य के निमन से समग्र दिगम्बर अने समाज को गहरा प्राचात पहुंचा। दिगम्बर अने समाज पर यह घटना अनक्ष बच्चायत सानी गई। मै उन महानृत्यागमूर्ति आचार्य श्री के चरणों में मपनी हार्विक श्रद्धाजलि समर्पित करता है।

## ग्राचार्य श्री पायसागरजी महाराज



आपका जन्म पैनापुर में फाल्गुन गुक्ला पचमी वीर नि ० स॰ २४१५ शक स० १८९० को हुआ था। प्रापने गोकाक के जैन मन्दिर में श्रीमद् भाषार्थ श्री सान्तिसागरजी महाराज से कार्तिक सुदी ४ वीर सं० २४५० सन् १६२३ में ऐसक दीक्षा ली। सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पर भाषार्थ श्री से वी० स० २४५६ में मृनि दीक्षा शहरा की।

१२-१०-५६ मे आपने अपना आचार्य पद मुनि अनन्तकीर्तिजो को सौंप दिया तथा स्तवनिधी कीर्थकोत्र पद समाधि पूर्वक शरीर को छोडा। आप कुशल बक्ता दीर्थ तपस्वी और कुशल आचार्य थे। आपने अनेको आवको को दीक्षा देकर सत्पथ में लगाया। धन्य है आपका जीवन।



## मुनिश्री मल्लिसागरजी महाराज

मुनि श्री १० म सिल्सागरजी का गृहस्थावस्था का नाम मोतीलालजी था। भ्रापका जन्म ७७ वर्ष पुत्र नादगाव मे हुमा था। आपके पिता श्री दौलतरामजी व माता श्रीमती सुम्दरबाईजी हैं। भ्राप खण्डेलवाल जाति के भूषरा व सेठी गोत्रज हैं। भ्रापकी धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा साधारण ही हुई। विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी ही रहे।

गेलक पन्नालालजी के उपदेश श्रवण के कारण श्रापमे वैराग्य प्रवृत्ति जागृत हुई। परिणायन श्रापने विकास सवत १६८७ में सिद्धवरकूटबी क्षेत्रपर श्राचार्य श्री १०८ शान्तिसागरची महाराज से मुनि दीक्षा के ली। आप घोर तपस्वी, चारित्र मिरोमिण मुनि रस्त है। श्रापने सिद्ध-वरकृट, बडवानी आदि स्थानो पर चातुर्माल कर धर्म प्रभावना की।

## मुनि श्री चन्द्रकीर्तिजी महाराज

काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादि कीटके। एतच्चित्र यदद्यापि जिनरूपधरा नरा ।। सोमदेवाचार्यः।।



भावार्थ—इस कलिकाल में भी, जब कि लोगों के जिस में चचलता है, शरीर अन्न का कोडा है, जिनेन्द्र देव के बीतरागी नग्न स्वरूप को घारण करने वाले महापुरुष भौजूद हैं जो कि एक धारवर्य ही है।

भूतपूर्व राजपूर्ताना वर्तमान नाम राजस्थान प्रदेश के धन्तर्गत धनवर नगर मे जो कि वर्षों एक स्वतन्त्र रियासत थी अग्रवान जातीय विगम्बर जैन घमांवलस्त्री लाला वेदमलत्री निवास करते थे। धापके ४ भाई धीर थे, जिनने नाम जवाहर-लानजी छोटेलालजो गुनावचन्दजी और कालूरामजी है। सेवस्त्री की हमें परिस्ता नाम औ इतिमारी देवी था। इन पाव माइयों मे कैवल एक नेवस्मजी ही हुए जन्म हुआ। पोष

कृष्णा नवसी सवत् १९५० के गुभ दिन में यह घटना हुई। सारे परिवार में आनन्द छा गया क्यांकि एक अपूर्व लाभ हुमा था। नवजात शिमु का नाम श्री कनकमल रक्खा गया मौर बडे प्यार से इन्हें पाला पोसा गया। कनकमलजों को साधारण थिक्षा ही मिली। प्रधिक शिक्षा यो न मिल सकी कि वे सारे परिवार के प्रिय थे। लाड प्यार में वचपन बीता। वालक कनकमल वचपन से ही धर्म साधन में भी तीन रहते थे। वचपन से ही सारा समय धर्म श्रवण, पूजा और स्वाध्याय म्यादि में लगाये रहते थे। विवाह के लिए में धराह जाप में किया गया परन्तु झापने उस प्रस्ताव को भी उत्करा दिया। सदैव धर्म कार्य से लीन रहता भी उत्तर पर वक्ष्यतीं की तरह घर वे रहते हुये भी उत्तर वदास रहना इतका चर्चा विवार के पास पर विवार के स्वार पर स्वार पर स्वार के सि एक्स पर विवार के सि एक्स पर स्वार पर स्वार के सि एक्स पर विवार सि एक्स पर विवार के सि एक्स

### दिगम्बर जैन साधू

लिवा ले गये भौर आपने अलवर में ही झाचामं महाराज से ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेली । दो वर्ष बाद ही आपने उदयपुर में शुल्लक दीक्षा लेली और सोडे दिन बाद ही झाप ऐलक भी बन गये।

लाला परखादीलालजी पाटनी महामंत्री धारतवर्षीय दि० जैन महासभा ने सीकर में निज इब्य से पंच कल्यारण्क प्रतिष्टा विक्रम संचत् २००४ में कराई। धाप भी वहां गये थे वहीं ग्रापने धावायं सहाराज से परीक्ष धावेश प्राप्त कर दिगम्बर दीक्षा धारण करली। आप सदैव रोग युक्त भी रहते हैं। आपके कंठ से भोजन भी नहीं निगला जाता तो भी धाप धपनी तपी निष्ठा मे लीन रहते हैं। अनेक उपवास करते हैं। अनेक कठिन से कठिन सिक्तिःकीहितादि वत करते हैं। आपके धनेक स्थानों में विहार कर धर्म की बड़ी प्रभावना की है। भाषका उपवेश वड़ा ही हृदयपाही होता है। भाषका अस्थिमात्र गुष्क निर्वेश धरीर किन्तु उसमें रहते वाली महान धारना की विशेषता है। भाषका अस्थिमात्र गुष्क निर्वेश धरीर किन्तु उसमें रहते वाली महान धारना की विशेषता देखकर दंग रह जाना पड जाता है धौर दर्शनमात्र से ही धनेक सक्त मुसुलु प्राणी धर्म के सन्मुख हो जाते हैं। इस समय धापका विहार नागपुर प्रान्त में हो रहा है। भाष वढ़े भारी तपीनिष्ठ, बीतरागी, धत्रुमित्र समभाव निश्चित दिगम्बर जैन सासु है। भेरी उक्त मुनि महाराज के चरगों में त्रिवध युद्धि से बारवार प्रणमांजित है।



# मुनि वर्धमानसागरजी महाराज (वक्षिण)



दिविष्ण भारत के प्रसिद्ध नगर बेलगाव जिले के चिकाँडी तालुका के भोजवास से पू० सुनि श्री का जन्म हुवा था। अपिके पिता का नाम भीसगौडा तथा साता जी का नाम सरयवती था। प्रापका पूर्ण नाम कुम्भगौडा था। प्राप आचार्य श्री शातिसागरजी महाराज के छोटे भाई थे। बचपन से ही वार्षिक वृत्ति के थे। प्रापने प्रनेकों उपवास किए तथा आचार्य श्री के समान उग्र तपश्चरण कर समाधिमरण किया। धन्य है उन महान त्यागी को जिन्होंने त्याग सार्ग को प्रयनाया।



# मुनि श्री धर्मसागरजी महाराज



मृति श्री का जन्म स० १६५७ मे पाछापुर जि० बेलगाव, मैसूर स्टेट मे श्री कल्लप्या के एह मे हुमा था। झापकी माता का नाम जानमित था। आपने कानडी में ही शिक्षा प्राप्त की थी। तीथेराज सम्मेदिशाखरजी की यात्रा को द्वाप पर्य तब आपके मन में दीक्षा लेते के भाव हुए तथा तिआरा राजस्थान में शुल्लक दीक्षा ली। आपका नाम शु० यशोधर रक्खा गया। गजपत्था तीथलत्त पर आपके परिशामों की निर्मलता प्रधिक देखकर गुरुवर्ष ने ऐतक दीक्षा ती। पालीताना क्षेत्र पर आपको मृतिदीक्षा दी, तब झापका नाम धर्मसागर रखा गया। आपके गुरु आ० शानितसागरजी थे। झाप सम्झत, मराठी, हिन्दी, कन्नडी तिमल झादि भाषा के सिक्षितरी विद्वान थे। आपने धर्म प्रचार के लिए सर्वस्व त्याग किया। आप झाचार्यभी ने सभ में तपत्थी साधु थे। अन्त समय तक घर्म प्रचार मे रत रहे। अन्त से समाधि को चारण कर झात्म कल्याला किया।

# प्राचार्य श्री सुधर्मसागरजी महाराज



स्त्री १०८ स्नाचार्य सुघमंसागरजी महाराज का गृहस्य सवस्था का नाम नन्दलालजीया। स्रापका जन्म चावली (स्नागरा) वि० सं० १९४२ में भाद्रपद मुक्ला दशमी यानी सुगन्य दशमी के दिन हुआ था।

### शिक्षा और विवाह:

सापकी प्रारम्भिक विक्षा स्वयं गांव में ही हुई। इसके बाद सापने दिगम्बर जैन महाविद्यालय मधुरा स्वीर सेठ हीराचन्द्र गुमानचन्द्र जैन बोडिंग हाउन बन्दर्ट में रहकर बास्त्री (सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण, साहित्य ) का अध्ययन किया और जैन महासभा तथा बन्द्र परीक्षालय की परीक्षा टैकर बास्त्री । उपास्त्र साहित्य जारित्र वास्त्र में स्वीर क्षारमें क्षारम क्षारमें क्ष

### सामाजिक-धार्मिक कार्य :

ष्यापने अपने अमित श्रष्ट्ययन, अनुभव, अप्यास, ग्राध्यवसाय से हिन्दी, संस्कृत, श्रंभेजी, सराठी, युजरावी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। आप श्रेष्ट वक्ता श्रीर सुयोग्य लेखक तथा टीकाकार एवं सम्मादक थे। सामाजिक-पामिक विवयों पर आपने सुरुविषूर्ण लघु पुस्तकं भी लिखी। आप कि वि , आपको कितियथ पूजन श्राज भी समाज में ग्रावी बचाव से पढी जाती हैं। आपने ईवर और बन्दर्भ से रह कर बहा के नास्त्र मंग्डारों को सम्झाता बापने आन का लाभ समाज को दिया। प्राप्ते अनेक भीलों ने मांस भ्रवण खुडाया, श्रिकार खेलना बन्द करवाया। ठाकुर कुरासिंह को जैन ही नहीं बनाया बल्कि उनके द्वारा जैन मन्दिर भी बनवाया।

आपने ईडर तारंगा में मनोज्ञ मूर्तियां विराजमान कराई। आप महासभा के सर्वेदा सहायक रहे। समाजरत्न, संघमक्त, सुप्रसिद्ध सेठ पूतमचन्द्र वासीलाल जवेरी परिवार को वार्मिक बनाने का सर्वे श्रेय आपको ही है। आपने चारिजचकवार्त श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी महाराज से द्वितीय प्रतिमा जी थी द्वापके ही प्रयत्न से सम्मेरशिक्षर सिद्धक्षेत्र पर आचार्यश्री का ससंच विहार हुआ था और संचपित सेरु पुनसचन्द्रजी वासीलालजी द्वारा अतीव समारोह पूर्वक पंचकत्याणक महोस्सव भी हुआ था। वि० सं० १८८४ में सम्मेरशिक्षर में आपने आचार्य शान्तिसागरजी से ब्रह्मचर्य प्रतिमा केत लिये। अब प्रापका नाम ब्रह्मचर्यारो ज्ञानचन्द्र हो गया। इस समय आपने दो घण्टे तक जैन वर्ष का प्रारावाहिक तार्तिक विवेचन भी किया था।

कुण्डलपुर क्षेत्र में आपने दशम प्रतिमा के व्रत स्वीकार किये और कुछ काल बाद प्राचार्यश्री से ही खुल्लक वीक्षा ले ली धीर प्रापका नाम खुल्लक ज्ञानसागर हो गया। प्रारमकत्याए के साथ ही आपने कुछ प्रत्यों की टीकार्य रिखीं, जिनमें रयणसागर, पुरुषाधांचुशासन, रत्तमाला, उमास्सामी आवकाचार के नाम उल्लेखनीय हैं। आपने गुजराती में जो प्रत्य लिखे उनमें जीव-विचार, कर्म विचार प्रमुख हैं। आपके ही धादेश से धापके भाईयों ने यंचयरमेष्टियों के स्वस्य की बोधक ३ फीट उंची प्रतिमाएं गजरूपमा में विराजमान कराई तथा देहली के धर्मपुरा में भी अच्छ प्रातिहाय मृत्य ३ फीट उंची प्रतिमा आपकी प्रेरण से भाईयों ने विराजमान कराई। संध-द्वित श्रेष्ट कार्य:

संघ-हित अच्छ कायः

े शुल्नक ज्ञानसागरजी ने संप-हित एक श्रेष्ठ कार्य यह किया कि उन्होंने सभी मुनिराजों को सस्कृत का अध्ययन कराया, शुल्नक व ऐनकों को भी संस्कृत का अध्ययन कराया, शुल्नक व ऐनकों को भी संस्कृत किला ने के लिए कहा। आवार्य शान्तिसागरजी आपके इस सत्कार्य को सराहना करते थे। तपोनिधि आवार्य कुन्युसागरजी ने जो संस्कृत में प्रत्य निखे उसकी पृष्ठ भूमि में आपकी मनोभावना थी। अध्यापन के साथ संव के हित में आपने अनुभवी वैद्य का भी कार्य वैसे ही किया जैसे आपके पिताजी पड़ीसियों के लिए सहज भाव से करते थे।

मृति और आचार्यः

जब प्रतापगढ़ में सेठ पूनमचन्द घासीलालजी ने पंचकत्याणक प्रतिष्ठा कराई तब केबलजान कत्याएक के समय आपने फाल्युन शुक्ला जयोदशी बीर निर्वाण संवत् २४६० में श्री १०६ घाचार्य धानित्वतारजी से मुक्तिदायिनी मुनि दीक्षा लेली। घाचार्यजी ने आपको सुधर्मसागर कहकर सम्बोधित किया। आपके साथ ही सुल्लक नेमिकीर्तिजी, मुनि घादिसागर बने और कर सालिगरामजी सुल्लक घितकीर्तिजी बने थे। यह कार्य लगभग चालोस हजार मानव मेदिनी के समक्ष हुजा। अब आप समन्तपद्र घाचार्य के शब्दों में विवयवासना से परे ज्ञान-ध्यान, तप-रत साधु हो गये थे।

संप के समस्त कार्य धावार्य श्री शान्तिसागरजी ने आपको ही सौंप रक्षे ये अतएव उन्होंने अंग्रकी प्रनिच्छा होते हुए भी आपको आचार्य पद सौंप विया, आपने बहुत धनुनय-विनय की और पद से मुक्ति चाही, पर आचार्य श्री ने भ्रापको ही भ्रपना उत्तराधिकारी बनाया । पौष भूक्ला दशमी रविवार को आप अनेक मनिराजो, वृतियों तथा धनेक स्थानों की समाज के समक्ष आचार्य घोषित किये गये । इस समय अनेक विदान, श्रेष्ठ राज्याधिकारी उपस्थित थे। सभी ने ताली बजाकर नाम की जय बोल कर आपको ग्रपना ग्राचार्य माना । कुशलगढ़ जैन समाज के इस कुशलतादायी कार्य की सभी ने सराहना की।

### समाधिमरण व शोभा यात्राः

श्रापने ग्राचार्य पद पर आसीन रहते संघ को ग्रनुशासनबद्ध किया । भाबुआ निवासियो से आचार्यश्री के रूप में प्रापने दो माह पहले ही कह दिया था कि प्रव मेरा शरीर प्रधिक से खिक दो माह तक टिकेगा। ग्राप सर्वदा धार्मिक कार्यों में सावधान रहते थे। समाधिमरण के लिए तैयारी कर रहे थे। पौष शुक्ला द्वादशी सोमवार वि० सं० १९९५ मे, जब दोपहर को संघ के साधु बाहारचर्या से बाये तब उन्होंने बाचायंश्री की समाधि वेला समीप देखी, बापको क्षयरीय था पर दो दिन से वह या भी; इसमें सन्देह होने लगा था। तीन दिन पहले से आपने खान-पान, प्रमाद-जनित कियाश्रों को त्याग दिया था। अन्तिम समय में भ्रापने जिनेन्द्रदर्शन की इच्छा प्रकट की तो भटारक यशकीर्ति ने भगवान भाविनाय के दर्शन कराये । आपने गदगद हो भक्ति भाव लिये कहा हे प्रभी ! मेरे आठों कर्म नष्ट हों और मुक्ते मुक्तिश्री मिले। इसी दिन सध्या के समय अस्यन्त सावधानी के साथ ग्रापने समाधिमररा का लाभ लिया।

थी १०८ ग्राचार्य सुधर्मसागरजी के स्वर्गवास का समाचार क्षणभर में दाहोद, इन्दौर, रतलाम, थोंदला, भाव्या आदि स्थानों पर पहुंचा । अतीव साज सज्जा के साथ पदमासन में श्राचार्य का दिव्य शरीर नगर के प्रमुख मार्गों में से निकला । संघ स्नात पं० लालारामजी जलघारा देते विमान के सबसे आगे थे। मुनि और आर्थिका, श्रावक और श्राविका का चतुर्विध संघ साथ था। एक ब्राह्मण ने आचार्य श्री की पूजा की, शंखनाद कर उनको स्वर्गवासी घोषित किया । शास्त्रोक्त पद्धति से दाह-संस्कार हुआ। शोक सभा मे पं॰ लालारामजी ने भाषण ही नहीं दिया बल्कि उनके पदिचन्हों पर चलने के लिए द्वितीय प्रतिमा के वर्त भी लिये जहा आपका अन्तिम सस्कार हुआ था वहां तीन दिन बाजे बजे, जागरण-भजन कीतंन हुए, महाराज की पूजा हुई।

#### घोषणाः

राज्य की ओर से घोषणा हुई कि आचार्य सुघर्मसागरजी का स्मृतिदिवस सनाने के लिए अवकाश रहेगा, हिसा नहीं होगी। संघ की ओर से घोषसा हुई, आचार्यश्री के स्मृति-दिक्स पर प्रतिवर्ष रयोत्सव होगा । मुनिसंच ने स्वेच्छा से सुधर्मसागर संघ की स्थापना करने का भाव प्रकट किसा।

## मुनि श्री नेमसागरजी महाराज



पूज्य श्री का जन्म कुडवी ग्राम (बेलगांव-दक्षिण) में हुआ था। आपके पिता का नाम अराएगा और माता का नाम शिवदेवी था। आप तीन भाई थे, एक भाई की पैदा होते ही मृत्यु हो गई थी, दूसरे भाई की मृत्यु सात आठ वर्ष की अवस्था में हुई थी। आप ज्येष्ठ थे। माता की मृत्यु के समय आपकी अवस्था लगभग १२ वर्ष की थी। माता सरल परिष्णामी, परोपकाररक्ष साधु स्वमाव वाली थी। दीन जनों पर माता का बड़ा ग्रेम था। आपके पिता बहुत बलवान थे। पांच छै गुन्डी पानी का हंडा पीठ पर रखकर लाते थे।

आपका बचपन वास्तव में आदचयंत्रद है। आप ग्राम के मुसलमानों के वहें स्नेहपात्र थे।
मुस्लिम दरगाह में जाकर पैर पड़ा करते थे और सोलह वर्ष की उम्र तक वहां जाकर अगरवत्ती
जलाना और णकर चढ़ाया करते थे। जब आपको धमंबोच हुआ तो आपने दरगाह वर्ष रह क्षेत्र में
जाना वर्ष कर दिया, इससे मुसलमान काफी नाराज हुए और आपको मारने की सोचने लगे। ऐसी
स्थित में आप कुडची ग्राम से चार मील दूर ऐनापुर गाव में चले गये। यहा के पाटिल से आपका
काफी सोहार्य था। ऐनापुर गांव में आप रामू (कुन्बु सागरवा) तथा एक और ब्यक्ति मिलकर ठेके
पर जमीन लेकर सेती करते लगे।

आपकी सांसारिक कार्यों से अरुचियी। आप इनको दुःसमय मानते ये और आपकी इनसे छूटने के उपाय — मुनि मार्ग की तरफ रुचियी और बाल्यावस्था में ही मुनि बनना चाहते थे। धीरे-धीरे इनकी इच्छा बलवती हो गई। आप ज्योतिषियों से पूछा करते ये कि मैं मुनि कब बनूना। मेरी यह इच्छा पूरी होगी या नहीं?

आचार्यश्री शान्तिसागरजी महाराजसे आपने गोकाक नगर में क्षुल्लक दीक्षा और समडोली में भुनिदीक्षा ली थी।



# शुरलक श्री चन्द्रकीर्तिजी महाराज

आपका जन्म सम्बत १९५० मिती पौष बदी ६ को अलबर (राज०) शहर में प्रधान जैत-जातीय ग्रयबाल-गोत्रीय वस में हुआ है। जन्म-नाम ऋषभदास है। पूज्य मातेष्वरी का नाम स्क्रिमणी देवी और पिता का नाम लेढमल था। ये जवाहरमलजी, छोटेलालजी, गुलाबचन्द्रजी, कालरामजी इसप्रकार ५ सहोदर भ्राता थे। बाप इकलौते पुत्र होने के कारण बडे ही लाइ-चाव में पसे । द्वापकी जासीजी ने लाड़ के कारण ही कनक (सोना) नाम डाल दिया। अतएव आपका कतकमल नाम ही प्रख्यात हुआ । स० १६५३ में ही आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया । परिवार का विशेष प्यार होने के कारण आपकी शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया, परन्तू द्धाल्यावस्था से ही प्रत्येक कार्यों में आपकी वृद्धि बडी ही प्रस्तर थी। सं० १६६६ में जब यहा क्ष्रत्नक जानकी जाल जी का चारामीस हुआ, तब आप उन्हीं की सेवा में विशेष संलग्न रहने लगे तथा बाजार की मिठाई वर्गरह अशद वस्तुओं का खान-पान त्याग दिया । बाह्मए। बैरव के सिवा अन्य स्पणित जल के पीने का भी त्याग कर दिया। और आजन्म ब्रह्मचर्य से रहने का दृढ संकल्प कर लिया। कटब्बी जनों ने विवाह के खनेक प्रयस्त किये, परन्तु धाप अपने विचारों पर झटल ही रहे और स्वतन्त्र कपडे का व्यवसाय कर न्यायोपाजित द्रव्य संचय करते हुए धर्मध्यान, स्वाध्याय, जातीय एवं सामाजिक कार्यों में ही अधिक समय लगाने लगे । स० १६७५ मे पूज्य मातेश्वरी का वियोग हो गया । श्रापका चित्त ससार से बहुत ही उदासीन रहने लगा। सं० १६६३ में श्रापने श्रीसम्मेदशिखरजी की बन्दना की । प्राप व्यर्थ व्यय के तीव विरोधी थे । हाँ धार्मिक कार्यों में बडे ही उदार-चित्त थे । आपने रविवत व रत्नत्रय वत के उद्यापन किये। व्यर्थ समक्त २५०) क० के करीब उपकररा, परदे आदि श्री मदिरजी में ही विशेष भेट किये। धाप 'श्री दि॰ जैन संस्कृत पाठशाला' अलवर के मुख्य संवालक एव कोषाध्यक्ष थे। पाठशाला के विद्यार्थियों को व भाइपद मास में व्रतविधान, उपवासादि करनेवाले व्यक्तियों को आप प्राय: श्रीतिकोज दिया करते थे। सं० १६८४ में श्रीसम्मेटिशिखरजी में परम पुज्य तपोनिधि, आचार्यवर्ष का सच पधारा भीर वहाँ भादर्श पचकल्यासाल महोत्सव हीने के ममाचार प्राय: देश के कौने कौने में फैल गये । ग्रापने भी सुने तो दर्शनों की प्रबल इच्छा हो गई तथा अन्य लोगों से भी चलने का आग्रह किया। तब १०५ यात्रियों सहित सक्दुम्ब शिखरजी पहुंचे। अन्यत्र भी यात्रा करते हुए करीब तीन मास में आध्र वागिस आये । आने के तीन दिवस पश्चात ही

म्रापके पुज्य चाचा गुलाबचन्द्रजी का स्वगंवास हो गया । इनकी सम्पत्ति के श्रीधकारी म्राप ही हए, परन्तू आपने कुल सम्पत्ति से जैन धर्मशाला में, जो कि श्री दि० जैन अग्रवाल मन्दिर के सामने है, क्षपर ग्रत्यन्त रमणीक विशाल कमरा बनवा दिया, जिसका नाम 'भानन्द-भवन है'। ग्रापका लक्ष्य सदैव जैन-जाति व धर्म की उन्नति की तरफ ही विशेष रहता था। दकान पर भी प्राय: जैन व्यक्तियों को ही नौकर रखते थे भौर उनके साथ पूर्ण सहानुभृति व उनके सुख-दुःख में पूर्ण प्रेम रखते थे। आपके पास जितने भी व्यक्ति रहे, उन्होंने काफी उन्नति प्राप्त की तथा ग्रव भी स्वतन्त्र कार्य कर रहे हैं और सदेव आपका ही गुणगान करते हैं। आपकी महान उदारता का एक परिचय यह है कि 'श्री हि॰ जैन औषधालयं अलबर में चिरंजीलाल "आनन्द" खेलाचबाल नाम के स॰ वैद्य थे। अलबर महाराजा की रजत-जयन्ती के समय ग्रीषधालय की बनौषधि चित्र-प्रदर्शनी होने वाली थी, तब घर में इनकी वद्ध माताजी को निमोनिया होगया, परन्तु आवश्यक कार्य से रात्रि को ही अयंती स्थान पर जाना पड़ा। सरदी का समय था। ६-१० दिन बाद ही इनको भी वायू का रोग हो गया। उस समय इनके कुटुम्ब बाले (रिश्तेदार) तो धन के लालच से कुछ भी सेवा-सुश्रुषा में कार्य न आये । उनके दिली भाव ये ही ये कि अच्छा है यदि मृत्यु होजाय। ये दु:खद समाचार आपको विदित्त हुए, तो आपने व स्थानीय प्रधानाध्यापक पं० जिनंदवरदासजी जैन वैद्यशास्त्री ने निश दिन दो माह तक ग्रकथनीय परिश्रम किया। ग्रापके कटम्बी एवं ग्रम्य सञ्जनों ने, ग्राप दोनों धर्मवीरों को इनके पास आने मे भी, यह रोग उडना है इत्यादि अनेकों भव बताये. परन्त जापने अपना तन-मन-धन लगाकर अनेको वैद्य-हकीम-डाक्टरों से चिकित्सा कराई धीर उन्हे ग्रसाध्य रोग से बचाकर नवजीवन प्रदान किया। आरोग्य हो जाने पर अपने आग्रह करके अपनी ही दुकान में आधा साभा कर दिया वा। धाप ही के सुप्रयस्त एवं कृपा से बाहर के कई बदावाल वैष्णव गृह भी जैनधर्म के अनुयायी एवं कट्टर श्रद्धानी (सस्कारित) हो गए थे। कतिपत्र अलवर में ही बाकर स्वतन्त्र व्यापार करते हए धर्म में पर्ण संलक्त हैं।

सं० १९८८ के कार्तिक में पूज्य आयिका श्री चन्द्रमतीओं का झलवर में गुणागमन हुआ। तब आपने दो प्रतिमाएं ग्रहण की। इसी समय परम पूज्य आचार्य श्री शान्तिसागरओं (दक्षिता) महाराज का संघ तिजारा आया, तब आपने संघ को सानन्द व प्रभावना के साथ अलवर की तरफ लाने की आयोजना की और प्रमुख व्यक्तियों को लेकर मोहर—लारी रिजर्व कर तिजारा पहुंचे। वहाँ पहुंचने के दितीय दिवस हो पूज्य आवार्य श्री को झाहर-दान दिया। इसके हर्षोपलक्ष्य में आपने श्री साचार्य महाराज की पूजन क्या वार्य माने श्री ति साचार महाराज की पूजन क्या वार्य माने हिता साचार महाराज की पूजन क्या वार्य माने हुए से दो मील दूर निधायंत्री में संघ दिराजा। आपने हुट्य व मित्रपणों से भी रंच मात्र सम्मति न लो और आवार्य-वर्रणों में ग्रात:काल ग्रुज मिती चैत्र कृष्टपणा १३ सं० १९८८ की सप्तम प्रतिमा के यह ग्रहण

कर लिये । आपने कुल कार्यभार साक्षी पर ही छोड़ दिया व हर समय धर्मध्यान, स्वाध्याय ग्रादि में ही समय ध्यतीत करने लगे । सं० १८-६ का चातुर्मास आपने जयपुर (राज०) में श्री धाचार्यवर्य के चरणों में ही ध्यतीत किया । इसी वर्ष प० चिरंजीलालजी जैन वेख को साथ लेकर ग्रापने गिरनार, पालौताना आदि तीयों की यात्रा को थी । सं० १८६० का चातुर्मास ब्यावर श्री ग्राचार्य महाराज के चरणों में विताया । वहा से श्रीसम्मेदशिखरजी पंचकल्याणोत्सव में पहुचे । पूनः भ्रापने निजी द्रव्य से श्रीपंचकुमारस्वामी की रवेत पाषाण को एक प्रतिमा बहुत ही मनोज तैयार करवाई, प्रतापगढ़ (राज०) में पंचकल्याएाक-विन्वप्रतिष्ठा-महोत्सव में पश्चीरकर उसकी प्रतिष्ठा करवाई ग्रीर ग्राववर के श्री दि० जैन ग्राप्र वह मारिक सिंग स्वाप्त को । उसी समय समस्त पंचों को एकत्रित कर नवीन वेदी बनवाने के अपने विचार प्रकट किये तो पंचों ने मदिर में ही एक तरफ वेदी बनवाने के अपने विचार प्रकट किये तो पंचों ने मदिर में ही एक तरफ वेदी बनवाने की हिल्ला अपने देरी।

चैत्र शुक्ता १० स० १६६१ के शुभ दिन वेदी के नीचे की नींव का सुहूर्त फ्राप ही के कर-कमनों द्वारा बड़े ही समारोह के साथ हुआ। इसप्रकार फ्रापने निजी न्यायोपाजित द्रव्य का सदुपयोग किया।

पंचकृमाग्स्वामी के दर्मन कर स्थानीय भीरंनालजी हलवाई के बहुत ही विजेष भाव चढ़ गये। इस्होंने उक्त वेदी के बनवाने में निजो दस हजार रुपया के लगभग सम्पत्ति लगाकर बड़ी ही रमणीक मदिर में ही चौरपालय के रूप में वेदी तैयार करवाई। पदचातृ वि० सं० १६६३ में वेदी प्रतिष्ठा वहे ही समारोह से की गई। यह सब घाप ही की महतू कुषा का फल था। वि० सं० १६६९ में वेदी-प्रतिष्ठा वहे ही समारोह से की पाचां-चरणों में ही बातुमींस किया घोर शुम मिती कार्तिक गुक्ला १३ को अल्लक दीक्षा प्रहुण की। नाम-संस्करण 'चन्न-कीर्ति' हुमा। यहाँ से आप श्रीमान् घर्म-चीर सेठ सखाराम जी दोशों के आग्रह एवं श्री आचार्य की आज्ञा से अन्य पूज्य शृत्लकों के साथ शोलापुर पंचकत्याएक-महोत्सव में पृथा हो तीन बार श्रीखाबरजी एवं गिरतारादि की बंदना आप कर चुके है तथा देहली, रेवाडी, गया, धागरा धादि अनेकों स्थानों की बिग्ब-प्रतिष्ठाधों में पहुंचे हैं। श्री महावीरजी की यात्राक्षेत प्राप्त, धानरा धादि अनेकों स्थान बेठ ही परोपकारी एवं सहनशील हैं तथा खानपान कियाओं में पूर्ण शुद्धि के कहुर श्रवा वाले हैं। आप बड़े ही परोपकारी एवं सहनशील हैं तथा खानपान कियाओं पूर्ण शुद्धि के परस भक्त हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। भोजन के समय तो अरथन्त ही वेदना रहती है, तथाणि धाप इसकी रंच-मात्र भी परवाह नहीं करते।



# क्षु० श्री धर्मसागरजी महाराज

(कुरावड़ निवासी)

महाराखा प्रताय की बीर भूमि भेबाढ़ प्रान्त के कुराबढ़ ग्राम में आपका जन्म हुवा था। पिता का नाम राधाइण्ड्या था, मी का नाम हीराबाई था। पीव सुदी दमानी संवत् १९३७ की सुन्नीलाल का जन्म हुवा था। आपका जन्म बाह्यण कुल में हुवा था। विवाह होने के कुछ वर्ष परवात् आठ कर वन्द्रसायराजी महाराज का जागमन हुवा तब अपने मुनि श्री के प्रवचन ने तथा उसी सामय प्राप्त जेन प्रमां को स्वीकार कर श्रावक के बत धारणा किए जह परिवार वालों ने सुना कि सुन्नीलाल न जेन धर्म स्वीकार कर श्रावक के बत धारणा किए जह जारित से बाहर कर दिया। पर आपने धपने मसे केन चर्म को नहीं छोड़ा तथा आप सपतीक बतों को धारणा कर आतम कल्याणा में जग गये। समय के अनुसार पत्नी का वियोग हो गया तब आपने भुगेड मे महाराजजी से सावधीं प्रतिमा के ग्रत धारणा किए। माठ धान्तिसागरजी से सुल्लक दीक्षा ली। दीक्षा लेने के पश्चात मापने वागड प्रान्त में विहार किया तथा अनेक भोलों को मास खाने का, शराव पीने का स्थाग कराया। भीण्डर नरेसा ने रात्र में भोजन नहीं करेगे, ऐसा नियम लिया था। जग हमारे प्रान्त में आठम, त्यारस, चौरस, अमावस एवं पूनम के तीव हिसा नहीं होगे। आपके द्वारा बागड़ प्रान्त में से कही पाठशालाएँ, गुरुकुल खुलवाये गये तथा विधवा विवाह आदि का त्याग कराया, तथा जन्त समय तक धार्मिक कारी के प्रवार प्रसार प्रसार में लो रहे। आप बागड़ प्रान्त के प्राण थे।



## प्रापिका विद्यावती माताजी



सिकन्दरपुर (मुजपकरनगर) यू० पी० मे श्रेष्ठी श्री पूलचन्दजी के घर पर जन्म लिया। आयकापूर्वनाम श्री सज्जोदेवी या। आयकी जाति अध्ययल थी। आयप लौकिक श्रिक्का के साथ आयकरण न्याय, सिढान्त की अधिकारी साध्वी थी।

आपने शास्त्री परोक्षा भी पास की थी। झाचार्य श्री शान्तिसागरजी के उपदेश से बैराम्य हुवा तथा परिवार का मोह छोड करके स॰ १६६० में सातवी प्रतिमा के ब्रत बारए। किए, स॰ १६६० में आवार्य श्री शान्त्रिसागरजी से दहीगाव में सुल्लिका दीक्षा ली। स॰ २००८ दहीगाव में आवार्य श्री से आधिका दीक्षा ली। सापने ४० वातुर्यांच यत्र तत्र कर धर्म प्रभावना की। आपने सोलाई कारएग, कर्मदहन, दमलक्षरण धर्म झादि के ब्रत नेकर उपचास झादि किए। झाप बडी ही तपस्वी साध्वी के रूप में समाज के सामने आई।



## प्रापिका चन्द्रवती माताजी

चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्ति-सागरजी महाराज ने केशरवाई को दीक्षा देते समय कहा था कि नमूना तो बनो। उस समय नक कोई रत्नी दीक्षित नहीं हुई थी। परमपुज्य भाचार्य महाराज वारम्बार प्रार्थना करने पर भी दीक्षा नहीं देते थे परन्तु उन्होंन केशर बाई को सत्पात्र विचार कर एक ही दिन के बाद दीक्षा देवर उनार्थ किया।

सयम के मुवास से समलकृत सत्य एवं श्रद्धा की मुर्तिमान स्वरूपा परमपुष्य



अधिका श्रोप्ठ माता चन्द्रवतीजी के गृहस्थावस्था का नाम केशर बाई था।

वे वास्हेगाव (जिला-पूना) की हैं। उनका विवाह तेरह वर्ष की फ्रवस्था मे हुआ था। उनका शरीर बडा बलशाली था। जो भी उनके सुटढ शरीर को देखता था वह उससे प्रभावित हो जाता था।

इन्होने प्रारम्भ में बम्बई के श्राविकाश्रम में आकर शिक्षा ग्रहुण की । उसकी मचालिका महिलारत्न मगनबाई श्रीर उनकी सहायिका कवनुवाई और ललितावाई थी ।

पर पिताजी ने इन्हें घर पर ही बुलाकर प० नानाजी नाग के तत्वावधान में इन्हें शिक्षा दिलाई।

माताजी को बत उपवास करन मे बडा आनन्द ग्राया करता था। उन्होंने चाण्त्र मुद्धि बन को, जिसमे १२३४ उपवास होते हैं, किया था। इन्होंने ग्रानेक प्रकार के तप किये।

पूज्य माताजी का जन साधारण पर उनकी पवित्रता के कारण बडा प्रभाव पडता है। दिल्ली के सुप्रसिद्ध नये मन्दिरजी से शुभवर्गी सहस्रकूट चैत्यालय का निर्माण इनकी श्रीर इनके साथ रहने वाली माताजी विद्यामतीजी की प्रेरणा से हुआ। दि० जैन सालमन्दिरजी के उद्यान में सुन्दर मानस्तम्भ भी इन्हीं दोनों की प्रेरणा से ही क्षोभायमान हो रहा है।

माताजी का स्वभाव बड़ा सरल है। उनकी वाणी में मधुरता है। निर्दोष संयम पालने से आत्मा मे ग्रद्भुत् शक्तियां विकसित होती हैं।

जैन समाज का भाग्य है कि घत्यन्त पितत्र हृदय वाली भद्र परिणाम युक्त ग्रात्मकस्याए। भे सत्तत् सावध्यान रहने वाली मत्ताको, सर्वश्रेष्ठ श्रौर ज्येष्ठ तपस्विनी के रूप में शोभायमान हो रही है। १०१ वर्ष की आयु से भी बत नियम श्रौर चर्या के पालन करने में समर्थ हैं।

श्रभी माताजी का दिल्ली महिलाश्रम, दरियागंज, दिल्ली में स्वर्गवास हो गया ।



## मार्पिका सिद्धमती माताजी

स्वर्गीय श्री १०५ म्रायिका सिद्धमतीजो का पहले का नाम सतोबाई था। म्रापका जन्म विक्रम सं० १९५० के आदिवन मास में हुम्रा था। भारत की राजधानी देहली को म्रापकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुम्रा था। म्रापके पिता का नाम लाला नन्दिकिशोर था तथा माता का नाम कट्टो देवी था। म्राप म्रम्यनाल जाति की भूषण और सिहल गोजज थी। म्रापका विवाह प वर्षकी म्रस्यावस्था मे हुम्रा था। परन्तु पाच वर्षबाद ही आपको पतिवियोग सहना पड़ा।

म्रापने संसार की असारता देख जीवन को जल बिन्दु सहस क्षारिक समक्षा। इसलिए भ्रारमा का कल्याण करने के लिए वि० स० १९९० मे आपने सातवी प्रतिमा श्री १०० आचार्य शान्तिसागरजी से ले ली थी। फिर वि० स० २००० में क्षुल्लिका दीक्षा सिद्धलेत्र सिद्धवरकूट में ली थी। श्री १०६ म्राचार्य वीरसागरजी से नागौर में विक्रम संवत २००६ मे आर्यिका दीक्षा ली थी। आपने विक्रम संवत २०२५ में प्रतापगढ़ में समाधिमरसा प्राप्त किया था।



# भूलिका गुणमती माताजी

प्रणमसूर्ति विदूषीरत्न परमपुज्य श्री १०५ झुल्लिका ग्रुपामती माताजी दिव्य देदीप्यमान नारी रत्न हैं जिन्होंने प्रपने जीवन में संवित ज्ञानराशि को दूसरों के हित के लिए अर्पित कर दिया और अपना सारा जीवन संयम की आराधना में लगा दिया।

माताजी का जन्म संपन्न परिवार में हुआ जहां वैभव और ऐक्वयं की कोई कमी नहीं । जैन कृतभूषण स्वनाम धन्य ला० हुकमचन्दजी के घर सवत १९५६ में भ्रापका जन्म हुआ।।

चार पुत्रों में एक कन्याका जन्म होने से उसका नाम चावली रख्वागया। बाद में उसकी विशेष ज्ञान वृद्धिको देखते हुए ज्ञानभती नाम पडा। बचपन में अत्यन्त लाड-प्यार से पालन होने के कारए। सभी प्रकार के सांसारिक सुख थे परन्तुकौन जानता था कि विवाह के ३६ दिन के पश्चात् विधिनाकी कृर दृष्टि के कारण माथे का सिन्दुर पुँख आयेगा।

जैनधर्म की शिक्षा ही कुछ ऐसी है जो हुएँ में उत्मत्त होने से और सोक में अकान्त होने से बचाती ही नहीं बल्कि कर्मों की विचित्र गति जानकर साहस, पौरुष और आस्मशक्ति को प्रवल कर देती है, दुर्भीग्य सीभाग्य रूप में परिए।त हो जाता है।

स्यागमूर्ति बाबा भागीरथजी जैसे संतों के पधारने से जिन जासन के अध्ययन की रुचि जगी। यत नियम, संयम जीवन का लक्ष्य हो गया। सीभाग्य से विदुषी रतन, लोकसेवी, शिक्षा प्रचारिका श्री रामदेवीजी के सम्पर्क से जैनधमें के ब्राच्ययन में निष्णात होने नगी। सिद्धान्तकास्त्री पंक्गीरीलालजी ने शाकटायन व्याकरण का अध्ययन कराया। फलस्वरूप जिनवाणी के प्रध्ययन में प्रवाधागित के प्रवृत्ति होने लगी। जानाराधन का स्वाद दूसरे भी उठाये, असमर्थ विधवा सहायता योग्य बहिनों की उन्नित कैसे हो इस बलवती भावना के फलस्वरूप ग्रुहाना में श्री ज्ञानविजी जैन चिनताश्रम की स्थापना की गई। इस युग में समन्तभद्र के समान विदुषीरत्म मगनवेन, चारित्र मूर्ति क्रह्मादारिणी चन्दाबाईजी वैसे मानुवस्त्रला नारी रत्नों के समक्ष नारी जाति के उद्धार के लिये यह संस्था कस्पवृक्ष के समान फलदायी सिद्ध हुई।

माता ज्ञानवती जी ने इसे प्रपने जीवन का प्राणाघार समका । दिन रात संस्था की उन्नति में भ्रहींनदा दत्तचित्त हो संस्था के विकास के मार्ग पर श्रद्रसर होती गई ।

आग्तरिक सयम की प्रवल भावना के फलस्वरूप चारित्र के विकास की अटपटी लगने सामी। चारित्र चत्रवर्ती आचार्य मान्तिसागरको महाराज के संघ के साधुम्नों को आहार दान वैयावृत्ति करना, जहां संघ का विहार हो वहा जाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। पंचाणुवत प्रतिमा मौर कमसा बढते हुए चारित्र की सीड़ी पर चढ़ने लगी। परमपूच्य मान्तमूर्ति आचार्य शान्तिसागरकी महाराज से स्टूलक की दीक्षा अंगीकार की।

स्रपने बतों को निर्वाध स्रोर निरितचार पालन करती हुई, सर्वत झान का प्रचार करती हुई दिखागंज में कन्याधों में धार्मिक शिक्षा प्रचार के लिए श्री ज्ञानवती कन्या पाठणाला की स्थापना करायी और रायसाहब उल्कतरायजी को पुत्रवधु स्वर्णमाला की देखरेख में सस्था दिनोदिन उन्नति करने लगी। माताजी स्त्री शिक्षा के श्वार के लिए, चारित्र की वृद्धि के लिए दुसंर तप का पालन करती हुई जिनशासन के गौरव को वढ़ा रही हैं।



# श्रुटिलका चाजितमती माताजी



जन्म स्वान— भ्रोतीवटे (जि॰ कोस्हापुर) जन्म— सन् १६०४ पिता का नाम— श्री नानासाहबजी माता का नाम— श्री कृष्णा बाईजी माताजी का पूर्व नाम—श्री मस्देवी

दो वथ की उम्र में पिताजी व दो भाई एक बहित की प्लेग की बीमारी से मृत्यु हुई तथा २ ई वर्ष की उम्र मे मा ने विवाह कर दिया। १२ वर्ष की आयु में पति वियोग। २० वय की आयु में आ० जातिसागरजी से दूसरी प्रतिमा के बन आरण किये। सन् १६२० में पू० आ० जातिसागरजी

महाराज से तीर्थराज सम्मदिशिखरजी मे क्षुल्तिका दीक्षा धारण की, उसीसमय मे स्नापने स्नपने जीवन को तप त्याग ने मार्ग में लगाया हुन्ना है  $^{7}$ 

आपने प्रपने जीवन से ब्रनेको उपवास किये, जिनसे सुख्यत सोलह कारण के इबार ३२-३२ उपवर्स किये दो बार सिहनि त्रीडित बत किये। सामली से प्रापने १२३४ उपवास किये।

चारित्र चकर्वात ग्रा॰ शातिसागरजी महाराज की ग्रतिम शिष्या पू॰ माताजी ही हैं। आप क्योवृद्ध, तपोवृद्ध विविध गुण सम्पन्न हैं। ग्राममानुकृत चारित्र, सहनकीलता एव प्रभाववाली व्यक्तित्व के कारण जैन समाज के लिए एक उत्कृष्ट तपस्वी साध्वी हैं।



# म्राचार्य श्री वीरसागर स्तुति:

a a a a

स्वारमैकनिष्ठं नृमुरादिपूष्यं, यड्जीव कायेषु दयाद्रैवित्तं 1 श्रीवौरसिंधुं भववाधियोतं, तं सुरिवर्यं प्रणमामि भक्त्या ।।

\*

स्वाघ्यायध्यानादिक्रियासु सक्तः, स्वात्मोत्थसौख्यास्वदनेऽनुरस्तः। संसारभोगेषु विरक्तचित्तः, ग्राचार्यवर्यं त्रिविधं नमामि।



यो मुख्यशिष्यो गुरुशान्तिसिन्धोः, दीक्षाप्रतादेशविधौ विधिज्ञः । कन्दपंमायाकृषमानलोमान्, जित्वा रिपून् 'वीर' इति प्रसिद्धः ।।

> တို့ထို့ထု တို့ထို့ထု

**多数是政策的对抗性的现象分别的影影的影影的思想的** 

## भाचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज के प्रथम पदाचार्य शिष्य

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

# भाषार्य श्री वीरसागरजी महाराज द्वारा

दीक्षित शिष्य



आवार्य थी जिवसागरजी
प्रावार्य थी घमंसागरजी
मुनि थी परममागरजी
मुनि थी सन्मतिसागरजी
मुनि श्री आदिमागरजी
मुनि श्री सुमतिसागरजी
मुनि श्री सुमतिसागरजी
मुनि श्री सुतागरजी
मुनि श्री सुततागरजी
मुनि श्री स्वतकोतिजी
मुनि श्री सुस

भुत्लक श्री सिद्धमागरजी भुत्लक श्री सुमतिमागरजी श्रायिका इन्दुमतीजी आयिका वीरमतीजी आयिका विमलमतीजी श्रायिका कृत्युमतीजी श्रायिका मुमतिमतीजी श्रायिका पार्श्वमतीजी श्रायिका सिद्धमतीजी श्रायिका ज्ञानमतीजी श्रायिका मुपार्श्वमतीजी श्रायिका वासुमतीजी

# प्राचार्य श्री शिवसागरजी महाराज



वर्तमान शताब्दी की दिगम्बर जैना-चार्य परम्परा के तृतीय आचार्य प० प० प्रात स्मर्गीय परम तपस्वी बालबहा चारी आचार्यश्री शिवसागरजी महाराज थे। आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज के समय में भारतवर्ष में साधू सघ का भादर्श प्रस्तुत हमा था। म्रापने माचार्यभी शान्तिसागरजी महाराज द्वारा आर्थमार्गा-नुसार प्रस्थापित परम्परा की प्रक्षण्ण तो बनाये ही रखा, साथ ही सघ मे प्रभिवृद्धि कर सवानुशासन का आदर्शभी उपस्थित किया। भारतवर्ष का सम्पूर्ण जैनजगत भापके भादर्श सघ के प्रति नत मस्तक था। साधु समुदाय मे ज्ञान-जिज्ञासा एव उसकी प्राप्ति की सतत् लगन के साथ चारित्र का उच्चादर्श देखकर विद्वर्ग भी सघ के प्रति

आकृष्ट या और प्रबुढ साधुवग से ग्रपनी शकाम्रो के समाधान प्राप्त कर आनन्द प्राप्त करताथा।

दिगम्बर मुनि धर्म की श्रविच्छित्र धारा से सुन्नोभित दक्षिण भारत के अन्तर्गत वर्तमान महाराष्ट्र प्रान्तस्थ औरगाबाद जिले के ग्रहणाव ग्राम में रावका गोत्रीय खण्डलवाल श्रोष्टि धी नेमीचन्द्रजी के गृहागण में माता दगडाबाई की कुक्ति से वि० स० १९५६ में आपका जन्म हुन्ना था। जन्म नाम हीरालाल रखा गया था। आप दो माई थे, दो बहिने भी थी। प्रतिभावान व कुबाग्रबृद्धि होते हुए भी साधारण आर्थिक स्थिति के कारण आप विशेष शिक्षा नहीं यहण कर पाये। धीरंगाबाद जिले के ही ईरगाव वासी ब॰ हीरालालजी गंगवाल (स्व॰ आचार्य श्री बीर-सागरजी) ध्रापके शिक्षागुरु रहे। निकटस्य धितशयक्षेत्र कचनर के पारवंनाय दिगम्बर जैन विद्यालय में ध्रापका प्राथमिक विद्याध्ययन हुआ। धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ हिन्दी का तीसरी कक्षा तक ही आपका श्रध्ययन हो पाया था कि अचानक महाराष्ट्र प्रान्त में फैली प्लेग की अयंकर बीमारी की चपेट में प्रापके माना-पिता का एक ही दिन स्वगंवाम हो गया। माता-पिता की वास्तस्वपूर्ण छत्रछाया में बालक ध्रपना पूर्ण विकास कर पाता है, किन्तु आपके जीवन के तो प्राथमिक चरण में ही उसका सभाव हो गया, इसका प्रभाव आपके विद्याध्ययन पर पष्टा। आपके बढ़े भाई का विवाह हो जुका था, किन्तु विवाह के कुछ समय बाद ही उनका भी देहान्त हो जाने के कारण १३ वर्षीय ध्रस्पवय में ही लिखाया।

साता-पिता एवं बटे भाई के आकरिमक वियोग के कारण संसार की क्षणस्थायी परिस्थितियों ने आपके मन को उद्दे जित कर दिया। फलस्वरूप, एहस्थी बसाने के विचारों को मन ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होने पर भी आपने सदैव अपनी असहमति ही प्रस्त को। आप आवीवन क्ष्मचारी ही रहे। २० वर्ष की पुताबस्था में असीम पुण्योदय से आपको आवासों श्री शांतिसागरजी महाराज के दर्शन करने का मंगल अवास मिला तथा उसी समय आपने अजीवत भारण कर द्वितीय अत-प्रतिमा प्रहण की। महामनस्वी चा० च० छाचार्यश्री के द्वारा बोधा गया यह बतरूप बीज आचार्य श्री वीरसागरजी महाराज के चरण सान्निष्टय में पल्लवित पुष्पित हथा।

वि० स० १९६६ की बात है, यब तक आपके आख विद्यागृह व० हीरालालजी गंगवाल आवार्य श्री धार्तिसागरजी महाराज से मुनिदीक्षा ग्रहणा कर चुके थे और मुक्तागिरि सिदक्षेत्र पर विराजमान थे। आपने उनसे सत्तम प्रतिमा के वत ग्रहण किये तथा ब्रह्मवारी प्रवस्था में संघ में प्रवेश किया। वाद्यावस्था से ही प्राप्की स्वाध्याय की रुचि वी। वह अब और तीव्रतर होने जनी प्रतः आप विभिन्न प्रत्यों का प्रध्यम करने लगे। 'आगं भारः किया विना' की उक्ति आपके मन को धान्दोत्तित करने नगी। आपके मन मे वारित्र ग्रह्ण करने की उक्तर भावना ने जन्म निया। धावार्य श्री बीरसागरजी महाराज का जब तिद्वयन्त्र सिद्धक्षेत्र पर सस्य पहुंचना हुया तब भापने वि० सं० २००० में श्रुत्ककदीक्षा ग्रहण की। भापको सुरु विवसागर नाम प्रदान किया। श्रद्भुत सयोग रहा हीगलाल खे। यह गुरु-शिष्य संयोग वीरमागरको महाराज की सल्लेकना तक निर्वादक्ष्य से वना रहा।

निरन्तर ज्ञान-वैराग्य शक्ति की अभिष्यक्ति ने आपको निर्मृत्य-दिगम्बर दीक्षा धारण् करने के लिये प्रेरित किया। फलस्वरूप वि॰ सं० २००६ में नागौर नगर में आयाउ गुक्ता ११ को आपने आचार्य श्री वीरसागरजी के पादमूल में मुनिदीक्षा पहण्ण की। वर्तमान पर्याय का यह आपका चरम विकास था। अब आप भुनि शिवसागरजी थे। मुनिदीक्षा के पद्मात् - वर्ष पर्यंत गुरु-सिप्ति में आपकी योग्यता बढ़ती ही चली गयी। आपने गुस्देव के साथ श्री सम्मेदिशाखरजी सिद्धक्षेत्र की यात्रा वि॰ सं० २००९ में की। जब वि॰ सं० २०१४ में आपके गुरु का जयपुर खानियों में समाजानगण पूर्वक स्वर्णवास हो गया तब आपको आचार्यपद प्रदान किया गया। इस अवधि में प्रापक ज्ञाञान भी परिष्कृत हो चुका था। आपने चारों अनुगोग सम्ब थी प्रन्थों का अध्ययन कर लिया था। तथा अने स्त्रीत्र पाठ, समयसार कलग, स्वयंभू स्नोज, समाधितंत्र, इष्टोपदेश प्रादि संस्कृत रचनाएं कठस्थ भी कर ली थी। मानुभाषा मराठी होते हुए भी आप हिन्दी अच्छी बोल लेते थे।

वि० सं० २०१४ में ही आचार्यपद ग्रहण के पश्चात् आपने ससंघ गिरिनार क्षेत्र की यात्रा की । उसके बाद कमना: ब्यावर, अजमेर, सुजानगढ, सीकर, लाडनं, खानिया ( जयपर ), प्रपौरा, महावीरजी, कोटा, उदयपुर और प्रतापगढ में चातुर्मास किये। इन वर्षों में धापके द्वारा सच की अभिवृद्धि के साथ-साथ अत्यधिक धर्म प्रभावना हुई । ११ वर्षीय इसी आचार्यत्वकाल में प्राप्ते अनेक भव्यजीवों को मृति-आर्थिका, ऐलक, क्षुल्लक-क्षुल्लिका पद को दीक्षाएं प्रदान की तथा सैकडों श्रावकों को अनेकविध बत, प्रतिमा आदि ग्रहण कराकर मोक्षमार्ग में अग्रसर किया । ग्रापके सर्वप्रथम दीक्षित शिष्य मृति ज्ञातसागरजो महाराज थे । उसके अनन्तर भापने ऋषभसागरजी, भव्यसागरजी, भ्रजित-सागरजी, सुपादर्वसागरजी, श्रेयाससागरजी सुबुद्धिसागरजी को मुनिदीक्षा प्रदान की । श्रापने सर्वप्रथम द्यायिका दोक्षा चन्द्रमतीजी को प्रदान की । उसके बाद कमशः पद्मावतीजी, नेमामतीजी, विद्यामतीजी, बुद्धिमतीजी, जिनमतीजी, राजुलमतीजी, संभवमतीजी, बादिमतीजी, विश्रुद्धमतीजी, अरहमतीजी, श्रेयासमतीजो, कनकमतीजी, भद्रमतीजी, कल्यारामतीजी, स्वीलमतीजी, सन्मतीजी, धन्यमतीजी, विनयमतीजी एवं श्रोष्ठमतीजी सबको मार्थिका दीक्षा दी । भाषके द्वारा दीक्षित सर्वप्रथम, क्षरलक शिष्य सम्भवसागरजी थे. साथ ही आपने शीतलसागरजी, यतीन्द्रसागरजी, धर्मेन्द्रसागरजी, भपेन्द्र-सागरजी व योगीन्द्रसागरजी को भी क्षल्लक के वत दिए। क्षल्लक धर्मेन्द्रसागरजी को उनकी सल्लेखना के ग्रवसर पर आपने मृनिदोक्षा दी थी। ऐलक ग्रामनन्दनसागरजी ग्रापके द्वारा ग्रन्तिम दीक्षित भव्यप्राणी हैं। आपके अन्तिम शिष्य हैं। सूत्रतमती श्राल्लिका भी आपसे ही दीक्षित थी, इसके म्रतिरिक्त तीन भव्य प्राणियों को उनकी सल्लेखना के भवसर पर आपसे मुनिदीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य मिला था। वे थे म्नानन्दसागरजी, ज्ञानानन्दसागरजी तथा समाधिसागरजी। इन तीनों ही साध्यों की सल्लेखना ग्रापकी सन्त्रिचि में ही हुई थी।

आपके आचार्षस्वकान में संय विशालता को प्राप्त हो चुका था। उसकी व्यवस्था सम्बन्धी सारा संचालन प्राप्त प्रस्थत्त कुछलता पूर्वक करते थे। कृतकाय आचार्य श्री का धारमबल बहुत हु द्वा सपरक्यों को अपने मंत्रपक्ष प्राप्त के जीवन का निखार वृद्धियत होता जाता था। धापके कुछल नेतृत्व से सभी साधुवन संतृष्ट थे। न तो धापको छोडकर कोड जाना ही चाहता था धीर न प्राप्त मासमक्याराणीं किमी साधु या श्रावक को भी कभी साथ से जाने के लिए कहा। आपका प्रतुतासन प्रतिक कठोर था। संघ में कोई भी त्यायी धापको हिण्ट में लाये बिना श्रावकों से अल्प से अल्प करतु की भी याचना नहीं कर सकता था। सघव्यवस्था सुचार रीत्या चले, इसके लिवे प्रायः धायिका वर्ग में एक या दो प्रधान धायिकाओं के नियुक्ति धाप कर दिया करते थे। साधुओं के लिये धापके सहयोगी वे संबस्थ मुनि श्री श्रुतकागरजी महाराज। धनुशासन की कठोरता के बावजूद आपका वातसत्य इतना अधिक था कोई शिष्य आपके जीवनकाल में धापसे पृथक् नहीं हुआ। संघ का विभाजन धापकी सत्त्वात के परचात् हो हुआ। अपने एक विशाल सघ का संचालन करते हुए भी कभी धाफका अत्रवन के अस्व नहीं हिया।

प्रापके आवार्यस्व काल में सबसे महत्वपूर्ण एव सफल कार्य हुमा 'खानिया तत्व चर्चा । पिछले दो दशकों से चले था रहे सेंडान्तिक इन्ह से आपके मन में सदैव लटक रहती थी। उने दूर करने का प्रयत्न किया आपने सोनगढ पशीय व धागमपक्षीय विदानों के मध्य तत्त्वचर्चा का आयोजन करवा कर। आपकी मध्यस्थता में होनेवाली इन तत्त्वचर्चा का फल तो विशेष सामने नहीं भ्राया, किन्नु धापकी निष्यक्षता के कारण उभयपक्षीय विदान आमने-सामने एक मच पर एकत्र हुए और उन्होंने श्रपने-अपने विवारों का आरान-प्रदान अत्यन्त सोम्य बातावरण में किया। इस तत्त्वचर्चा यज्ञ में सम्मितित आगन्तुकों में प्राय: सभी उच्चकोटि के विदान थे। पंडिन कैलाशवन्द्रजी सिद्धान्तावार्य वाराणसी, पंज पूलवन्दजी सिद्धान्तावार्यों, पंज मच्चननालजी शास्त्रों, पंज प्रमानालजी साहित्याचार्यं, पठ रतनवन्दजी मुक्तार आदि विदानों ने परस्वर बैठकर संघ-साफ्रध्य में चर्चा की थी। इस चर्चा को खानिया तत्त्वचर्चा नाम से २ आगो में मोनगढ पक्ष की धोर में टोडरमल स्मारक दालों ने प्रकाशित भी किया है।

चर्चा के सम्बन्ध मे प० कैलाशचन्द्रजी ने प्रपता ग्राभिमत जैन सन्देश (ग्रक ७ नवम्बर, १९६७) के सम्पादकीय लेख मे लिखा था कि "इस (बानियातत्त्वचर्चा) के मुख्य ग्रायोजक तथा बहा उपस्थित मुनिसघ को हम एकदम तटस्थ कह सकते हैं, उनकी और से हमने ऐसा कोई संकेत नहीं पाया कि जिममे हम कह सके कि उन्हें प्रमुक पक्ष का पक्ष है। इस तटस्थवृत्ति का चर्चा के वातावरण पर ग्रमुकुल प्रभाव नहां है।"

आचार्य स्वयं पंचाचार का परिपालन करते हैं और शिष्यों मे भी उसका पालन करवाते हैं। शिष्यों पर अनुग्रह और निग्रह आचार्य परमेष्ठी की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता है। ग्रत: आचार्य पद के नाते आप अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस बान का सदैव ध्यान रखते थे कि संघत्य साधू समुदाय झागमोक्त चर्वा में रत है या नहीं । आपकी पारखो दृष्टि अत्यन्त सुध्म थी, श्चात्मकल्याणेच्छक कोई नवीन व्यक्ति संघ में आता श्रीर दीक्षा की याचना करता तो यदि वह आपकी पारखी हिष्ट में दीक्षा का पात्र सिद्ध हो जाता तो हो वह दीक्षा प्राप्त कर सकता था। जिस व्यक्ति को जनसाधारण शोद्रादीक्षा का पात्र नहीं समभता वह व्यक्ति आवार्यश्री की दृष्टि से बन नहीं पाता था। उसकी क्षमता परीक्षण के पश्चात ही उसे योग्यतानुसार क्षल्लक, मूनि आदि दीक्षा श्चापने प्रदान की । विद्वानों का आकर्षणा भी भ्रापके एवं सघस्य गहनतम स्वाध्यायी सामुओं के प्रति था इसीलिए प्रायः प्रत्येक चातुर्मास में सघ मे कई-कई दिनों तक विद्वहर्ग झाकर रहता था भीर सभी अनुयोगों की सुक्ष्म चर्चाभ्रों का भ्रानन्द लेता था। बातचीत के बीच सुत्ररूप वाक्यों के प्रयोग द्वारा बड़ी गहन बात कह जाना आचार्यथी की प्रकृति का अभिन्न आंगथा। कुल मिलाकर आचार्यश्री अपूर्वगुणों के भण्डार थे । वि० स० २०२५ का अन्तिम वर्षायोग आपने प्रतापगढ़ मे किया था। वहा से फाल्गन माह मे होने वाली शातिवीर नगर महाबीरजी की पंचकल्यागुक प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए आप समध श्री महावीरजी आयो थे। यहा आने के कुछ ही दिन बाद आपको ज्वर आया श्रीर ६-७ दिन के श्रत्यकालीन ज्वर में ही आपका समस्त संघ की उपस्थिति में फास्मून कृष्सा धमाबस्या को दिन में ३ बजे लगभग समाधिमरण हो गया । धापके इस आकस्मिक वियोग से साध् संघ ने बज्जपात का सा अनुभव किया। ऐसा लगने लगा कि जिस कल्पतरु की छत्रछाया में विश्वास करते हुए भवताप से शान्ति का अनुभव होता था, उनके इस प्रकार अचानक स्वर्गवास हो जाने से श्रव ऐसी आत्मानशासनात्मक शान्ति कहा मिलेगी?

वस्तृतः आचार्यश्री ने अपने गुरु के परम्परागत इस संघ को चारित्र व जान की दृष्टि से परिस्कृत, परिवर्धित और संचालित किया था। उन जैसे महान् व्यक्तित्व का ग्रभाव ग्राज भी खटकता है। ग्रापके स्वर्गरोह्ण के पश्चात् वहां उपस्थित ग्रापके गुरुक्षाता [ प्राचार्य श्री वीरसागरजी के ब्रितीय मुनिशिष्य | भी १०६ घमंसागरजी महाराज को समस्त सघ ने सख का नायकत्व सींपकर प्रमाना आचार्य स्थीकार किया। वे भी इस संघ का सावालन अपने प्रस्त पर कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। प० पू० महान् तपस्वी १०६ आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज के पावन चरागों में ग्रपने अद्धा-सुमन ग्रापत करते हुए अपनी विनन्न भावाञ्चल समिष्त करता ह।



# भाचार्घ श्री धर्मसागरजी महाराज



कृषि प्रधान भारत का स्वरूप ऋषि प्रधान रहा है। यहां सत्ता, वैभव एव ऐदवयें के उन्नत शिक्षर भी त्याग, वैराग्य एवं झात्मसाधना के चरणों में भुकते रहे हैं। अनादिकाल से जीवन का लहय सत्ता व ऐदवयें नहीं किन्तु साधना व वेराग्य रहा है। भारतीय मस्तिष्क भूततः शान्ति का इच्छुक है और शान्ति का उपाय त्याग व साधना है। यहां कारण रहा है कि झात्मसाधना के पय पर चलने वाला साधक ही भारतीय आवत्व का आवर्श, श्रद्धेय और वन्तनीय माना जाता रहा है।

इस हुण्डावसिपिणी काल के सर्वेप्रथम सर्वोत्कृष्ट स्नात्मसाधक भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महाबीर

पर्यन्त चतुर्विद्यति तीर्थकर महापुरुषी की पावन परम्परा में भ्रमेक महर्षियों ने अपनी भ्रास्मसाधना की है भ्रीर उनका आदर्श अद्यप्तमृति अक्षुण्ण बना हुआ है। भगवान महावीर के पदचान् गौनमस्वामी से क्षेकर धरमेनाचार्य तक भ्रीर उनके परचान् कुन्दकुन्दाचार्य आदि से लेकर भ्रद्यप्रभृति महान भ्रास्माएँ इस पृथ्वी तन पर जन्म लेती रही है और भ्राप्य परम्परा के अनुक्ल आत्मसाधना करते हुए अन्य सच्य प्राणियों को भी आत्मसाधना का मार्गप्रशस्त कर रही है।

इन्ही महान धर्माचार्यों की परम्यरा कुन्दकुन्दान्यय में ईस्वी सन् १६ वी श्रताब्दि से एक महान आस्मा का जन्म हुमा और विश्व में चारित्र चक्रवर्ती श्री श्रान्तिसागरजी महाराज के नाम से जाने गये। आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज ने इस भारत भू पर भ्रवतरित होकर १६-२० वीं श्रानाव्यं श्री शान्तिसागरजी महाराज ने इस भारत क्षिया से उत्तर भारत की और मनत विहार करके दिगम्बर मुनि का स्वरूप एव चर्या जो मात्र शास्त्रों में विश्वत थी, को प्रगट किया। उन महर्षि की महत्र होते हुन का ही यह फल है कि आज यत्र तत्र सर्वेष हिम्मदर मुनिराजों के दर्यन, उपदेव श्रवश्य का लाभ समाज को प्राप्त हो रहा है। आचार्य शान्तिसागरजी महाराज के पश्चान् उन्हों के प्रश्ना मृतिशिष्ट थीं वीरसागरजी महाराज के पश्चान् उन्हों के प्रश्ना मृतिशिष्ट थीं वीरसागरजी महाराज के पश्चान् उन्हों के प्रश्ना मृतिशिष्ट थीं वीरसागरजी महाराज क

पश्चात् उन्हीं के प्रधान मुनिशिष्य शिवसागरणी महाराज ने आचार्य पर को सुशोधित किया। उभय आचार्यों ने अपने समय में चतुर्विष संघ की अभिवृद्धि के साथ साथ धर्म की महती प्रभावना में भी प्रपाता अपूर्व योगदान दिया। आचार्यत्रय की इस महान परम्परा में धाचार्य श्री शिवसागरणी महाराज के परचात् प्राचार्य श्री शान्तिमागरणी के प्रशिष्य एवं आचार्य श्री वीरसागरणी के द्वितीय मुनिशिष्य श्री धर्मसागरजी महाराज वर्तमान में आचार्य पर पर प्रतिष्ठित है। उन्ही आचार्यश्री का जीवनवृत्त प्रस्तुत निवन्ध में लिखा गया है।

एक दिन ग्रवनितल पर ग्रांखं खुनी, यह जीवन का प्रारम्भ हुना। एक दिन ग्राखों ने देखना बन्द कर दिया, यह जीवन का अन्त हुआ। जीवन किस तरह जीवा गया यह जीवन का अध्य है। कीन किस तरह जीवा जो गया यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्न की चर्चा में से जीवन चरित्रों का गठन, लेखन ग्रीर परिगुम्फन होता है। महान पुष्त्यों के जीवन चरित्र प्रेरएगादायी होते हैं। ग्रनः वर्नमान काल के परम्परागत आचार्य परमेध्ठी श्री घर्मसागरओ महाराज का जीवन चरित्र जो कि अध्ययन प्ररागादायक है, उसे इसी उद्देश से यहा प्रस्तुति किया है। ताकि उनके जीवन से प्रेरणा पाकर हम भी उन महापुरुष के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को उन्नत एवं महान बना मकं।

#### जन्म एवं बाल्यकाल

भगवान् घर्मनाय ने कैवस्य प्रास्ति की थी अतः केवलजान कस्यासक की तिथि होते से जो दिवसकाल ममल रूप या और जिस दिन चन्द्रमा ने अपनी पोइमकलाम्रो से परिपूर्ण होकर अपनी मुझ ज्योहस्ता से जगत को आलोकित किया या उसी पौषी पूर्तिमा के दिन आज से ६७ वर्ष पूर्व विकस संस्त १९७० में राजस्थान प्रान्त के बून्दी जिलान्तर्गत गम्भीरा घाम में सद्द प्रहस्य श्रेष्ठी श्री बस्तावरमलजी की घर्मपरनी श्रीमती उमराववाई की कुस्ती से एक बालक ने जन्म निया जिसका नाम विराजीलाल रखा गया।

खण्डेलवाल जातीय छावडा गोत्रीय श्रेष्ठी वस्तावरमलजी भी अपने को घन्य समक्रने लगे जब उनके ग्रहागरण में पुत्ररत्न बालसुलभ कीड़ाओं से परिवारजनों को आनन्दित करने लगा ।

#### पारिवारिक स्थिति

आपके पिता बस्तावरमनजी एव उनके ग्रग्न श्री कंवरीनानजी दोनों सहोदर फ्राता थे। दोनों ही भाईयों के मध्य दो संतानें थी। ग्रग्न भ्राता के दस्ता वाई नाम की कन्या एवं अनुज फ्राता के आप पुत्र थे। धाप से पूर्व जन्म लेने वासी संतानों का मुख्य माना पिता नहीं देख सके। धापका अपर नाम कवोड़ीमलजी भी था। प्रायः आपके दोनों ही नाम प्रसिद्ध रहे हैं। धापकी वड़ी वहिन (वड़े पिता की संतान) दाखां वाई का विवाह निकटस्थ ग्राम वामएगवास में ही हुआ था। ग्रीणवायस्था की दहलीज पर आपने पैर रखा ही था कि आपके माता पिता का असामयिक निम्न हो गया। उधर दाखां वंको भी माता पिता का वियोगजन्य दुख्य प्राप गड़ा, किन्तु धापकी प्रपेका उनकी श्राय अध्यक्ष प्राप गड़ा, किन्तु धापकी प्रपेका उनकी श्राय अध्यक्ष भी भीर विवाहित थी धतः उनको पित तथा सास-समुर के संरक्षण में रहने का अवदार होने से अधिक चिन्ता नहीं थी। आपका जीवन तो घरूप समय में ही माता पिता के लाड प्यार भरे सरसण से वंदिन हो गया था। इध् वियोगज दुःख में धापको वहिन दाखावाई का संरक्षण मिला। आप वामणवास जाकर उन्हीं के पास रहने लगे धीर जब विद्याध्ययन के योग्य हुए तो आप धपने पिता श्री के पूर्वजों की जन्मस्थनी "दुगारी" ग्राम चले गये। वहां आपको मोतीलालजी सुवालाजी छावड़ा का संरक्षण प्राप्त हुआ। इधर दाखावाई को अल्पवय में ही एक और इध् वियोगज दुःख का भरका लगा जब उनके पित श्री भंवरलालजी का स्वर्गवास हो गया। अव तो मात्र दोनों भाई बहिन के निर्मल स्नेह का हो जीवन में धाश्रय शेष था जो कि वहिन के जीवन पर्यंत रहा।

शिका

क्रमण्चः एक के बाद एक वियोगज दुःख आने से प्रारम्भिक जीवन में भी आप विशेष विद्याष्ट्रयन नहीं कर सके। यद्यपि प्रापको प्रपने जीवन में सामान्य शिक्षा ग्रहणु कर ही सतीच प्राप्त करना पड़ा तथापि विक्षा के प्रति धापका अनुराग अद्यप्रभृति बना हुम्रा है।

बचत मे अनिभज्ञता वश आप प्रायः सभी धर्मों के देवताओं के पास जाते थे। आप धिवालय भी गए, मन्त्रिद भी गये। आप सभी देवताओं के पास जाकर एक मात्र यही याचना करते थे कि "मुफ्तें बुद्धि दे दो, विद्याद दों"। उस समय आपको धर्मधास्त्रों का भी विशेष ज्ञान नहीं था और न गांव में कोई सही मार्ग बताने वाला था। एक दिन आप जैन मन्दिर में गये, वहां एक धास्त्रों के जानकार व्यक्ति धास्त्र वाचन कर रहेथे, उन्होंने कहा कि जो बीतराग जिनेन्द्र के अतिरक्ति कुदेवताओं की पूजा करता है वह नरक में जाता है। आपने इस बात को मुना और वह आपके हृदय में अच्छी तरह बंद गई, उसी समय से आपने अन्य देवताओं की पूजना बन्द कर दिया, किन्तु मन्दिर तब भी जाता प्रारम्भ नहीं किया।

## बीतराग प्रभुकी शररा की प्रेरसा

दुगारी में जब म्राप अधिक दिन विद्याल्यास नहीं कर सके तो फिर आप अपनी बहिन दाखांबाई के पास ही म्राकर बामएावास रहने लगे । उन दिनों उत्तर भारत में दिगम्बर मुनिराजों का म्रास्यन्त श्रभाव था श्रत: उनका समागम उपदेश श्रवण दुर्लभ था। यही कारण था कि आपको स्थानकवासी जैन सामुझों के समागम मे रहने का अधिकतर भवसर मिलता रहा, क्योंकि उन दिनों कोटा नगर के आस पास उन्हीं साधुओं का विहार होता था। जब आप पर साधुओं के समागम से इतना प्रभाव पडा कि आप दिगम्बर वीतराग प्रभु के मन्दिर में न जाकर स्थानक मे जाते ग्रीर स्थानकवासी सम्प्रदाय के अनुसार समस्त धार्मिक कियाएं करते तो बहिन दाखाबाई ने आपको प्रेरणा दी कि जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन करने के लिए जिन मन्दिर जाया करो, किन्तु कई बार इस प्रकार की प्रेरणा करने पर भी आप पर कूछ असर नहीं पड़ा तो फिर बहिन ने अनुशासनात्मक कदम उठाया कि "यदि मन्दिर दर्शन करने नहीं जाग्रोगे तो रोटी नहीं मिलेगी" । च कि ग्राप पर स्थानक-बासी सस्कार अधिक पड चके थे बात: ब्राप मन्दिर जाने से कतराते रहे, तथापि घर पर ब्राकर जब वहिन ने एक दिन पूछा कि आज मन्दिर जाकर आये या नहीं तो भूठ का सहारा लिया और कह दिया कि मन्दिर जाकर द्याया ह। भोजन तो मिल गया किन्तु बहिन ने मन्दिर की मालिन से पुछ ही लिया कि क्या आज चिरंजी मन्दिर दर्शन करने भ्राया था, उत्तर नकारात्मक मिला तब घर पहचने पर पून: ग्रापके समक्ष प्रश्न था कि आज मन्दिर नहीं गये थे, मन्दिर की मालिन ने तो मना किया कि तुम मन्दिर नहीं गये ? उत्तर मिला मालिन भूठ बोलती है। बात तो आयी गयी हो नहीं सकी किन्तू उस दिन भूठ बोलने से आपका हृदय आत्मान्तानि से भर गया भीर मन ही मन निर्णय किया कि "मठ के सहारे कब तक काम चलेगा, कल से नित्य देवदर्शन के लिए मन्दिर जाना ही है।" दसरे दिन से बीतराग प्रभ की शरण में जाने लगे। आप स्वय भी बहिन की अनुशासनात्मक प्रेरणा से प्रसन्न थे. क्योंकि वह धापके जीवन मोड का सर्वप्रथम कारण था और आज भी धाप इस बात का उल्लेख करते समय गौरव पूर्ण शब्दो में बहिन का उपकार मानते है। वास्तव में परिजनों का वही यथार्थ बात्सल्य है जो ग्रपने परिवार के सदस्यों को सही मार्ग में आरूढ करके उनके जीवन निर्माण में सहायक हो सके।

#### व्यापार जीवन का प्रथम मोड:

१४-१५ वर्ष को अवस्था में ही आपने आजीविकोपाजन हेतु ब्यापार प्रारम्भ कर दिया, एक छोटी सी दुकान ग्रापने लोल ली, नैनवाँ जाकर २-३ दिन से कुछ सामान ले ग्राते भीर उसे बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। आपको संतोषवृत्ति से ही गृहस्य जीवन स्थतीत करना इस्ट या। एल-स्वरूप आप जब यह देख लेते कि आज भ्राजीविका योग्य लाभ प्राप्त हो गया है तो उसी समय दुकान बन्द कर देते थे।

इस समय तक भी भ्रापको दिगम्बर साधुमों का निकटनम सान्निच्य प्राप्त नही हुआ या अतः बहिन की प्रेरएगा से यद्यपि मन्दिर जाना तो प्रारम्भ कर दिया या किन्तु विशेष रूप से धर्मकार्यों की और कुकाव नहीं हो पाया था। इसी मध्य नेनवां नगर में प० पू० सिहवृत्ति धारक, परमायम पोषक

रै०⊏ धा० क० भी चन्द्रसागरजी महाराज के चातुर्मास का सुयोग प्राप्त हुधा। गुरुदेव का समायम
प्राप्त कर आपने धपने जीवन को नया मोड़ दिया और खुढ भोजन करने का आजीवन नियम धारण
सिया। साथ साथ गृहस्थ के यडावस्थक कमों का परिपालन भी धापने ट्रवृता पूर्वक प्रारम्भ कर
दियाथा।

#### देशान्तर गमनः

कुछ हो वर्षों के पदचात् झाप झपनी बहिन के साथ इन्दौर चले गये वहां जाकर आपने सेठ कल्याणमलजी की कपड़ा मिल में नौकरी कर ली। चूंकि जीवन निर्वाह तो करना ही या अतः झापने नौकरी करना इष्ट न होते हुए भी उसे स्वीकार किया, किन्तु कुछ ही दिन पदचात् मिल में कपड़े की रगाई आदि कार्यों में देखकर आरम-लान उत्पन्न हुई और झापने मिल में कार्य करने की झस्तीकृति केठानी सा० के समक्ष प्रयट कर दिन होती कि आप जानते थे कि सेठानीजी का मुक्त पर वास्तव्यमय स्तेह है। था भी ऐसा ही सेठजी तो थे नहीं दोनों सेठानियों की वास्तव्यमयी हर्ष्य आप एस दर्वत्र बनी रहती थी। आपको मिल से दुकान पर बुला लिया गया। इसी प्रकार संतोषवृत्ति पूर्वक दोनों आई बहिनों का जीवन निर्विचनतया ध्यतीत हो रहा था कि इसी बीच सेठानीजी ने कईवार झापके समक्ष विवाह करने का प्रस्ताव रखा और यहां तक कहना प्रारम्भ किया कि विवाह का सारा प्रवस्त हम कर देंगे, तुम विवाह कर लो, किन्तु जो महान झारमा भोक्षामां में लगकर रल्लिय पालनक पत्र होने और खहां तक कहना प्रारम्भ किया कि यन्ते संसारिक विवाह करना की जाएत करने की मन में भावना को जाएत करने में लगे ये उन्हें सांसारिक विवाह करना में बंगकर आरमोन्ति में बाधा उपस्थित करना कैसे इष्ट हो सकता था। अतः सेठानीजी द्वारा कई बार रखे यथे विवाह सम्बन्धी प्रस्तावों को आपने दुकरा दिया और बाल ब्रह्मवारी रहने का निर्माय किया।

# गुरुसंयोग भीर इती जीवन का प्रारम्भ :

इन्दौर नगर में प० पू० बाचार्य कल्प श्री बोरसागरजी महाराज का समागम आपको प्राप्त हुआ किन्तु आप दूर से ही दर्शन करके आ जाते थे एक दिन आपके साथी मित्र आपको पूज्य महाराजश्री के निकट से गए। प्रारम्भिक वार्ता के पदचात व्रतों के महत्व को अत्यन्त सक्षेप में बताते हुए आपको महाराजश्री ने ब्रती बनने को प्रेरणा दी, उन्होंने कहा कि "दो प्रतिमा ले को" आपने मम में सोचा सम्भव है महाराज "मन्दिर में बिराजमान प्रतिमाओं के सम्बन्ध में कह रहे होंगे ? उन दिनों भी भाग गुढ़ मोजन तो करते ही ये ग्रतः आपने स्वीकृति दी श्रीर गुकरेब ने बारह ब्रतों के नाम बताते हुए प्रतों के पालन की झित संक्षिप्त में विधि बता दी। यद्यपि झाप वती बन चुके ये तथापि वतों का निर्दोष पालन किस प्रकार होगा इस बात की चिन्ता मन में थी। उन दिनों झापका विशेष स्वाध्याय भी नहीं था, इसी कारण जब झापको महाराज ने सबं प्रथम दो प्रतिमा लेन के लिए कहा तो आप उक्त बात ही समके थे। उन दिनों गुरू के प्रति वनय श्रद्धा की भावना अधिक थी। गुरुओं के समक स्रिक मुखरता और तर्क वितर्क नहीं था। यही कारण या कि झापने अय्यन्त विनय पूर्वक गुरुवर्य की आज्ञा शिरोधार्य की भीर जतों के पालन सम्बन्धी विशेष जानकारी स्वयं प्रत्यों का स्वाध्याय करके या विद्वानों से सम्पर्क करके प्राप्त की तथा गुरु द्वारा प्रइत्त वर्तों का निर्दोष रीत्या पालन करने ले। यहीं में झापके व्रतीजोवन का प्रारम्म हथा।

चू कि अब आप जती बन चुके थे अत झापने घमंध्यान एवं स्वाभिमान पूर्ण जीवन मे नीकरी को बाधक समफ कर नौकरी छोड़ दो। ग्राजीविकोपार्जन के लिए आपने स्वतन्त्र रूप से कपड़े की फेरी का कार्य प्रारम्भ किया। प्रातःकाल नित्य कियाओं से निकृत होकर जिनेन्द्र पूजन, स्वाध्यायादि प्रावश्यक कत्तंथ्यों को करके भोजनादि से निवृत्त हो जाने पर मध्याह्नकाल के पश्चान लगभग ३ बजे आप फेरी पर निकलते थे। कपड़ा बेचते हुए जब २-३ चन्टे में आपको १/= प्रतिदिन हो जाला या। तो बाप वापस घर आ जाते थे। आपकी सतोषवृत्ति से साथी लोग भी चिकत थे। आपकी यह घारता बन चुकी थी कि आजीविका चलाने के योग्य मुनाका प्रात्त हो जाता है फिर दिन भर ख्यापार में क्यों रचा पचा जावे। दोनों भाई बहिनों के लिए उन दिनों में उतना हो काफी था। परिग्रह का सच्य किसके लिये करना। दोनों ही प्रार्णी ब्रतीजीवन अंगीकार कर चुके थे। २-३ घन्टे के पश्चात घर आकर भाष प्रपना गेष समय स्वाध्यायादि में लगाते थे।

#### संयम की ओर बढते कदम :

जिन्हें आत्मोत्थान के लिए संयम झत्यन्त प्रिय था वे गुरुजनों के समागम में रहकर झात्म सतुष्टि करते थे। इसी के फलस्वरूप जब प० पू० आचार्य कल्प श्री चन्द्रसागरजी महाराज का ससंघ चातुर्मास वहनगर में या उस समय आप उनके चरए। सान्तिनध्य में पहुँचे और स्वाध्यायादि के साथ साथ गुरु सेवा का अवसर प्राप्त कर बडे आनिन्दित थे। अब चूँ कि बहिन दाखांबाई और आपका निमंत्र स्तेह एवं यम के प्रति अनुराग ही परिवार वा खतः आप दोनों हो सदैव साथ साथ गुरुजनों के समागम में जाते थे। बातुर्मीस के मध्य प्राप्ते बहुचयं प्रतिमा ( साववीं प्रतिमा ) के जत प्रगीकार कर लिये। आजीवन बहुच्चारी रहने का संकल्प तो आप पहले ही ले चुके थे अतः श्रव कोई दुविधा मन में नहीं थी। यह झापके संयमी जीवन का प्रथम चरए। या और झव चिरंजीलाल से बहुच्चारी चिरंजीलालजी हो। गये थे। गये वे

## गृह त्याग एवं क्षुत्लक वीका :

बड़नगर चातुर्मास के परवात् आचार्य कल्प श्री वन्द्रसागरजी महाराज इन्दौर नगर में पधारे । आपकी छत्रछाया में कि चिरं बीलालजी ग्रंपर नाम कजोडीमलजी अपने जीवन को दिन प्रतिदित उन्तत बनाने के लिये प्रयत्नशील थे। पू० श्री चन्द्रशागरजी महाराज ने इन्दौर नगर में धर्म प्रभावना करते हुये भी प्रसंगवश अपने जाराध्य गृष्टिव परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्राचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज का आदेश प्राप्त करते ही इन्दौर नगर से विहार कर दिया था। उसी समय आप भी गृह त्याग करके संघ के साथ हो गये थे। बावनगजा, मांगित गी आदि क्षेत्रों की बंदना करते हुए नाराज ने किये तथा इन्दौर कर सावलेश नगरों में प्रभावना पूर्ण चातुर्मास ग्रा० क० श्री चन्द्रसागरजी महाराज ने किये तथा इन नगरों के ग्रास पास के ग्रामों में विहार करके धर्म प्रभावना करते हुए बालुज (महाराष्ट्र) में जब सथ पहुचा तो यहाराष्ट्र प्रान्त की जनता गृद सान्निध्य प्राप्त कर हिंदती थी।

ध्रापके मन में दीक्षा धारण करने की भावना अवस्य थी और आप अपनी बहिन से इस बात को कह भी चुके थे। आप दीक्षा प्राप्त न होने तक विमिन्न रसो का परिस्थाग भी करते रहते थे। किन्तु दीक्षा के लिए आपने गुरुदेव के समक्ष कभी प्रार्थना नहीं की। दीक्षा छेने के दिचार गृहदेव के समक्ष सम्य लोगों के डारा पहच भी गये थे प्रतः गृहदेव ने कहा कि क्योड़ीमलबी ( चिरजीलालबी ) स्वयं भ्राकर कहे तो मैं उनकी दीक्षा हूँ और आपके सन में यह भावना थी कि यदि मुक्कमें योग्यता स्था गई है तो स्वयं गृहदेव दीक्षा छेने के लिए कहें तो मैं दीक्षा छूँ। इस प्रकार गुरु शिक्ष्य के मध्य कुछ दिन वास्तत्यमय मानसिक द्वांद्व चलता रहा। अन्ततः गुरु के समक्ष शिक्ष्य की हार हुई धीर उन्होंने गृहदेव के चरणों में दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही शुभ दिवस में भाषको दीक्षा प्रदान की गई।

वालुज नगर की जनताके लिये वह अपूर्वधानन्द की मगल बेला चैत्र शुक्ला सप्तमी वि० स०२००१ थी, जिस दिन अरापने क्षुल्लक दीक्षाप्राप्त की थी। दीक्षित नाम क्षुल्लक भद्रसागरजी रखागया।

# गुरु वियोग :

शृल्लक दीक्षा होने के पश्चान् आपने गृल्वयं श्री चन्द्रसायरजी महाराज के साथ भडल ( महाराप्टु ) में सर्वप्रथम चातुर्मास किया । चानुर्मास के पण्चात् गिरनारजी सिडक्षेत्र की बंदना हेल् नुरुदेव ने ससंघ मगल विहार किया। मार्ग में पड़ने वाले मुक्तागिरी, सिद्धवरकृट, ऊन-पावागिरी मादि क्षेत्रों की बंदना करते हुए बावनगजा सिद्धक्षेत्र पर पहुंचने के परचात् काल्तृन मुक्ला पूर्णमा विक संक २००१ में सिंह वृत्ति धारक गुरुवर्य श्री चन्द्रसागरजी महाराज का सल्लेखना पूर्वक स्वर्गवाम हो गया। जन्म लेने के परचात् जिस प्रकार अल्पवय मे ही आपको माता पिता के वियोग का दुःख आया उसी प्रकार दीक्षा जीवन के लगभग ११ माह चिंदन में ही धापको पितृ तृत्य तरण-तारण गुरुवर्य का वियोग भी सहना पढ़ा।

पू० श्री चन्द्रसागरजी महाराज के स्वर्गवास के पश्चात् ग्राप आ० क० श्री वीरसागरजी महाराज के चरएा सान्निध्य में आ गये और गुज्वर्य के साथ श्रुल्जकावस्था में ६ चातुर्मास किये। इत वर्षी में प्रापते स्वाध्याय के बल पर आगमज्ञात को वृद्धितन किया। आपकी सर्देव प्रसन्त मुद्रा से समाज में आनन्द रहता या चूंकि ग्रा० क० श्री चन्द्रसागरजी के चरण सान्तिध्य में वोडण कलाओं से युक्त चन्द्रमा के समान आपका ज्ञान वेराय्योदिष वृद्धि को प्राप्त हुआ या अतः ग्रव आप प्रतिक्षण महावत प्राप्ति के जिये भावना करते रहते थे कि श्रव कव इस अल्प वस्त्रकण परिग्रह को भी शोध्र ही छोडे।

## संयम का दूसरा चरण:

प० पुज्य झा० क० श्री बीरसागरजी महाराज ने सुजानगढ़ में वि० सं० २००७ में ससक वर्षायोग सम्पन्न किया। इसके परचात् सथ का मंगल विहार विभिन्न गावों एवं नगरों में होता हुआ फुलेरा की भीर हुआ। फुलेरा नगर से पंचकरूयाएक प्रतिष्ठा के प्रवसर पर तपकरूयाएक के दिन आपने ऐलक दीक्षा प्रहण की। इस समय आपके पास एक कोपीन मात्र पित्रह शेष रह गया था। वि० स० २००८ के वैशाख मास में होने वाले इस पंचकरूयाएक प्रतिष्ठा महोस्सव में आपने ऐलक दीक्षा कप उत्करूट श्रावक के पद को तो प्राप्त कर लिया था, किन्तु मोकामार्ग में उत्त से परियह को सी बाधक समक्रकर निरन्तर आप यही भावना करते रहे कि की द्र्या ही दिगम्बर अवस्था को प्राप्त करते पही की श्री द्र्या है वि स्थानम्य स्वर्ध साह के परचात् ही वह मंगलमय दिवस भी प्राप्त हुआ जिस दिन आपने मृतिदीक्षा प्रहरण की।

#### विगम्बर प्राप्ति :

फुलेरा पंचकल्याणक प्रतिष्ठाके परचात् संघ ने झास पास के ग्रामों में विहार किया और घर्म प्रभावना करते हुए वर्षायोगका समय निकट आं जाने पर पुन: फुलेरानगर में वर्षायोग सम्पन्न करने हेतु मंगल प्रवेश किया। आपाढ़ शुक्ला १४ सं० २००८ को संघ ने वर्षायोग की स्थापना की । प० पू० आ० क० भी वीरतागरजी महाराज के वात्सल्यामृत से वैराग्य का वह बीजांकुर वृक्ष रूप में पल्लात हो रहा था। जिसे चन्द्रसागरजी महाराज ने लगाया था। कार्तिकी प्रशक्तिका सहापर्व का मंगल महोत्सव चल रहा था थापने गुस्देव से प्रार्थना की कि हे भगवन् ! भ्रव मुभ्ते ससार समुद्र से तार कराने में समर्थ दीगावर दीक्षा प्रदान करके मुभ्त पर अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना स्वीकार हुई थीर अध्दात्तिका महापर्व के उपान्त्य दिवस कार्तिक शुक्ला १४ सं० २००८ के दिन थापको भगवती अमला दीक्षा प्रदान की गई। धव आप रत्नश्रय मार्ग के पूर्ण पथिक दिगम्बर मुनि धर्मसागरजी थे।

फुलेरा नगर का यह बड़ासी भाग्य रहा कि यहा को समाज ने संयम की तीनो अवस्थाओं में भ्रापके दर्शन किये वि० सं० २००५ में शहलकावस्था में पहले आपके दर्शन किये ही थे और ऐलक एवं मुनि दीक्षातों भ्रापकी यही पर हुई थी।

#### नीर्थराज सम्मेदाचल को बन्दना :

फुलेरा नगर का वर्षायोग सम्पन्न होने के पक्ष्वात् मार्गक्षीय माह में प० पू० वीरसागरजी महाराज ने ससंघ तीर्षराज सम्मेदाचल की घ्रोर मगल विहार किया। पू० श्री वीरसागरजी महाराज इससे पूर्व भी घपने आराध्य गुरुदेव श्री आचार्य प्रवर शान्तिसागरजी महाराज के साथ पुनि घवस्था में ही तीर्षराज की बंदना कर चुके थे। संघ मार्ग में पड़ने वाले ग्रामो तथा नगरों में अपने उपदेशामृत से धर्मप्रमावना करते हुए सम्मेदाचल की ओर वढ रहा था। मार्गस्थ राजपृही घ्रादि अन्य सिद्धक्षेत्रों की वंदना मी संघ ने की। इस तीर्थ बदना में नव दीक्षित मुनिराज धर्मसागरजी भी साथ थे।

जब कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस झोर गतिमान रहता है तो गन्तव्य स्थान पर अवस्य पहुंचता है। सथ भी धीरे-धीरे झपने गन्तव्य स्थान तीर्थराज पर पहुचा। भ्रापने सभी सब के साथ अनन्त तीर्थं क्यों के सिद्ध भूमि उस अनादिनिषन तीर्थराज की बंदना करके परम आल्हाद का झनुभव किया। चूं कि संघ जब यहीं पहुंचा था तब वर्षायोग का समय प्रास्थन्त निकट या अतः मधुवन से ईसरी बाजार आकर इस वर्ष का वर्षायोग सघ ने यहीं स्थापित किया।

इस प्रकार गुरुवर के साथ साथ ही आपने विहार किया एव उनके प्रान्तिम समय तक उन्हीं के साथ रहे। वि० स० २०१२ में आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज ने प्रपनी सल्लेखना के समय कुंथलिगरो से अपना प्राचार्य पट्ट बीग्सागरजी मुनिराज को प्रदान किया या तदनुसार वि० सं० २०१२ में ही जयपुर खानियों में वर्षायोग के समय विशेष समारोह पूर्वक चतुर्विष संघ ने आठ क० श्री बीरसागरजी महाराज को अपना आचार्यस्वीकार किया। अब वीरसागरजी महाराज के उत्पर द्रोहराभार या। और उन्होंने गुरु द्वाराप्रदत्त आचार्यपद पर प्रतिष्ठित होकर उसे सफलतापूर्वक निभाया। बाचार्यपद के पश्चात् भी २ वर्षतक घ्रापने खानियां जयपुर में ही चातुर्मीस किये। क्योंकि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे और विहार करने की सक्षमताग्राप में नही थी।

## एक और भटका गुरु वियोग का:

वि० सं० २०१४ का चातुर्मास जयपुर में ही सानन्द सम्पन्न हो रहा था कि इसी बीच आदिवन कृष्णा १५ को ग्राचार्य वीरसागरजी महाराज का सहसा ही सल्लेखना मरण हो गया। आपको अभी दीक्षा लिये ६ वर्ष ही हुए थे कि आपको गुरु वियोगज ग्रनिब्ट प्रसग प्राप्त हुगा। ग्राचार्य श्री वीरसागरजी का स्वर्गवास हो जाने के पच्चात् समस्त सघ ने उनके प्रधान शिष्य मुनिराज श्री शिवसागरजी महाराज को संघ का आचार्य बनाया।

## गिरिनार सिद्धक्षेत्र की वंदना एवं संघ से पृथक् विहार :

अब संघ के झालार्य श्री शिवसागरजी महाराज थे। झालार्य संघ ने गिरिनार यात्रा के लिए समल बिहार किया। चूंकि अब से १३ वर्ष पूर्व क्षल्यक दीक्षा होने के पश्लात् आ० क० श्री लन्द्रसागरजी महाराज के साथ आपने गिरतारजी सिद्धक्षेत्र की बंदना के लिए विहार किया था, किन्तु गुब्देव का असमय में मध्य यात्रा में ही स्वगंवास हो जाने से उस समय आप यात्रा नहीं कर पाये थे अत: उसका मनोरच प्रव पूर्ण होता देख झापको प्रवन्तता थी। झापने भी सच के साथ बिहार करते हुए गिरनार सिद्धक्षेत्र की वंदना की झीर वहाँ से वापस लौटते समय ब्यावर नगर में संघ ने वर्षायोग का विचार किया। चूं कि वर्षायोग में झाभी समय था अत: आपने संघस्य एक और मुनिराज को साथ लेकर संघ से पृथक् विहार कर दिया और निकटस्य झानन्दपुर कालू जाकर वर्षायोग स्थापित किया था।

यहां में स्थाने दो बातुर्मास कमणः बीर ( स्रजमेर ) और बूंदी करने के पब्चात् बुन्देलखण्ड की यात्रा करने के लिए आपने दो मुनिराजों के साथ मंगल विहार किया। तीर्थक्षेत्रों की बंदना करते हुए सापने उस प्रांत में शाम-प्राम, नगर-नगर में अस्थन्त समें प्रभावना की। इतना ही नहीं वि० संक २०१६-२०१८ न २०० के तीन वर्षायोग भी साथने इसी प्रांत के कमसः शाहराइ, सागर और सुर्द्द नगर में किये। इन तीनों वर्षायोगों में हमं की महती प्रभावना हुई तथा आपके सरलता आदि सनुषम गुणों के कारण सागर के कई विहान आपने प्रभावन भी हुए तथा आपके सरएा सामित्रस्य में ब्रती जीवन भी प्राप्त किया। इन तीनों वातुर्गासों में दीक्षा समारोह ( खुरई) के अतिरिक्त सबसे बड़ी विद्यापता यह रही कि एक अर्जन व्यक्ति जो कि भाटियाजी के नाम से विक्यात है, ने भापके उपदेशों से प्रभावित होकर कई स्थानों पर भ्रपने स्वोपाजित द्रव्य से सिद्धचक विधान भी करबाये एवं जैन तीथों की वदना भी की। आपने महाराज श्री के भ्रादश स्थागमय जीवन से प्रभावित होकर धर्मध्यान दीपक नामक पुस्तक के एक संस्करए। का प्रकाशन भी करवाया।

#### मालवा प्रान्तीय तीर्थक्षेत्रों की वन्दना :

बाबनगजा सिद्धक्षेत्र की बंदना के पश्चात् आपने इन्दौर नगर की स्रोर विहार किया और वि० स० २०२१ का वर्षायोग यही स्थापित किया । इस वर्षायोग में श्रापको सर्वप्रथम मुनिशिध्य की प्राप्ति हुई ग्रवीत आपने सर्व प्रथम मनिदीक्षा इसी चातुमीस में प्रदान की । वर्षायोग के पृश्वात आपने राजस्थान प्रात की ओर विहार किया तथा कमण: फालरापाटन (२०२२) टोंक (२०२३), बंदी (२०२४) और बिजौलिया (फालरापाटन) के आस पास के ग्रामों में विहार करते हए बासी ग्राम आए । आपके साम्निध्य में पंचकत्याएक प्रतिष्ठा भी यहां सम्पन्न हुई थी । यहीं आपके चररा साधिध्य में वीतराग प्रभ के प्रति मुल प्रेरणा लोत ग्रापके गृहस्थावस्था की बहिन ब्र० दाखाबाई ने सल्लेखना प्रवंक अत्यन्त मान परिणामों से इस नश्वर शरीर का परित्याग कर स्वर्गारोहरा किया था। आप प्रारम्भ से ही मति सहनशील एवं शांत परिएगामी थी । स्वयं आचार्यं श्री उनके इन गुर्गों की प्रशसा करते ही हैं किन्तु जिन्होंने भी दाखांबाई को देखा था वे सब उनके ग्रां की प्रशसा करते हये पाये गए। टोंक भीर वूंदी चातुर्मामों में कमशः शुल्लक भीर मुनि दीक्षाए हुई। बिजीलिया नगरों में मनिसंघ के नायक होने से आपको आचार्य पद प्रदान करने की भावना समाज ने श्यक्त की किन्त ु सदैव मापने यही कहा कि घर्मप्रभावना की दृष्टि से हम पृथक् विहार कर रहे है, हमें आचार्य पद नहीं लेना है, हमारे सघ के आचार्य शिवसागरजी महाराज विद्यमान हैं तथा दूसरी बात यह भी है कि आचार्य पद जैसे गुरुतर भार को ग्रहरण करके मैं अपने धर्मध्यान में बाधा भी नहीं डालना चाहता ह ।

## एक और बज्रपात:

वि० सं० २०२४ का बिजीलिया नगर मे चातुर्मास सम्पन्त करके प्राप्ते श्री शान्तिचीर नगर मे होने वाले पचकल्याएक महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए महावीरजी की श्रोर विहार किया। इसी महोत्सव में भाग लेने के लिए प्राचार्य श्री मिवसागरजी से मिले तो वह उभय संघ सम्मिलन का हस्य अपूर्व था। वि० सं० २०१४ से पृथक् विहार के पश्चात् गुरु भाईयों का यह मिलन दूसरी बार था। इससे पूर्व भी आप राजस्थान प्रान्त के उनियारा ग्राम में मिल चुके थे। प्रतिष्ठा महोत्सव से पूर्व ही आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज को फालगुन कृष्णा ७ स० २०२४ को अचानक जवर ने घेर लिया और दिन प्रतिदिन आपकी श्रारीरिक स्थित गिरसी ही चली गई। फालगुन कृष्णा १४ को कई

लोगों ने दीक्षा ग्रहएए करने हेतु आचार्य श्री के चरणों में प्रार्थना की थी। पंचकस्याएक कं श्रान्तगैत तपकस्याएक के दिन यह दीक्षासमारोह होने का निर्णय था। प्रतिष्ठा से पूर्व फाल्गुन कृष्णा अमावस्या को शिवसागरजी महाराज के स्वास्थ्य की स्थित धौर भी गिरती रही। संवस्थ मुनिराज श्री श्रुतसागरजी एव सुबुद्धियागरजी महाराज ने झाचार्य श्री शिवसागरजी से पूछा कि यदि धापका स्वास्थ्य ठीक महीं हो पाया धौर पाण्डाल में नही जा सकेंगे तो काल्गुन शुक्ता द को होने वनके तपकस्याएक के अन्तर्गत दीक्षा समारोह में दीक्षां विश्वों को दीक्षा कीन प्रदान करेगा। उत्तर स्वस्थ झाचार्य श्री ने कहा कि झभी आठ दिन त्रेष हैं तब तक तो मैं स्वयं ही स्वस्थ हो जाऊंगा और यदि नहीं हो सका तो मुनि श्री धमंसागरजी महाराज दीक्षां पियों को दीक्षा प्रशान करेगे। धमंसागरजी महाराज वहा उपस्थित मुनि समुदाय में (आचार्य श्रीवसागरजी महाराज का सहसा स्वयं वस ते त्रोज्येष्ठ थे। अमावस्था को मध्याङ्क ३ व झाचार्य श्री शिवसागरजी महाराज का सहसा स्वयं वस हो गया। समस्त सं में वातावरण शोकाङ्गत सा हो गया क्यों कि सच व कुलल अनुशास्ता धाचार्य श्री को बो दिवा था। स्वय धमंसागरजी महाराज ने भी निष्ठि खो जाने जैसा धनुश्व किया।

#### आचार्यत्व प्राप्ति :

चृ कि आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज के स्वर्गवास से प्रतिष्ठा महोस्सव में उत्साह की कमी आ गई थी, दूसरा ज्वलत प्रस्त यह था कि सच के आचार्य कीन होगे ? आठ दिनों के विशेष ऊहापोह के पश्चात फात्गुन शुक्ला = स० २०२४ को प्रभातकाल में सबस्य सभी साधुओं ने एक स्वर से यह निर्माय किया कि सब आचार्य श्री शिवसागरजी के पश्चात संघ के प्राचार्य का भार मुनिराज श्री धर्मसागरजी महाराज को प्रदान किया जावे । निर्णयानुसार तपकल्याएक के अवसर पर फात्गुन शुक्ला = के दिन ही भाषको विद्याल जनसमुदाय के समक्ष चतुर्विष संघ ने भाषार्य पर प्रप्रतिष्ठित किया । विधि का विधान ही कुछ ऐसा होता है कि किस भाषार्य पर को ग्रहए। करने की भाषते पूर्व में भी कई बार ग्रनिच्छा प्रगट की यी वही ग्राचार्य पर भाषते स्वीकार करना पड़ा । ग्राचार्य पर भाषते हे वार ग्रनिच्छा प्रगट की यी वही ग्राचार्य पर भाषते स्वीकार करना पड़ा । ग्राचार्य पर भाषते के परचात्र एवं सा तो के परचात्र होते के परचात्र एवं सी दिन आपके कर कमलों से ( ६ मृति, > भायिका, २ श्रुल्लक ग्रीर १ स्विलका) ११ दीकाए हुई । ये वे ही दीकार्यी ये जिन्हींने आचार्य श्री शिवसागरजी के समक्ष प्रार्थना की यी ।

आचार्य पद प्राप्ति के पश्चात् महावीरजी क्षेत्र से जयपुर की ओर विहार किया और गुरुदेवं श्री बीरसागरजी महाराज के निषद्यास्थान की वंदना की। वि० सं० २०२६ का वर्षायोग श्रापने जयपुर बाहर में किया। एक ओर जहाँ दीक्षा समारोह हुआ वहीं धार्मिक शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना एवं शहर में कई स्थानों पर रात्रि पाठकालाओं का संचालन भी हुमा। यहां आपके कर 

## भगवान महाबीर का २५०० वाँ परिनिर्वाणोत्सव:

वि॰ सं॰ २०३१ तदनुसार सन १६७४ में सम्पन्न होने वाले निर्वाणीत्सव में ग्रापको विशेष रूप मे आमन्त्रित किया गया था ग्रीर दिगम्बर सम्प्रदाय के परस्परागत पट्टाचार्य होने से आपका विशोष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय समिति में भी नाम ग्या गया था। निर्वासा महोत्सव की प्रत्येक गतिविधि में प्रायः आपसे विचार विमर्श किया जाना था। ग्रापने सम्पूर्ण कार्यकर्मों में इस बात का सदेव ध्यान रखा कि दिगम्बर सस्कृति श्रक्षुण्ण बनी रहे। इसका कारण यह था कि इस महोत्सव में जैन धर्म के चारों सम्प्रदाय सम्मिलित हथे थे। महोत्सव पर समिति की ओर से प्रकाशित होने वाली भगवान महावीरस्वामी की जीवनी जो कि चारों सम्प्रदाय को मान्य होनी थी जब आपके पास धवलोकनार्थं आयी तो उस पर आपने अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उसमें दिगम्बर सम्प्रदाय के भ्रनसार कई स्थल भ्रनुचित थे। महोत्सव में होने वाले ऐसे प्रत्येक कार्य में आपने अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया जिसमें वीतराग प्रश्च महावीर और उनके द्वारा प्रतिपादित वर्म की आसादना होने की सम्भावना थी। इसी कारण महोत्सव समित्ति के प्रधान कार्यकर्ता क्षब्ध भी हये भीर कहा कि भ्राप हमे कुछ भी कार्य नहीं करने देना चाहते तो हम समिति मे रहकर ही क्या करेंगे ? म्रापने ग्रत्यन्त गम्भीरता से अपने मनोभावों को म्रभिब्यक्त करते हुये कहा कि "आप लोगों को झब्ध होने की आवश्यकता नही है मैं यह चाहता ह कि दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है उसमें होने ् बाले महोत्सव सम्बन्धी प्रत्येक कार्यकम पर सारे देश की समाज की दृष्टि लगी हुई है और सभी प्रमन्द घर्माचार्यों के मान्तिध्य में होने वाले इस महोत्सव सम्बन्धी कार्यक्रमों का अनुकरण सारा समाज करेगा। अतः यहां ऐसाकोई भी कार्यक्रम मैं नही होने दूंगा जो विगम्बर सस्कृति के प्रतिकृत हो और उसका सारागलत प्रभाव देशभर में पड़े। इसके बावजूद भी भ्राप लोग क्षुब्ध होते हैं और कार्य समिति से स्तीफा देते हैं तो दें मैं तो संस्कृति के अनुकृत कार्यों में ही अपनी सहमति दे सकता हूं।

इस प्रकार अस्यन्त निभंयता पूर्वक आपने दिगम्बर संस्कृति की रक्षार्थं कार्य किया और संस्कृति को अक्षुप्पा बनाये रखा । आपकी इस कार्य प्रणाली को देखकर आपके दिल्ली पहुचने से पूर्वं जो लोग प्रापको दिल्ली नही जाने देना चाहते थे उन्होंने भी एक स्वर से यह स्वीकार किया कि आपके रहते हुए परम्परा एवं प्रापाम की महती प्रभावना हुई एव संस्कृति अक्षुप्पा बनी रही । इस वर्षं भी आपके कर कमलों से दिल्ली महानगरी में द दीक्षाएं सम्पन्त हुई । दिगम्बर सम्प्रदाय की फ्रीर से प्राचार्य श्री देशभूष्पाओं महाराज मी प्रपने संघ सहित इस महोत्सव में सम्मिलत हुवे थे । उभय प्रमावार्य श्री देशभूष्पाओं महाराज भी प्रपने संघ सहित इस महोत्सव में सम्मिलत हुवे थे । उभय प्रमावार्यों का वात्सक्य देवकर सारा समाज आनन्त दिभोर हो जाना था महीत्सव में मृति श्री विद्यानंदनी महाराज भी उपस्थित थे और प्रापने भी उभय ग्राचार्यों की भावनाग्रों के अनुकृत दिगम्बर सम्कृति को अक्षुप्पाता के लिए दोनो ग्राचार्यों से सदैव परामर्श करके ही प्रत्येक कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था।

दिल्ली महानगर से ससय मगलविहार करके आपने उत्तरप्रदेश की और प्रस्थान किया एव गाजियाबाद मेरठ, सरधना आदि स्थानों पर धर्म प्रभावना करते हुए उत्तरप्रदेश के ऐतिहासिक तीर्थं हिस्तनापुर के दर्शन करने के लिए पदार्थण किया । हिस्तनापुर भगवान धान्तिनाथ, कुन्युनाथ, अरहनाथ की गर्म, जन्म, तर धीर ज्ञान कल्याएक भूमि हैं। यही भगवान ऋषभदेव को सर्वप्रथम आहारदान राजा श्रेयास ने दिया था गौरव पाडव की राज्य भूमि होने का गौरव भी इसी तीर्थक्षेत्र आहारदान राजा श्रेयास ने दिया था गौरव पाडव की राज्य भूमि होने का गौरव भी इसी तीर्थक्षेत्र को प्राप्त है। यही पर महामृति विच्णुकुमारजी द्वारा अकम्पनाचार्यादि ७०० मृतिराजो का उपसर्ग दूर हुआ था धीर एव प्राप्तिका ज्ञानसतीजों की दूरदर्शी सुफद्रुक्त से स्थाग में वर्णित विशाल जन्दुद्वीं की रचना त्रिलोक घोषसंस्थान के माध्यम से ही रही है तथा इस संस्थान के अन्तर्गन अन्य भी कई लोकोपकारी गतिविध्यां सम्पन्न हो रही हैं।

वि० स० २०३१ में जब माचार्यश्री यहां पघारे थे तभी यहा प्राचीन क्षेत्र कमेटो की म्रोर से पंचकत्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन था। यही पर आपके चरण सान्निध्य में समस्य मृतिराज श्री वृषमसागरजी ने यह सल्लेखना म्रहण की थी और सब सान्निध्य में अत्यन्त ज्ञांत परिणामों एवं पूर्ण चेतनावस्था में कथाय निम्नह करते हुए इस नक्वर वारीर का परित्याग कर उत्तर भारतीय समाज के समक्ष एक झादर्श उपस्थित किया था।

ती में मंदना एवं सल्लेखना महोत्सव के पण्णाने सक्षय उत्तरप्रदेश के सहारतपुर नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में मुजपफर नगर फ्रांदि स्थानों पर घर्मप्रभावना करते हुए वर्षायोग से एक माह पूर्व आप सहारतपुर गहुंचे इत वर्ष (२०३२) का वर्षायोग आपने सहारतपुर में हो स्थापित किया था। वर्षायोग मप्पन्त होने के पत्थान आपने पुनः मुजपफरनगर की ओर विहार किया यहा के शीतकालीन त्रैमासिक प्रवास काल में संबंध्य दो मुनिराजो ने आपके चर्एासान्निध्य में सल्लेखना पूर्वक समाधिमरएए को प्राप्त किया। यहीं पर आपके कर कमलों से ११ दीक्षाये सम्पन्न हुई। यहां से शामली, कैराना, कादला आदि धार्मों में विहार करते हुए बड़ीत नगर में विक संव १०३३ का वर्षायोग सम्पन्न किया। वादला में आ० क० श्री श्रुतसागरजी महाराज जो कि आपके गुरु भाई भी हे आपके दर्शनाथ राजस्थान प्रान्त से पहान करते हुए संव में सम्मिलित हुए। बड़ीत चातुर्मीस में भी वे साथ ही थे। बड़ीत चातुर्मीस रेपचान ससंव आपने दिल्ली महानगर तथा रोहतक, रेवाड़ी (हरियाशा प्रान्त) आदि को ओर विहार करके राजस्थान प्रान्त में पुन: प्रवेश किया।

राजस्थान के प्रसिद्ध नगर मदनगज-किशनगढ में वि० स० २०३४ का वर्षायोग आभूतपूर्व धर्म प्रभावना के साथ सम्पन्न किया एव वर्षायोग के पश्चात अजमेर नगर की श्रोर प्रस्थान किया। अजमेर में शीतकालीन प्रवास व्यतीत कर आपने ससंघ ब्यावर की ओर मगल विहार किया। साथ में आ। कि श्री श्रतसागरजी महाराज थे, वे अजमेर ही रुक गये क्योंकि उन्हे अपने संघ में मिलना या जिसे छोडकर वे ग्रापके दर्शनार्थं उत्तरप्रदेश की ग्रोर पहुचे थे। ब्यावर के पश्चान् भीलवाड़ा होते हए सब भीण्डर ( उदयपुर ) पहचा । ग्रापके ससंघ सान्निध्य मे पचकल्याएक प्रतिष्ठा अत्यन्त ष्रभावना के साथ सम्पन्न हुई। इसी महात्सव के अवसर पर शान्तिवीर दिगम्बर जैन सिद्धान्त सरक्षिणी सभा का नैमित्तिक अधिवेशन भी हुआ । सभा ने धर्म रक्षार्थ आपसे मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। भीण्डर से उदयपुर के लिए विहार किया। वि० सं० २०३५ का वर्षायोग उदयपुर मे सम्पन्न किया। इस वर्ष भी दो दीक्षाये आपके कर कमलो से सम्पन्त हुई। उदयपूर के वर्षायोग के पृश्वात उदयपुर सम्भाग के छोटे खोटे ग्रामो मे आपने मगल विहार किया और इन ग्रामों मे फैली कूरीतियो को दूर करने की प्रेरणा प्रयने उपदेशों में दी। कहीं कहीं तो प्रापके उपदेशामृत से प्रेरणा पाकर जीग्रांशीर्ण दशा मे स्थित मन्दिरों को जीर्गोद्धार करने का सकत्प समाज ने किया । विहार मार्ग में ऐसे ग्राम भी आए जहा इतने विशाल सघ को रहने की व्यवस्था भी नहीं बन पाती थी, आपसे लोगों ने निवेदन भी किया कि बढ़े सच के रहते ग्रीष्मकाल में आपको किन्ही बढ़े स्थानों पर ही विहार करना चाहिए ताकि संघ की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके। प्राणी मात्र के कल्याण की मावना जो कि सदैव म्रापके हृदय में विद्यमान रहती है वह शब्दों में प्रगट हुई, **जा**पने कहा कि "बड़े नगरों **व ग्रा**मों में प्रायः साध् विचरते ही हैं। किन्तु इन छोटे छोटे ग्रामों में रहने वाले लोगों में ज्याप्त सजानान्यकार फिर कब दूर होगा। ये लोग कब साधुओं का समागम प्राप्त करके ब्रास्मकल्याग् का मार्गप्राप्त करेंगे। ब्रातः थोडा कष्ट याकर श्री इन द्वामो में विचरण करेंगे तो इन गांवो में निवास करने वाली समाज का भी तो कल्याएए होगा।

इस प्रकार छोटे-छोटे ग्रामों में मगल विहार करने हुए ग्राप सल्म्बर नगर में पहुचे और समाज के विशेषाग्रह से ग्रापने वि० सं० २०३६ का वर्षायोग यही स्थापिन किया । उदयपुर सम्भाग में आपका यह वितीय चातुर्मास था । पूर्ववर्ती चातुर्मासों के समान ही इस वर्ष भी ग्रारथन्त धर्म-प्रभावना के माथ यह वर्षायोग सम्पन्न हुआ । इसके परचान् सल्म्बर नहसील के ग्रास पास के छोटे छोटे गामों में पुनः घर्मप्रभावना करते हुए वि० स० २०३७ के वर्षायोग के समय आप केशरियाजी (ऋष्मसेवजी) पहुंचे और इस वर्ष का चातुर्मास यही स्थापित किया । शारीरिक दृष्टि से यह क्षेत्र ग्रापके तथा संघस्य प्राय सभी साधुर्भों के लिये अनुकूल नही रहा, क्योंकि इस वर्ष इस क्षेत्र में मलेरिया का प्रस्थिक प्रकोप रहा और प्राय: सभी साधुर्भों के ज्वराकांत रहना पड़ा । रोग जिनत उपसर्ग तुल्य इस ग्रानिष्ट संयोगज दुःख को सथ ने अत्यन्त प्रसन्ता के साथ सहन किया । इस वर्ष मी आपके कर कमलो से चार रोक्षाये सम्पन्न हुई पारसीला में ७५ साधुर्भों के सान्निस्य में पंच कल्याएक प्रतिस्था सम्पन्न हुई पारसीला में ७५ साधुर्भों के सान्निस्य में पंच कल्याएक प्रतिस्था सम्पन्न हुई पारसीला में ७५ साधुर्भों के सान्निस्य में पंच कल्याएक प्रतिस्था सम्पन्न हुई पारसीला में औ संप्रसागर्भों की समाधि भी बही हुई। अभी हाल ही प्रनापन्य में भी ग्रापके साथ ४० साधुर्भन्य थे।

इस प्रकार दीक्षा ग्रहण करके ३८ वर्षीय दीक्षित जीवन काल में आपने भारतवर्ष के राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रमुख प्रमुख प्रान्तों में, नगरो एवं ग्रामों में मगल विहार करते हुए ग्रभूतपूर्व धर्मप्रभावना की एवं प०पू० आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज ढारा आगम विहीत परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखा है।

## सरलता की प्रतिमूर्तिः

गृहस्थ हो या साथु ( भ्रतगार ) आत्मसामना का प्रमुख आघार सरलता है, निष्कपटता है। आत्मिवशुद्धि के लिये सरलता एक अमीम साधन है। सरल परिएगामों से मुक्त धातमा ही निर्मल-पित्र होती है और साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। माचार्यश्री सरल भाव की ज्योतिमंय मूर्ति हैं। आपके जीवन में कहीं खुपाव या दुराव वाली बात को स्थान नहीं है। इसी सरलता के कारएग माप निर्मीक एवं स्पष्टवादी हैं। कथनो भीर करनी की समानता वाले सद्गुरु इस ससार में अध्यत्त विरल हैं, आचार्यश्री भी कथनी और करनी की समानता से समुक्त भ्रद्मत

आचार्यश्री इस युन के आदर्श संत हैं। संतजीवन की समग्र विभूतियां उनमें केन्द्रित हो गई हैं। शिशु का सा सारस्य, माता का कारुष्य, योगी की असम्प्रुक्तता से झोतप्रीत उनका जीवन है। हृदय नवनीत सा मृदु, वाएगी मे सुधा की मधुरता और व्यवहार में झनायास अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाला जाहू ही है। धारमिन्छ। के साथ स्रवेष निष्ठा का निर्वाह करने वाले झाचार्यश्री वास्तव मे स्रवेकांत के मुर्तिमान उदाहरए। है।

## सिद्धान्त विरोधी प्रवृत्ति में असहिष्णुता :

धार्ष परम्परा के प्रितिकृत सिद्धान्त विरोधी प्रवृत्ति को आपने कभी भी सहन नहीं किया है। न तो भ्राप स्वय सिद्धान्त विरुद्ध भाचरण करते हैं और न किसी के सिद्धान्त विरुद्ध भाचरए को सहन ही करते हैं। प्रपादान महाचीर के २,४०० वे परि निर्दाणोत्सव के प्रयंग में ऐसे प्रवसर भी आये जब संस्कृति के विरुद्ध भी सभा में कार्यकमों के प्रमुख अतिथियों ने अपने वक्तव्य देने का असफल प्रयास किया, किन्तु उस समय भी भ्रापन पूर्ण निर्भोकता से उन सिद्धान्त विरुद्ध बोलने वाले लोगों स्व अच्छी नसीहत वेते हुए स्पष्ट शब्दों में सभा के मध्य ही सिह गर्जना करते हुए कहा कि इनको हमारे धर्म सिद्धान्त के विरुद्ध बोलने का कोई मधिकार नहीं है। उस समय आपने यह संकोच कभी नहीं किया कि सभा में आने वाला मुख्य अतिथि केन्द्रीय सरकार का मधी है या अन्य कोई। भ्राप सदैव ही धार्ष परम्परा को अलुष्ण बनाये रखने में प्रयत्नशील रहते है।

## मन वचन कर्म की ऐक्य परिशाति मूर्तिमान :

विदय में तीन प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं। सर्वप्रथम तो ऐसे व्यक्ति है जिनका हृदय बहुत सरल, मधुर और निक्कल प्रतीत होता है। किन्तु हृदय की मधुरता वाएंगों में प्रगट नहीं होती है, मन का माधुर्य कर्म में भी नहीं उतर पाता है। उनके अन्तःकरएग की सरलता वाणी में प्रगट नहीं होती है, मन का माधुर्य कर्म में भी नहीं उतर पाता है। उनके अन्तःकरएग की सरलता वाणी में प्रगट नहीं हो पातों है। दूसरो कोटि के ऐसे व्यक्ति भी बहुत हैं जिनकी मिश्री के समान वाएंगी मधुर सरस होती है किन्तु हृदय कडुता, विद्ये कैमनस्य संपुक्त है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति भी विश्व में यॉक्विवत् संस्था में मिंग्यत् प्रकामान हैं, उनकी वाणी मधुर, मन उससे भी मधुर, वाएंगी सरल, सरस और हृदय उससे भी सरल, सरस और पवित्र होता है। आचार्य श्री वर्मसागरजी महाराज का व्यक्तित्व इसी कोटि का है। महान व्यक्तियों के मन, वचन, किया में सदेव एक स्पता होतों है और दुरास्मा इससे विपान होता है। धावार्यश्री का पावन जीवन मन, वचन, किया और कर्मस्प निर्मल त्रवेणी का मगम स्थल है अतः वह परम पावन जीवन्त तीर्थ है।

## स्नेह सौजन्य की मूर्ति :

भाषायं श्री का हृदय सरोवर स्नेह और सौजन्य से लवालव भरा हुमा है। जो भी व्यक्ति उनके सामने वाता है, स्नेह और सौजन्य से अभिविक्त हुए विना नहीं रहता। राजा हो या रंक, श्रीमत्त हो या निर्मेष, बालक हो या बृद्ध, नर हो या नारी, अनुरागी हो या विरोधी, निन्दक हो या प्रशंकत सभी पर समान भाव से स्नेह की पीयुष घारा बरसाने वाले आवार्य श्री धर्मसागरणी सहाराज अनायास ही सबको अपना बना नेते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति साधारण से असाधारण स्थित पर पहुचता है तो वह साधारण क्यक्तिभों से अपने आपको ऊँचा मानते हुए गर्वानुमृति करता है। किन्तु आवार्यश्री में ऐसा नहीं है।

कुछ लोगो का कहना है कि श्रद्धा अजान की सहबारिणी है, किन्तु आबार्यश्री ने प्रपने व्यक्तिस्वबल से जहां साखारण जन की श्रद्धा का अर्बन किया है वहीं समाज के विद्वञ्जन भी प्रापके सरल, शात, सौम्य एवं निस्पृह वृत्ति से प्रभावित हुए है। झाचार्यश्री की स्मरण झांकि भी प्रद्भुत है। झापकी जिल्ला पर जैन दर्शन के संस्कृत प्राकृत भाषा से सम्बद्ध अनेको ब्लोक विद्यमान है और आप निरन्तर उठते बैठते उनका पारायण करते रहते हैं।

#### प्रवचन शैली:

आचार्यश्री की धमंदेशना प्रणाली अपने ढंग की निराक्ती है, उनके प्रवचनों में न तो दार्शनिक स्तर को सुक्ष्मता है और न ही आध्यात्मवाद की अज़ेय गहराईया है। लीकिकज़नों को म्रानुश्चित कर लीकेष्या से अनुप्राणित भागा का प्रयोग भी उनके प्रवचनों में नहीं होता है। उनके हृदय की निर्मलता सरलता और विरक्तना उनकी वाणी में प्रकट होती है, न्योशि आगमानुसार मक्ष परिपूर्ण उनका प्रवचन तथा उसके अनुरूप हो जीवन भी मंगमित है। प्राप्तके प्रवचनों में खड़ी हिन्दी में राजस्थानि (मारवाडी) भाषा का पुट अत्यन्त मधुर लगता है। आगम समर्थित वंशायो-त्यादक आपकी वाणी ने म्रानेकों भव्यात्माओं को प्रभावित किया है जिसके फलस्वरूप वे भ्रपने आत्मकस्थाय के मार्ग पर अग्रसर है। कितने ही पापानुगामी जीवो ने पाप पथ का परिस्थाग करके ममंगां को अपनाया है। आप अपने प्रवचनों में सर्देव कहा करते है कि वास्तविक म्रानन्द की सिद्धि भोग में नहीं है त्याग में है और व्यक्ति का जीवन भी समीचीन त्याग से उन्नित पथ पर अग्रसर होता है। भोग आत्म पतन और त्याग म्रास्थोन्नति का राजप्रच है। आचार्यश्री आत्मविद्या के सज्य साम्रक परस्योगी है। उनकी आत्मसामना का प्रस्थक्ष स्व पन उनके दर्शन मात्र से ही प्रतिबिध्नत होता है।

धाचार्यंत्री मेरे दीक्षा गुरु हैं अतः मैने उन्हें ग्रसाधारण व्यक्तित्व सम्पन्न एवं अनुपम चारिव-निधि आदि विशेषणों से धसंकृत किया हो ऐसी बात नही है । जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की स्रीतलता ग्रीर जलधिका गाम्भोर्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है उसी प्रकार महापुरुषों के व्यक्तित्व को निकारने की धावश्यकता नहीं होती वह स्वतः निकारित होता है। महापुरुष जिस ग्रीर चरण बढ़ाते हैं वही मार्ग है, जो कहते है वही शास्त्र है और जो कुछ करते हैं वही कर्तव्य वन जाता है। महापुरुष तीन प्रकार के होते हैं। (१) जन्म जात (२) श्रम या योग्यता के बल पर (३) कृत्रिम जिन पर महानता थोपी जाती है। ग्राचार्यश्री जन्म जात महापुरुष तो हैं ही किन्तु योग्यता के बल पर बने महापुरुष भी उन्हें कहा जावे तो अतियोगित नहीं होगी। आपके विशास व्यक्तित्व की प्रामाणिकता में सबसे बढ़ा कारण है आपका निर्दोष प्राचार।

समस्त भारत वर्ष की सभी सस्याओं एवं जैन समाज की भीर से तथा दि० जैन नवयुवक मण्डल, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित एवं भावार्य कल्प श्री श्रुतसागरजी एवं मुनि वर्षमान सागरजी के मार्ग निर्देशन में कि धर्मचन्द शास्त्री के द्वारा सम्यादित अभिवन्दन ग्रन्थ ५० इजार जनसमुदाय की उपस्थित में भ्रापको समिति किया गया, पर आपने ग्रन्थ लिया नही तथा प्रकाशक एवं संयोजन करने वाले सभी बन्धुओं को फटकारा। धन्य है आपका स्थाग । जहा पर मानव पद लिप्साओं को छोड़ने में समर्थ नही है वहां पर प्रापन समस्त समाज के सामने ग्रन्थ लेने से इंकार कर दिया।

ऐसे स्वपर कत्यारणकारी महापुरुष के चरणों में मानव का श्रोश स्वयं ही मुक जाता है श्रीर उसकी हरतंत्री से स्वतः ही यह भावना मुखर उठती है कि ऐसे मुग पुरुष सदियों तक मानव मात्र का पय प्रदर्शन करते रहें और श्रपने आड्यारियक बल से प्रृष्टिछत नैतिकता में प्रारण प्रतिष्ठा करते रहें। इन्ही भावनाश्रों के साथ करुणा के असीम सागर, ग्रार्थ परम्परा के निर्भीक संरक्षक, श्रद्ध्यारम-वाद के साक्षात् श्राचरण कर्ता, श्रतिसरल, मत्य के तेज:वूम्ल, छल, कपट से अनिभन्न, उच्चकोटि के सादगी प्रिय, कोध से सहस्रों कोस दूर, स्याद्धाद के प्रवत्त समर्थक, सरस्रता के मूर्तिमान, निस्पृही व्यक्तित्व, जन जन के बंग ग्रावार्यश्री के परम पावन चरणों में मुक्त श्रद्धका कि शतसहस्र प्रणाम !



# मुनिश्री पद्मसागरजी महाराज



मुनि थी १० पर्मसागरजी के गृहस्थावस्था का नाम भूलचन्दजी था। आपका जन्म आज से लगभग ६० वर्ष पूर्व टोक (राजस्थान) में हुआ था। आपके पिता श्री गर्ददूमलजी पड़ित व माताजी श्रीमतो भीलीबाई थी। आप खण्डेलवाल जानि के भूषण् व बाकलीबाल गोत्रज थे। आपकी लीकिक एवं धार्मिक शिक्षा सामारण ही हुई। आपके पिताश्री गोटे का ब्यापार करते थे। धापने विवाह नहीं कराया। बालब्रह्मचारी ही रहे। परिवार में एक भाई और है।

ससार की नश्वरता को जानकर आपने स्वय प्राचार्य श्री १०८ वीरसागरजी महाराज से खानिया, जयपुर मे मुनिदीक्षा ले लो। ग्रापने इन्दौर ग्रादि मे चासुर्मास कर घर्मवृद्धि की।

पदमपुरी में सन् १-१-८-६१ में आपने चातुर्मास किया था। यही पर आचार्य कल्प श्री श्रुतमागरकी के साक्षिष्टय में आपने समाधिमरण किया।

# मुनिश्री सन्मतिसागरजी महाराज

श्री १०६ मृति सन्मतिसागरजी का गृहस्थ अवस्था का नाम मोहननालजी था। ग्रापका जन्म आज से करोब ७० वर्ष पूर्व टोडाग्यासिह में हुआ। आपके पिता श्री मोतीलानजी थे। आप खण्डेलवाल जाति के मूष्या थे और गोन छाबड़ा है। आपकी धार्मिक एवं लोकिक शिक्षा साधारण ही हुई। आपका विवाह भी हुआ था।

आपने १०८ श्री ग्राचार्य वीर-सागरजी से दीक्षा ली। ग्रापने इन्दौर

औरंगाबाद, फल्टन, कुम्भोज, जबलपुर, आरा आदि स्थानो पर चातुर्मास किये। आपको तत्वायंसूत्र का विशेष परिचय था। आप ग्रभी आहार में केवल दूछ मात्र ग्रहण करते रहे। आप इसी प्रकार शरीर से फ्रात्मा की दिका में बढते रहे। सन १९८१ को उदयपुर में ग्रापने समाधि ग्रहण कर ली तथा भीतिक शरीर का त्याग भी यही किया।

# मनिश्री ग्रादिसागरजी महाराज



आपका जन्म खण्डेलवाल जातीय अजमेरा गोत्र में हुवा या ग्राप मूलत: दांता (सीकर) राजस्थान के निवासी थे। आपकी दीक्षा प्रनापगढ़ में वि० सं० १६६० फास्नुन सुदी ग्यारस को हुई थो। आप आचार्य वीरसागरजी महाराज के प्रथम मुशिष्य थे। छोटो के प्रति वासस्य भाव और वहाँ के प्रति विनम्नता का व्यवहार आपका स्वभाव था। आपकी गुरु भक्ति अद्वितीय रही। आप हमेवा कहा करते थे कि बड़ा बनने की चेण्टा मत करो, बड़ा बनना सरल नहीं है।

आप निरन्तर आध्यात्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय कर उनका सार प्राप्त कर आत्मा का सच्चा अनुभव भी करतेथे।

जब भीषए। ज्वर से आपका शरीर क्षीण हो गया और शरीर में तीव वेदना थी, तब भी स्नाप ब्यान में लीन परमणान्त और गम्भीर थे।

पू० सहाराजश्री की भावनाका सार उनको प्राप्त हुवा। प्रातःकाल चार बजे स्वयमेव उठकर पद्मासन लगाकर बेठ गये, जिससे ऐसा प्रतीत होता या मानो निर्भीक होकर यमराज का सामनाकर रहे हो।

आपने भव भवान्तरसे प्र£णयो के पीछे लगने वाली ममता की अजीर को समता रूपी शस्त्र मे क्षीगा कर दिया और यमनाशक सयम को स्वीकार किया ।

ख्याति, लाभ, पूजा के लिये जिसकी भावना है वह समाधिमरएा नहीं कर सकता।

परस्तु आपने हसते २ रामोकार मत्र का जाप्य करते हुए अन्तःसमाधि में लीन होकर गुरुवर्ष १०८ आचार्य वोरसागरजी के सान्निष्टय मे ग्रनन्तानन्त सिद्धों की सिद्धि के क्षेत्र परमपावन सम्मेदांशखर पर भौतिक शरीर का परित्याग कर देव पद प्राप्त किया ।

सुमेरु पर्वत की ट्डता, सागर की गम्भीरता, बसुधा की क्षमाबीलता, व्यामोह को विशालता, गिंश की गीतलता और नवनीन की कोमलता, जिसके समक्ष सदैव श्रद्धा से नत रहती थी, ऐसी अध्यास्म मृति थे श्री आदिसागर महाराज ।

# मनिश्री समितसागरजी महाराज

आपका जन्म भीरंगाबाद जिले के अन्तर्गत पिपली ग्राम में हुआ । आपके पूर्वज हेह गांव के खण्डेलवाल जातीय काञलीवाल गोज में उत्पन्न हुए थे । आपने नागीर में ति० सं० २००६ की भ्रापाढ सुक्ता एकाद्याजे के दिन सुल्लक दीक्षा एवं वि० सं० २००६ में फुलेरा (राजस्थान) के पंच-कल्यापढ़ महोत्सव के अवसर पर कार्तिक गुक्ला चतुर्वशी के दिन मुनिदीक्षा ग्रहण की थी। आप इड श्रद्धानी, परम तपस्वी साधु थे। सं० २००६ में आवार्य संघ का साथ नीवंदाज सम्मेदशिखर की मात्राज को गोये। तीचेराज कर्ममेदशिखर की सात्राज कर्ममेदशिखर की सात्राज कर्ममेदशिखर की सात्राज कर्मों को काटने के लिये ईसरी में भीतिक शरीर का त्याग किया।

# भुनिश्री श्रुतसागरजी महाराज



पूज्य मुनिश्री ने द्वाचार्य वीरसागर महाराज से दीक्षा लेकर अपने को द्वारम कल्यासा के मार्गे पर लगाया था। दीक्षा लेने के कुछ समय पश्चात् ही आपका समाधि मरसा हो गया। आप महान तपस्थी साधु थे।

#### १३२ ]

# मुनिश्री ग्रजितकीर्तिजी महाराज



[ झिष्य आचार्यश्री वीरसागरजी महाराज्य ] (जीवन परिचय अप्राप्य )



# मुनिश्री जयसागरजी महाराज

आपका जन्म जयपुर (राजस्थान) मे हुवा था। पूर्ण नाम श्री गुलावचन्द्रजी टोंग्या था। सं० २००३ में म्नापने ब्रती जीवन प्रारम्भ किया, बाचार्य वीरसागरजी से वत स्वीकार किए। सं० २०१३ मे मुनिदीला जयपुर में ही ली। सं० २०२४ प्रतापगढ मे आचार्य विवसागरजी महाराज के साश्रिध्य में आपकी समाधि हुई।

# म्राचार्यकल्प श्री श्रुतसागरजी महाराज



राजस्थान के प्रसिद्ध शहर बीकानेर में फाल्गुन बदी जमावस्था सम्बत् १६६२ में ऋावक (ओसवाल) गोत्रोत्पन्न श्रीमान् सेठ छोगामलजी, माता थीमती गज्जोबाईकी कुलिसे झापका जन्म द्वसा था। माता-पिता ने आपका नाम श्री गोविन्दलाल रखा, इकलोते और लाड़ले पुत्र होने के कारए। सापकी फागोलाल भी कहा करते थे।

ग्रापके पिता कपडे के अच्छे व्यापारी थे। घर की स्थिति ग्रच्छी सम्पन्न थी। आपसे बड़ी एक बहिन श्री सोनाबाईजी भी है जो धर्म परायए। तथा ग्राप्त करवाए। की ओर ग्रग्नसर होकर घर्म ध्यान में कालयापन करती है।

पिता के होनहार, इकलौते लाइले पुत्र होने के साथ ही सम्पन्न परिवार में होने के कारण आपके पिताओं ने आपकी शिक्षा को विशेष महत्व न देकर प्रारम्भिक शिक्षा मात्र ही दिलाई। प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आप पिताओं को उनके ब्यावसायिक कार्य में सहयोग देते हुये कपडे का ब्यापार करने लगे। कुछ समय बाद आप ध्रपनी कार्य निपुरणता के कारण व्यापारी वर्गमे प्रतिष्ठित हुये और आपने व्यापार में प्रचुर सम्पन्नता एवं सम्मान प्राप्त किया।

प्रारम्भ में आपके पिता श्री मुंह पट्टी वाले क्वेताम्बर आम्नाय के कट्टर अनुसायी थे। संयोग की बात कि एक रामनाथ नाम का ब्यक्ति जो कि जाति का दर्जीथा, आपके मकान के नीचे किराए पर रहताथा। वह ब्यवसाय भी अपनी जाति के अनुसार सिलाई का करताथा। दर्जीहोते हुए भी सुयोग्य एवं टिगम्बर जैन आम्नाय के प्रति गहरी श्रद्धा रखताथा। इसने अपनी विवेक- आपकी माता विशेष धर्म परायण व सद्गृहस्थिन के साथ ही अत्यन्त दयालु व योग्य थी। इसका पूर्णतः प्रभाव आप पर पड़ा। श्रापके पिताजी भी एक उच्च घराने के फ्रादर्श व्यवसायी होने के साथ ही जिनधर्म के कट्टर श्रमुखायी व श्रद्धालु थे। व्यापारी वर्ग मे स्रापकी अच्छी प्रतिच्छा थी।

जब आपकी उम्र लगभग १७ वर्ष की थी तो पिताओं ने झापका विवाह बीकानेर निवासों व कलकत्ता प्रवासी सेठ जुगलिक होरजी की शील रूपा, सुपोग्य सुपुत्री श्रीमती बसंताबाई के साथ सम्पन्न करा दिया। लेकिन झापका गृहस्थाशम बालापन से ही बहुत वेराग्य युक्त व्यतीत हुन्ना। झापकी बड़ी बहित श्री सीनाबाईजी भी प्राजकल श्रावकों के नैष्टिक क्षतींका पालन करती हुई शुद्ध ब्रह्मचर्म पूर्ण जीवनयापन कर रही है।

धापके सुयोग्य, कर्लब्यशील तीन पुत्र श्री माणिक बन्द्रजी श्री होरालानजी एवं श्री पदम बन्द्रजी हैं, जो पैतृक उद्योग के अनावा प्रेस का भी सञ्चालन करते हैं। आपकी सुयोग्यशील रूपा तीन पुत्रियों भी हैं। वही पुत्री श्री धमराववाई हैं। इनका विवाह पुरिनियामे श्री अंवरलालजी के साथ एव मफ्तती पुत्री श्रीमती ममीलवाई का विवाह कक्कता निवासी सेठ श्री उदयबन्द्रजी घारीवाल के यहां मन्पन्न हो चुका है। आपको छोटी पुत्री सुभी सुघीला वर्तमान में ग्राधिका श्रुतमतीजी हैं तथा गहरी घामिक आस्था के साथ त्याग माणे की और उनकी हे ली है।

जब आपको उम्र लगभग २७ वर्ष की होगी आपको पिता श्री को एक सामारण सी बीमारी ने पीड़ित किया। उनको यह श्राभास हुमा कि मब हमारा जीवन झिलम लह में तैर रहा है। कौन जानता था कि सचमुच यह साभारण सी बीमारी ही इनको प्राण झून्य कर देगो। आपने जीवन को असम्भव जान समाधि ले जी और निर्मल आत्मा में अनन्त गुणो से युक्त भगवान जिनेन्द्रदेव का स्मरण, करते हुये असमय ही खापकी आत्मा वामिब शारीरको छोड़कर स्वर्ग के मुख में लवलीन हो गई।

दुखित हृदया मां ने संसारको इस नश्वरताका प्रत्यक्ष दर्गन करने हुए निश्वय किया कि स्रसारता से सारता को जाने के लिए जिनेन्द्र भक्तिरूपो बाहन का प्रवलम्बन लेना ही श्रेयस्कर है। इसके लिए स्वाग तपस्या को आवश्यका है। पिन श्री की मृत्यु के बाद ७ वर्ष तक स्रापने प्रपत्नी श्राक्त अनुसार जिनेन्द्र स्थावान को सार्थन करते हुए त्याग स्रीर संयम का पालन किया। स्थन समय में समाध्य भराया को उत्तर स्वाक्त से प्रत्य के स्वापन के स्वापन के स्वापन के स्वापन के स्वापन के स्वपन स्वापन के स्वपन स्वापन से स्वपन के लिये वानी गई।

माता पिता के स्वर्गाराहरण हो जाते में फागोलालजों को ससार की ग्रसारता का भाव उदमायित हुआ। अपने हृदय में त्याग तप साधना ही ग्रात्मकत्याण का हेतु है ऐसा विचार कर घर पर रहते हुए आत्म-कत्याण का कारण त्याग, उपवास, सयम ग्रादि धार्मिक क्रियाण करने लगे। कलकत्ते में "द्योगालाव गोविन्दलाल" के नाम से ग्रापका कपडे का चोक व्यापार होता था। आपका वडा पुत्र भी आपके व्यापार में योग देन लगा, श्रीमान् पं० ब्रह्मचारी मुरेग्द्रनाथजी, श्री ब्रह्मचारी श्रीलालजों काव्यतीर्थ एवं श्रीबदीश्रसादजी पटना वालों के साथ आपकी द्यास्त्रीय चविंग तथा ज्ञान गोध्वियां होती थी। ज्ञानाजंन के इस अभ्यास के द्वारा श्राप द्यास्त्रीय विद्वान हो गये। आपके अन्तर में ग्रह तथा की भावना दिन प्रतिदिन बढती गई, फनतः आप ४० वर्ष की तकण वय में आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिकाल करने लगे।

विकास सम्बत् २००६ को उदासीन ग्राध्यम ईसरी में आपने परम पूज्य आचार्यवर श्री वीर-सागरजी महाराज के प्रथम दर्शन किये थे। तभी से ग्राधकी आत्म-कल्याण की भावना का प्रवलतम उदय हुआ था ग्रीर उसी समय से सासारिक अंभव नीरस एवं जल बुदबुदे के ममान प्रतीत होने नगे। फलतः घर पर ग्राकर ग्राप उदासीन वृत्ति से रहने लगे। फिर भी आपको हृदय में पूर्णतः शानित नहीं मिलो और सम्बत् २०११ में टोझारार्थिस हु (राजस्थान) में आचार्यश्री वीरमागरजी महाराज के समीप ७ वीं प्रतिमा के बत ग्रहण कर लिये। इन वर्तो के लेने से ग्रापकी ग्रात्मा में अटूट वैराग्य भावनारूपी ज्वाला ज्वलित होने लियो। फलतः चार माह वाद ही टोडारायिस हु में कार्यक सुदेश स्वत् २०११ में ही आचार्यश्री वीरसागरजी महाराज से ग्राप्ते हल्लक दोक्षा ग्रहण कर ली श्रुत्लक दीक्षा के बाद आपका घ्यान ग्रागम जान के ग्रालोक में विचरने लगा। प्रस्प समय में अपनी तीक्ष्ण विवेकशीलता के द्वारा आपका ज्ञान आत्मा में ग्रालोकित हो गया। आपने विचार किया कि ग्रात्मा अनन्त द्वारीरों में रहा परन्तु एक भी शारीर आत्मा को नहीं रख सके। आत्मा और शारीर का यह दुःखदानां संगोग वियोग का अवसर कैसे समाप्त हो? जब इस समस्या का समाधान स्वयं की विवेक ग्रीत्मता के द्वारा लिया, तब आपने शोध हो हुलारों नर-नारियों के बीच अपूर्व उत्साह पूर्वक समस्त ग्रन्तरङ्ग बहिर कुपरियह का त्याग कर भादों सूदी तीज सम्बत् २०१४ में ग्रुम वित्त जयपुर खानिया में ग्रान.स्मरणीय परम पूज्य ग्राचार्यवर श्रीवोरसागरजी महाराज के श्री चरणों में ममन कर आत्म शानित तथा विग्रद्भात कि लिये दिगम्बर मृति का जीवन अङ्गीकार कर लिया।

आपको परम चारित्रशोला, घर्मानुरागिए। पत्नी भी ५ वी प्रतिमा के ब्रत अङ्गीकार कर घर्माराघन द्वारा आत्मकल्याए। की क्रोर अग्रसर वन जीवनयापन कर रही हैं।

मुित दीक्षा के बाद आपका प्रथम चातुर्मास ब्यावर, दूसरा अजमेर, तीसरा सुजानगढ़, चौथा सीकर, पाचवां लाडनू एव छटवां जयपुर मे हुआ। जयपुर चातुर्मास के अवसर पर आपके ऊपर असह्य शारीरिक संकट आ पड़ा या, लेकिन आपने-अपने झात्मबल के द्वारा दुःखी भौतिक शारीर से उत्पन्न बेदना का परिषह शान्ति पूर्वक सहन कर विजय पाई।

ग्रापकी पेशाब रक गई थो । किसी भी प्रकार वाह्य साधनों द्वारा उसका निकलना श्रसम्भव था । इस विज्ञानवादी विकासी-मुल युग मे ऐसी श्रनेको ग्रोपधियाँ हैं जिनका सेवन कर या यात्रिक साधनों द्वारा आपरेशन कर बड़े-बड़े दु ख धागात्र में पूर किये जा सकते हैं, लेकिन आपने अपने तप बल, ज्ञान बन से जिस ग्रीधि को पा लिया उसके सामने उपर्युक्त वाह्य औषधिया अपना मूल्य नहीं रखती, इमलिये ग्रापने इन औषधियों व यन्त्रों के सेवन का त्याग कर दिया था ग्रीर यही ग्रापक स्वाम की वस्पसीमा का उल्कृष्ट एवम् ग्रनुपम उदाहरण है । अन्त से जब देव ने ग्रपनी करतूत करली ग्रीर मुनिश्री द्वारा इस कठीर वेदना को जात्म साधना द्वारा ज्ञान्तिपूर्वक सहन करते हुये देख हार मान गया तो स्वत: अविजयीसा होकर मुंह खिलाकर कला गया ।

आपने अनन्त वेदना को सहनकर अपने आत्मतेज एवम् कठिन परिषद्द सहने का अनुपम उदाहरण प्रस्तुन किया । बन्य है ऐसी तपस्या को, ऐसे त्याग को एवम् ऐसी आत्मकस्याण की साधना को जिसमे चाहे सुख हो या दुःख, रोग हो या सकट, सभी में समानता रह सके । जब चातुर्मास प्रविध समाप्त हो गई भौर जयपुर से विहार कर ससंघ बुन्देलखण्ड के पवित्र अतिशय क्षेत्र पपौराजो की वन्दना के निष् प्राये तो पुनः म्रापको इस रोग ने पीडा देना प्रारम्भ किया । इस बार पपौराजीमें जो बेदना हुई वह अत्यन्त ग्रसह्य ग्रौर दुःखदायिनी थी। पुनः ग्रापको पेग्नाब रुक गई। ग्रनेक बाह्य साधन जिनमें किसी भी प्रकार हिंसा न हो, अपनाए गए। किसीमें भी सफलता नहीं मिली। एक डाक्टरने ग्राचार्यश्री से विनय की कि यदि महाराजको ध्यानावस्था या मूर्ख्यवस्थाके समय द्रजेक्शन लगा दिया जाय तो आराम होनेकी सम्भावना की जा सकती है।

आचार्यश्री से कहे गये उक्त शब्द मुनिशी ने मुने और तुरन्त मुस्कराकर बोले "अइया साधुओंसे कभी जबरदस्ती नहीं की जा सकनी । वे विदवमे किसी भी प्राणीके आधीन नहीं होते । उन्हें तो अपनी ग्रास्माका कट्याएंग करना है । यदि जापने इन्जैक्शन लगा दिया या आपरेशन कर दिया ती ठीक है क्योंकि यह तो ग्राप्को करना है पर यदि मैंने समाधि ले नी तो ? इस प्रश्नका उक्तर कुछ भी नहीं था, ग्रतः डावटर साहव मौन रह अपनी वातका प्रतिकृत उक्तर पाकर एव ग्रापकी इस महान माजनो देखकर ग्रवाह कर गृह ।

अनन्त वेदनाके होनेसे महाराजश्री भौन अवस्थामे लेट हुए थे। अनेक विद्वान चारो ओर अत्यन्त वैदान युक्त व समाधि-मरण पूर्ण उपदेश व पाठ कर रहे थे। महाराजश्री अपने आत्म-ध्यानंस लीन रहते। जब नीव वेदनाका अनुभव होता तो मात्र एक दो चार करवट बदल कर उस घोर दुःखकां सहन कर लेते थे। जो डाक्टर आये हुये थे भाषको इस महान साधनाको देखकार हाथ जोड़े महाराजश्री के सामने बैटे हुए थे। दस सहनज्ञाक्त को देखते हुये ध्रनेकों नर-नारियोकी आंखोंसे आसू बह रहे थे। लोगों से बह वेदना देखी नहीं जाती थी। अन्तमें मुनिश्रीने अपनी आत्म-साधना एव परिषद्ध क्षमनासे मुक्ति पाई।

आचार्यश्री ने जबिक आप इस वेदनासे पीडिन थे प्रापके समीप बैठ जिस वेराग्य पूर्ण एवं संसारकी ग्रसारना तथा प्रारम-कत्याराके उपदेश प्रापके समक्ष विधे वह अत्यन्त रोमान्चकारी एवं हृदय-ग्राही थे। उन्हें सुनकर जन-साधारणके ऐसे भाव होते थे कि घन्य है यह मुनि अवस्था और धिवकार है इस संसारको ! भगवन मैं भी इस अवस्थाको पाऊँ। धन्य है जिन्होंने मुनिपद धारणा कर लेने पर भावों और कियासे पंच पापोंका त्याग कर दिया, कोध, मान, माया रूपी पतनकारो कथायोंसे पण्ड छुडाया, तथा बहिरान्या बुद्धिके बदले अन्तरास्मा बुद्धिसे आत्माको निर्मल बना लिया। इस प्रकार आत्म-कत्यारा करते हुये आप प्रनेक प्रात्माकोको इस पथका अवलोकन करानेमें तन्यर है।

इस प्रकार मुनि जीवन यापन करनेमें आपको धनेक द्यापत्तियों, उपसर्गों और परीयहोंका सामना करना पढ़ा लेकिन मुनिश्री सदा अपने आन्स-कल्याणके लक्ष्यमें इस प्रकार लवलीन रहे कि इन द्यापत्तियोंसे आपके नपोतेजमें वृद्धि ही हुईं। धन्य है उस मौ को जो मानबोके कल्याएं-कर्ता ऐसे इकलौते पुत्रको जन्म देकर महा भाग्य-शालिनी हुई। इस क्षणिक जीवन में आपने जबमे इस पथका अवलम्बन निया तबसे मतुल जैनामम-का ज्ञान महाएं करते हुये चारित्र के क्षेत्रमे भी अनवरत स्रयाणी हैं। आपके दैनिक जीवनका अधिक उपयोग ग्राहत-स्वाध्यायमें ही होता है। आपका स्वाध्याय स्थायी और शुभोपयोगी होना है। आप अपने उपदेशमें जिन वातोका निरूपएंग करते है वह विद्वानों को भी ग्राहचर्यकारी होती है।

श्री श्रुतसागरजीके दिव्य व्यक्तित्वमें एक अनोक्षी प्रभावीत्पादक शक्ति है जिसका अनुभव उनके सम्पर्कमें स्राने पर ही हो पाता है। जैन आगमके दुरूह और गृहतम रहत्य। तक उनकी जिज्ञासु हृष्टि पहुचती है स्रौर वे तत्त्व विवेचनमें आठों याम एक परिश्रमी विद्यार्थीकी तरह रुचि लेते हैं एवं करोर अध्यवसाय करते है।

समाजमे आजकल प्रनेकान्तवाद तथा स्याहादकी उपेक्षा करके किसी भी एकान्त दृष्टिसे पक्ष समर्थन किये जाने के कारण जो अनर्थकारो ऊहापोह मच रही है उसके प्रति भी आपकी दृष्टि अरयन्त स्पष्ट और प्रागम सम्मन है। आपका कहना है कि हमारे पूज्य आचार्योंने तरवज्ञानकी कठोर साधनाक उपरान्त जो विवेचन किया है वह यदि हमारी दृष्टि में ठीक नहीं बेठता तो यह हमारे ज्ञान तथा स्यापकामकी कमी है अथवा हमने बातको उम अपेकासे समक्रनेका प्रयास नहीं किया है। ऐसी स्थितिमें हमें प्रानी बुढिको आचार्योंक कथन और अपेक्षासे समक्रनेका प्रयास नहीं किया है। ऐसी स्थितिमें हमें प्रानी बुढिको आचार्योंक कथन और अपेक्षाक अनुसार विकसित करने का प्रयास करना चाहिये। आचार्योंक अपनी बुढिको अनुसार विकसित करने का प्रयास करना चाहिये। आचार्योंक अपनी बुढिको अनुसार अधिकार भी नहीं है।

वर्तमान में घ्राप घ्राचार्यश्री धर्मसागरजीके सब के साथ में रह रहे है आपके द्वारा आचार्यश्री धर्मसागर अभिवन्दनग्रन्थ का विमोचन २ मार्च १६६२ को भीण्डर में २५ हजार की जनसच्या में विमोचित किया गया था। उसी घ्रवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। जो दिगम्बर जैनाचार्य एव घ्राचार्य परम्परा के नाम से हुई थी। वर्तमान में घ्राप यदा कदा लेखा ग्राटि लिखकर समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

आपमे वास्सल्य भाव भी कृट-कृटकर भरा है। आचार्यश्री के प्रति विनय और सचके ग्रन्य साधु-साध्वियोके प्रति आगका व्यवहार उस वास्सल्य और कल्याण-भावनासे ग्रोत-प्रोत रहता है। उनके लिए आपका कथन है कि हम सब छ्यान्य है ग्रतः बुटिया हमने हो सकती है, इसलिए निंदककी बात सुनकर भी हमे रोव नहीं करना चाहिये वरन आस्म-शोधन करके अपने ग्रापको बृटि हीन बनाना चाहिये। "वो हमारा है सो खरा है" ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हमे तो हमेशा सत्यको स्वीकार करनेके लिए तैयार रहना चाहिए और कहना चाहिये कि—"जो खरा है सो हमारा है।" ऐसी परम पवित्र ग्रापको प्रति कोटिश: नमन है।

# श्री सिद्धसागरजी महाराज



साबुआ सध्यप्रदेशमें सेठ चम्पानालजी जैन की गिनती प्रतिष्ठित घरानो में होती है। जिनशासन सेवा और साधु वैयावृत्ति की भावना कुलपरम्परा से ही उन्हें मिली थी। इसे ही वे अपना घमं मानकर जो रहे थे। पत्नी दोलीबाई भी उन्हें मिली तो लगभग ऐसे ही जिचारों की। इस धमंश्रील दम्पति को वि० सं० १८६६ भाइपद खु० पचमी को पुत्ररत्न का लाभ हुआ तो नाम रखा उन्होंने मथुरादास। स्कूली पढाई में मथुरादास मैट्रिक से आगे नहीं बढ़ सका पर तस्वज्ञान वैराग्य में वह उतना बढा जहां श्रीरो का पहचना मुक्कल था। निर्मन्थ गुरुषों को 'आहारदान' देते ही उसमें वैराग्य की किरण पट पड़ी भीर इन्दौर में पु० आर श्री

वीरसागरजो म० से सातवी प्रतिमा के वत प्रहण कर लिये। वि० स० १९६५ पीष णु० पचमी को पूज्य आचार्यश्री से ही अल्लक दीक्षा का सुयोग मिलगया। बाल ब्रह्मचारो मण्रादास क्षु० सिद्धसागरजी म० वन गये। यह सब गुरु कुपा का फल है। बहुत बढे पुण्यात्माओं को गुरु कुपा मिल पाती है। शास्त्रों का अध्ययन करके प्रापने कुछ रचनाएँ भी की है। दीक्षाकाल से लेकर अब तक निम्नलिखित स्थानों में चातुर्मास करके प्रमान्नत की वर्षा की है—

इन्दोर, कव्नेर, कन्नड़, कारजा, सज्जनगाव, फालरापाटन, रामगंजमटी, नैनवा, सवाई-माधोपुर, नागोर, सुजानगढ, नरायना, दूदू, मौजमाबाद, केकडी, टोडारायसिंह, मदनपुरा, जयपुर। मौजमाबाद में तेरह चातुर्मास कर चुके है तथा सन् ६६ से सन् ७३ छोडकर मौजमाबाद में ही विराजमान हैं।

वर्तमान मे ग्राम मोजमाबाद मे चातुर्मास कर रहे है यह अतिषय क्षेत्र है यहाँ एक मन्दिर तीन शिखर का विकाल मन्दिर है जिसमें भूमिके नोचे २ भौहरे (तलघर) है जिसमें अतीव सुरदर मनोरम मूर्तियां विराजमान हैं। सन्दर को देखने हेतु दूर २ से यात्रोगए। आते हैं। बाजार में एक छोटा मन्दिर है तथा गांवके बाहर एक निषयोजी हैं जो अपनी प्राकृतिक छटा से आकर्षक केन्द्र है। यहाँ पर धर्मानुरागी आवकों के ४०-४० घर है यहाँ जिनमन्दिरजी में वहा भारी आस्त्र भण्डार है। करीब-करोब दिगम्दर जैन बांगमयके सभी ग्रन्थ उपलब्ध है।

#### सुन्दर साधनाः

भ्रापकी सौम्यमुद्राके दर्शन से ही यह स्पष्ट फलकता है कि भ्रापकी गम्भीर प्रकृति है। सदा मौन पूर्वक भ्राप अपनी साधना करते हैं। ध्यान, सामायिक, षड्भावस्यक पालन में भ्रति उत्साह है। अब कभी बोलने का प्रवसर आवे तो सुमधुर परिभित एवं हित कारक भ्रादि अनेक गुण आपमें ऐसे हैं जो भ्राप्त कल्याणे ब्हुओं के लिए अनुकरणीय है जो ब्यक्ति एक बार भी आपके दर्शन कर लेता है उसे यह इच्छा बनी ही रहती है कि ऐसी प्रधान्त मूर्ति के फिर कभी दर्शन करूं। रात दिन भ्रापका समय पठन-पाठन में ब्यतीत होता है। 'जैन गजट' आदि अखबारों में आपके लेख कविता एवं शंका-समाधान प्रकाशित होते रहते हैं।

भ्राप द्वारा रचित पूस्तकों के नाम निम्न प्रकार है :--

- (१) आचार्यश्री वीरमागरजी महाराज की पूजन
- (२) संस्कृत शान्तिनाथ स्तोत्र
- (३) जीवन्धर की वैराम्य बीणा
- (४) चिन्तामिए पार्श्वनाथ पूजा
- (४) सत शिक्षा
- (६) पराक्रमी वरांग
- (७) लघु समाधि साधन
- ( = ) पंचाध्यायी तत्वार्थंसूत्र आदि ।

#### अनुवाद :

- (१) सन्मति सूत्र (२) धर्मरत्नाकर (३) ध्यानकोष (४) आराधना समृच्यय
- (५) कम्मपयदि चूरिंग (६) पाच द्रायिशतिकाऐ (७) द्रव्य संग्रह (६) भक्तामर स्तोत्र (१) अन्नदेवकृत श्रावकाचार (१०) श्री योगदेवकी सुखबोध तत्वार्थवृत्ति एवं भगवती धाराधना।

इस प्रकार आप एक बहुत फ्रच्छे कवि, नेखक, ज्ञानी, घ्यानी, तपस्वी, साथक महान आत्या है। आपका उत्तम क्षमा के दिन जन्म है, आप वास्तव मे उत्तम क्षमा के साक्षात् अवतार है। कोध मात्र तो आपके पास आता ही नहीं।



# क्षुल्लक श्री सुमितसागरजी महाराज

श्री १०४ झुल्लक सुमितिसागरजी का गृहस्य प्रवस्था का नाम मदनवन्द्रजी था। आपका जन्म संवत् १६४० में किश्वनगढ़ (अजमेर) में हुआ। ग्रापके पिता श्री फूलवन्द्रजी थे व माता गुलाववार्ड थी। ग्राप खण्डेलवाल जाति के भूषण हैं। ग्रापकी लौकिक एव धार्मिक शिक्षा साधारण ही रही। ग्रापके एक भाई था। ग्रापके दो विवाह हुए। गाईस्थ जोवन सुखसम्पन्न था।

आपने सबत् २०२२ में मॅगसिर कृष्णा एकम को स्वर्गीय १०८ आचार्य बीरसागरजी महाराज से खानिया मे कुल्लक दीक्षा लो । प्रापने खानिया ब्यावर, प्रजमेर, जयपुर आदि स्थानों पर चालुमीम किये।

#### र्ह्स ग्रायिका इन्द्रमतीजी



आधिकाश्री १०५ इन्दुमतीजीका जन्म सन् १६०५ में हुआ। था। मारवाड में डेहनामक ग्राम को आधिकी जन्म-भूमि बनने कासौभाग्य प्राप्त हुआ।। आपके पिता श्री चन्दनमलजी पाटनी थे और माता जडाबबाई थी। ग्रापने दिगम्बर जैन खण्डेलवाल जानिको विभूषित किया था।

चन्दनमनजी जहा कुणन व्यापारी थे, बहाधमित्मा भी थे और जनको गृहिणी जडाववाई तो जनमे दो कदम स्रामे थी। आपके चार पुत्र हुए—ऋदिकरण, गिरधारीलाल, कंशरीमल, पूनमचन्द्र। आपके तीन पुत्रिया हुई गोपीबाई, केशरीबाई, मोहनीबाई। मोहनीबाई का विवाह चम्पालालजी सेठी के साथ हुख्या तो सही पर खह माह के मीतर ही जनका स्वर्गवास हो। गया। इससे दोनों परिवाद दुःखी हुए।

पिता की प्रेरणा पाकर मोहनीबाई जिनेन्द्र पूजन व स्वाध्याय में काफी समय बिताने लगी। स्रापने परिवार के साथ तीर्थयात्रा की। जब श्री १०८ मुनि शान्तिसागरजी का सघ सम्मेदशिखरजी की वन्दना के लिए आया तो उनके दर्शनो से आपके विचार और भी स्रधिक विरागको ओर वटे। चूकि श्राप मुनिश्री के प्रवचन स्रपने हजार झावस्यक काम छोडकर भी मुनती थी। इसलिए विषय वामनाग्रों से विरक्ति बढती ही रही।

उन दिनो, ग्राचार विचार में मारवाड बहुत पिछड़ा था। पर जब १०८ मुनिश्री चन्द्रसागरजी विहार करते हुए सुजानगढ आये तब यहा के श्रावकों ने भी अपने को सुधार लिया। जब मोहनीबाई को उक्त मुनिश्री के आने और चातुर्माम की बात जात हुई तो मोहनीबाई भी अपनी माता के साथ दर्शन करने के लिए आई स्पीर मा के साथ दोन करने के लिए आई स्पीर मा के साथ दोन करने के लिए आई स्पीर मा के साथ दोन करने के लिए आई स्पीर मा के साथ दो स्वय भी दसरी प्रतिमा स्वीकार करली।

बातुर्मास के बाद मुनिश्री ने विहार किया तब मोहनीबाई भी उनके साथ अनेकों नगरों में गयी। वे आहार दान तथा घर्म श्रवण के कार्य करनी थी। सन् १६३६ में श्रापने सातवी प्रतिमा स्वीकार करली। धापके भाई (ऋद्धिकरण) भाभी ने दूसरी प्रतिमा ली और मा ने पांचवी प्रतिमा के त्रन स्वीकार किये। यही धापका परिचय प्रध्यापिका मधुराबाई संहुआ।

जब चन्द्रसागरजी ने कसाबसेडा (महाराष्ट्र) में चातुर्मास किया तब मोहतीबाई ग्रीर मधुराबाई ने उनसे ग्रायिका की दीक्षा बाबत निवेदन किया। मुनिश्री ने आगापीछा सोचकर उन्हें सन् १६४२ में झूलिनका दोका दो। ग्रव ब्रह्मचारिणी मधुराबाई का नाम विमलमती रखा गया और ब्रह्मचारिणी मोहनोबाई को इन्दुमती कहकर पुकारा गया। आप दोनो ने पीछी कमण्डलु, द्वेत साड़ी व चादर के सिवाय सभी परिग्रह का त्याग कर दिया ग्रीर ज्ञान तथा ध्यान की साधना करने में लगी।

जब मुजानगढ़ निवासी चादमल धन्नालाल पाटनी ने मुनिश्री चन्द्रसागरजी से बडवानी की ओर विहार करने और स्विनिमित मानस्तम्भ की प्रतिष्ठा मे सिम्मिलन होने के लिए प्रार्थना की तब इन्दुमतोजी भी सघ के साथ चली।

जब नागौर में मुनिराज आचार्य श्री बीरसागरजी का चातुर्मास हुमा तब आपने उनसे आर्थिका दीक्षा ली और अपनी साम पूरी की । उनके सच में रहकर आपने अनेक नीथौँ की यात्रा की । आपने भारतवर्ष के समस्त प्रान्तों में विहार कर धर्म प्रभावना जी है ।

सन् १६६२ में तीर्थराज सम्मेदशिखरजी पर फ्रापको क्षभिनन्दन ग्रन्थ भंट किया गया था। आपने उमे स्वीकार नहीं किया। वन्य है क्षापका त्याग तथा सिहबृत्ति जीवन। ६० वर्ष की उन्न में आप परम शान्त जितेन्द्रिय है। जिनागम पर क्षापकी अपार आस्था है।



#### श्रायिका वीरमतीजी



भी १०४ प्राप्तिका वीरमतीजी का गृहस्थावस्था का नाम चांदबाई था। आपका जन्म प्राज से लगभग ६० वर्ष पूर्व जयपुर (राजस्थान) में हुआ था प्रापके पिता का नाम श्री जमुनालाल था तथा धापकी माता गुलाबबाई थी। ग्राप खण्डेलवाल जाति की भूषण है। ग्रापकी लोकिक शिक्षा व धार्मिक शिक्षा साधारण हुई। आपका विवाह श्री कपूरचन्द्रजो के साथ हुए।

स्वय के नारित्र व आचार्य श्री १०८ ज्ञानिसागरजी के ब्रागमन से भावों में विशुद्धि हुई अत: सिद्धवरक्ट सिद्धक्षत्र में सुल्लिका की दीक्षा ली । विक्रम संबत् १९९४ में इन्दीर में स्वर्गीय १०८ ब्राचार्य वीरसागरजी से आयिका की दीक्षा ली । आपको सस्कृत व हिन्दी पर विशेष प्रधिकार है । आपने खातेगाव, उज्जैन, इन्दीर, फ्रांसरागटन, जयपुर, ईसरी, कोटा, उदयपुर आदि स्थानों पर चातुर्मास कर धमंबृद्धि की । धापने दृष्ठ के अलावा ब्रन्थ समस्त रसों का स्थाग किया है ।



#### ग्रायिका विमलमतीजी



ष्ठापका जन्म ग्राम मुंगावली ( मध्यप्रदेश ) में परवार जातीय श्री रामचन्द्रजी के यहा वि० सं० १९६६ मिती जैन मुक्ता त्रयोदणी कां हुआ था। आपका विवाह श्री हीरावालजी भोपाल ( म० प्र०) निवासी के साथ बाल्य अवस्था में हुआ, मगर दुर्वेजवश आपके पति का सससय में ही निश्चन हो गया। वारह वर्ष की अल्य आयु में स्रापका विश्वा होना सापके लिए नहीं सारी विपत्ति थी।

बाद में आपने विद्याध्ययन बम्बई में किया, १६ वर्ष की आयु के बाद आराप अध्यापिका के पद पर नागौर (राजस्थान) में श्रीमान् सेठ सोहनलालजी मच्छी द्वारा कन्यापाठशाला में नियुक्त हुई। सयोगवद्यापुष्य १०० श्री

चन्द्रसागरजी मुनि-महाराज विहार करते हुए नागौर पहुंचे। उस समय पूज्य महाराज से आपने द्वितीय प्रतिमाका चारित्र ग्रहण, किया।

म्राठ वर्ष पाठवाला मे पढाने के बाद मध्यापिका पद से त्यागपत्र दे दिया और पूज्य चन्द्रसागरजी महाराज के संघ में विद्रार करने लगी, तत्यच्चान् सबत् २००० के कार्तिक कृष्णा ५ के रोज झल्लिका दीक्षा प्रहण् की।

स० २००० कालमुन शुक्ला पूरिंगमा के रोज पूज्य श्री १०८ श्री चन्द्रसागरजी महाराज का बडबानी क्षेत्र में स्वर्गवास हो गया, बाद मे आपने पूज्य श्री १०८ बीर सागरजी महाराज ने चैत्र शुक्ला त्रयोदणी स० २००२ को आर्थिका दीक्षा ग्रहण की।

तत्पःचात् आपने ग्रनेक नगरो एव ग्रामो में विहार एवं चातुर्मास किया।

ग्रापका मरीर वायु के प्रकोप से भारी होने के साथ साथ कमजोर भी होने लगा । अतः सं० २०२० के बाद आपने लम्बी दूरी का विहार करने में असमर्थ रहने के कारण नागौर के ग्रासपास व खाम नागौर में ही ज्यादा चानुर्मास किये ।

कुछ वर्ष पहले आपके गिरजाने से भ्रचानक एक पैरकी हट्डी में फूेक्चर हो गया जिससे बहुत समय तक बेटनाकी भ्रसद्ध पीडारही। आपका दैनिक समय प्रावः स्वाध्याय में ही बीतता था। आपका मुख्य दैनिक स्वाध्याय पाठ आदि निम्न प्रकार चलते थे।

तत्वार्थसूत्र, भक्तागर स्तोत्र, सहस्रनाम, कल्याग्यमन्दिर, एकीभाव. स्वरूपसवोधन, समाधि-तंत्र, इष्टोपदेश, पार्थनाथस्तोत्र, ऋषि मण्डल स्तोत्र, सरस्वती स्तोत्र, णमोकार मत्र का माहारम्य, महावीराष्टक स्तोत्र, मगलाष्टकम् पंच भक्ति पाठ, प्रथमानुयोग व द्वव्यानुयोग का स्वाध्याय एवं प्रतिक्रमण ग्रादि ।

आपके द्वारा अनेकों प्रत्यों का प्रकाशन हुआ जिनके मुख्य नाम ये है। कत्याग पाठ सप्रह, नित्यनियम पूजा, नित्यनियम पाठ पूजा, भक्तामर कथा (हिन्दी अनुवाद ), शांति विधान (हिन्दी अनुवाद ), देववदना, समाधि तन्त्र, इष्टोपदेश, स्वरूपसंबीधन, जिनसहस्र स्तवन, द्वादशअनुप्रेक्षा, सूतक निर्णय व नवधाभक्ति आराधना कथाकोष (संस्कृत ) आदि। आराधना कथाकोष तीनो भाग भी हिन्दी व सस्कृत में ख्रयकर प्रकाशित होगये हैं।

चरित्रनायिका श्री १०४ विमलमती ग्रायिकाजी सत्समाधि के साथ यही पर अपने भौतिक देह को बैंगाला सुदी १, वि० स० २०३४ में छोड़ चुकी है। अब तो धार्मिकजनों को उनके द्वारा उपदिश्मार्ग-उपदेश के ध्रनुगामी होते हुए उनके द्वारा प्रचारित जिनवाणी के श्रष्टययन करते हुए अपना हिन करते रहना चाहिये।



#### म्रायिका कुन्थुमतीजी

आपने आचार्य बीर सागरजी महाराज से सं० २००३ में ब्रायिका दीक्षा ली। आप इस समय ६० वर्ष के लगभग है। फिर भी अपने बतों को ससंयम पाल रही है। आप इस समय शिखरजी में पृ० सुपाश्यमती मासाजी के सामिष्टय में आन्म साधना कर रही हैं।

#### ग्रायिका सुमतिमतीजी

१०५ आ० सुमितमती माताजी (खण्डेवाल । विलाला गोत्र ) जयपुर की थी। ग्रापने आचार्य श्री वीरसागरजी से जयपुर मे आर्थिका दीक्षा ली। संघ का विहार मारवाड, डेह, नागौर की ओर हुवा। नागौर में ही आप समाधि मरण पूर्वक स्वगं वासिनी हुई। आपका ग्रधिकाश समय विशेष धर्मध्यान पूर्वक ही ब्यतीत हुवा।



#### ग्रायिका पाश्वमतीजी

आसोज बदी लृतीया विकास सम्बत् १९५६ के दिन जयपुर के लेडा ग्राम में बोरागोत्रमें आपका जन्म हम्राधा। जन्मके समय माता-पितान श्रापका नाम गेदाबार्ड रखा।

आपके पिताका नाम मोतीलालजी एव माताका नाम जहाबबाईजी था। आप प्रपने तीन भाइमोंके बीच अकेनी लाडली बहिन थी। समयका दुखदायो चक चना और प्रापके दो भाई प्रसमय मे ही इस नदवर ससारसे विदा हो गए। संसारकी इस प्रसारता को देखकर आपके छोटे भाई ब्रह्मचारी मूलचन्द्रजीने घर्मका आश्रय लिया जो आजकल आन्य-कल्यास्पकी छोर तस्पर है।

जीविकोपार्जनके उद्देश्यसे आपके पिता श्री सपरिवार खेडा ग्रामसे जयपुर चले आये थे और मोदीखानेका व्यवसाय करने लगे थे। उस समय आपकी उम्र मात्र पौच वर्षकी थी।

जब आपको अवस्था आठ वर्गको हुई तब आपके पिता श्रीने आपका पाणिप्रहण जयपुर निवासी श्रीमान् लक्ष्मीचन्द्रजी कालाक साथ सम्पन्न कर दिया। आपके स्वसुर श्री सेठ दिलसुखजी ग्रन्छे सम्पन्न प्रतिब्ठित व्यक्ति थे। सान ग्रामकी जमीदारी आपके हाथ थी। स्वसुर घरके सभी व्यक्ति योग्य और सुश्रिक्ति थे, फलन: ग्रापकी विशेष धार्मिक शिक्षा भी स्वसुर घर पर ही हुई। इसके पूर्व ग्रापको स्कृती शिक्षा भी स्वसुर घर पर ही हुई।

आपके पति श्री लक्ष्मीचन्द्रजी काला एक होनहार और कत्तंब्यजील व्यक्ति थे तथा ग्रध्यापनका कार्य करते थे । ग्रध्यापन कार्यके साथ ही ग्रध्ययनमे भी आपने उत्तरीत्तर वृद्धि की किन्तु बी० ए० पास करनेके दो माह बाद ही दुर्देव वग इनका अचानक असमयमें स्वर्गवास हो गया ।

कर्मकी इस दुखदायी गनिके कारण यौवनावस्थामें ही आपको वैघव्य धारण करना पड़ा। उस समय आपको उम्र २४ वर्षकी थी। आपको अपने गार्हस्य जीवनकी अल्प म्रविधिमें सन्तानका सुख प्राप्त न हो सका। ससार की इस दुखदायी असारताने आपके अन्तरमें वैराग्यकी प्रवल ज्योतिको जला दिया। आप उदासीन वृत्तिसे घरमें रहकर नियम जतीका कठोरतासे पालन करने लगी।

ग्रापको प्रात्मका कल्यारण होना या अतः वैघव्य प्राप्त करनेके द १ वर्ष बाद विक्रम सम्बत् १६६० में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य बान्तिसागरची महाराजसे खयपुर खानियां में ७ वी प्रतिमाके बत अञ्जीकार कर लिए। आपके परिएामों में निर्मलता प्रार्ड और अन्तरमें वैराग्य का उदय हुझा, फलतः विक्रम सम्बत् १६६७ मे आचार्यवर श्री वीरसागरजी महाराज्यसे सकनेरमें झुल्लिका की दीक्षा महरा करली ।

इस ग्रवस्थामे आकर आपने कठोर ब्रतोका ग्रन्थास किया और ज्ञान-चारित्रमें उत्तरोत्तर वृद्धिकी जिमसे आपको ग्रान्यामें प्रवल वेराग्यकी ज्योति जगमगा उठी, फलत. रविवार ग्रासीज बदी पूर्णमासी विक्रम सम्बत् २००२ में प्रातः समय ऋतिराषाटन में ग्रपार जन-समृहके बीच जय-ध्वितके साथ आचार्य वीपसागरजी महाराजसे ग्रायिकाकी दीक्षा ग्रहण करनी।

इस प्रकार श्रपनी क्रात्माको तप ग्रीर साधनासे उज्ज्वल करती हुई ज्ञान और चारित्रके माध्यमसे मुक्तिके मार्गपर श्रग्रसर हैं।



# श्रायिका सिद्धमतीजी

दिल्लीमे अग्रवाल सिंहल गोत्रोत्पन्न श्रीमान् लाला नन्दिक्कोरजीके घर माता श्री कट्टोदेवी की कुक्तिमें विकम सम्बन् १६४० के ब्रासीजमे ब्रागका जन्म हुआ । ब्रापका नाम दत्तीवाई या ।

श्चापके पिता श्री उदार हृदयी, होनहार भ्रीर अच्छे कार्यकर्ता थे। घरकी स्थिति सम्पन्न थी, तथा दिल्लीमें काठसे तैयार किया हुआ सामान बेचते थे।

जब प्रापकी तय ८ वर्षकी थी तब घ्रापका विवाह दिल्लीमें ही श्रीमान् लाला मौरसिंहजीके मृपुत्र श्री वजीरसिंहजीके साथ सम्पन्न हुम्रा था । ग्रापके स्वसुर रेल विभागमें माल गोदामके सबसे बढे प्रधिकारी थे । विवाहके ५ वर्ष वाद ही जब आपकी उम्र १३ वर्षकी थी आपके ऊपर दुःखके वजका प्रहार हुम्रा और आपके पत्तिका देहावसान हो गया । इस बालापन की अवस्थासे ही आपको वैषय्य घारण करना पढ़ा । इस घोर सकटके आ जानेसे आपको पिनाने दिल्लीमें एक विदुषी को ग्रापको शिक्षाके लिये निश्चित किया ग्रीर उन्होंके द्वारा आपको लौकिक व घार्मिक शिक्षा हुई । जैसे-जैसे आपने यौवनाबस्थामें प्रवेश किया तदनुसार आप सुधिक्षित होती हुई धर्म परायण होती गई, और दैनिक गृहस्थी ग्रीर कर्त्तेच्योंके साथ धार्मिक कार्योंको प्राथमिकता देती हुई ग्रास्म-कल्याणकी ग्रोर उन्मुख हुई ।

माता पिताकी इकलीती लाडली पुत्री होने और बालापनसे विधवापन जैसे घोर सकट में आ जानेसे आपकी माताको चिन्ता हुई कि इस गृहस्थी और अट्ट सम्पत्तिको कीन सम्भालेगा। स्रतः स्रापकी माताने आपसे स्राप्तह किया कि बेटी कोई बालक गोद ले लो जो हमारे बाद इस घरको सम्हाले रहे।

श्चापकी प्रवृत्ति तो वैराग्यकी ओर थी फिर भी माताजीकी हठके कारण ग्चापको एक बालक (श्री अनूपचन्द्र) को गोद लेना पडा। इस समय घापकी अवस्था २३ वर्षकी थी। बालक श्चनूपचन्द्र अपनी धर्म माताकी गोदों घाकर वंभव सम्पन्न होने लगा। बडा हुआ, शादी हुई घोर ५ पुत्र रत्नोके साथ ४ पत्रियोंका सौभाग्य मिला।

ग्रापकी ग्रात्मा सामारिक वैभवोके प्रति मोहीके बजाय निर्मोही होती जा रही थी। बालक अनुपचन्द्रको गोद लेनेके २ वर्ष बाद ही आचार्य श्री शास्तिसागरजी महाराजका सध दिस्ली आया हुआ था। उस समय आपने श्रूद स्पश्चित जल न पीनेका नियम ग्रहण कर लिया। तीन माह बाद ही हस्तिनापुरमे पुन. आचार्यश्री में सातवी प्रतिमातक के ब्रत ग्रङ्कीकार कर लिए।

परिएमिमें विश्वृद्धि झाई श्रीर ग्रन्तरमें वैराग्यको ज्योति जलने लगी तथा = वर्ष के कठोर व्रताभ्यासके बाद सिद्धवर कृटमे श्रापने श्राचार्य श्री वीरसागरती महाराजसे फाल्गुन सुदी पचमी सम्बत २००० में क्षाल्लिका की दीक्षा ले ली।

तप सयम और माधनाके साथ ज्ञान और चारित्रमे बृद्धि हुई जिससे छापके हृदयमे शुद्ध वैरास्यकी भावनाका उदय हुआ और आसोज बदी एकादशी रिविदार विकम सम्बत् २००६ मे आचार्य श्री बीरसागरजी महाराजसे नागीरमें आयिका की दीक्षा ग्रहण कर ली। निमित्तकी बात है आपके छोटे देवर की जाादी हुए दो माह ही व्यतीत हुए थे कि आपकी देवरानी को दुर्देव ने वैधव्य छारण करा दिया, जिससे उसके झन्तरमें इस ससारकी झसारताका नम्न चित्र झंकित हुआ, और वह भी गृह-त्याग, झुल्लिकाकी दीक्षा ग्रहण कर कठोर वृतोका पालन कर शरीरको तपाध्यामी बनाती हुई अपनी आरमा को निमंत बना रही है। इसका निमित्त आपकी प्रवल वैराग्य भावना को मानना पत्रिता।

इस प्रकार स्नाप घर्म मर्यादाको अञ्चल्पा बनाए हुये जीवमात्रके कल्यासाको भावनाके साथ अपनी आग्माको कर्म मलसे रहित उज्ज्वल बना रही है।

#### ग्रायिका ज्ञानमती माताजी



सन् १६३४ वि. सं० १६६१ आसीज की पूरिणमा जिल दिन चन्द्रमा प्रपनी सोलह कलाओं की पूर्ण कर प्रसक्ती रूप में पृष्टिगत हो रहा था इस दिन की लोग 'खरद पूर्णिमा' के नाम से जानते हैं और ऐसी किवदन्ति भी चली आ रही है कि स्वानों पर लोग घरद पूरिणमा की राजि मे लुले ग्राकाश में लांग की वस्तुएं रखते है और प्रान इस करूपना से सबकी बांट-कर उसे खाते हैं कि उसमें प्रमृत के कण मिश्रत हो गए है। इसी चांदनी राजि में मोहिनी की गोद में एक दूसरा चौर

र्मनाने जो विशेषतापूर्णकार्यअपने बचपन मे ही कर डाले जो कि हर सनान के लिए तो सोचने के विषय भी नही हो सकते ।

सन् १६४२ का पुन: वही णरद पूणिमा का पिवत्र दिवस जब मैना घ्रपने १८ वर्ष को पूर्ण कर १६ वे मे प्रवेश करने जा रही थी, वारावंकी उठ प्रठ मे आठ श्री देणभूषण महाराज के चरण माजिस्य में सप्तम प्रतिमा रूप आजीवन ब्रह्मचंद ब्रह्म प्रहार किया। अतः शरद पूणिमा विशेष रूप से उनके वास्तिविक जन्मदिन को सूचित करता है। यही से द्यापका नवजीवन प्रारम्म हुआ। सन् १९४३ चंत्र वदी एकम श्री महावीर जी मे आठ देशभूषण महाराज के कर-कमलों से ही द्यापने छुल्लिका दीक्षा प्रहण को और वीरमनी नाम को प्राप्त किया। सन् १९४६ में आठ श्रीवीरसागरजी के कर-कमलोंसे माधोगजपुरा (राज०) मे द्यापिका दीक्षा प्राप्त कर खार्षिका जानमती बन गई।

आ० ज्ञानमती माताजी भारत देश से जैन समाज की प्रथम हस्तियों में से है जिन्होंने विषय में बाह्मी मुन्दरी और चन्दना के घ्रादर्श को उपस्थित किया है। कुमारी कन्या का इस घोर कदम वढाना उस समय के लिए एक आश्चर्य और सघर्य का विषय था किन्तु भगवान महावीर की परम्परा सद्देव जयशील रही है उसीके अनुरूप पू० जानमती माताजी अपनी प्रतिभाओं के द्वारा जैन शासन की ध्वजा उप्तत रूप से लहरा रही हैं। इन्होंने भाज से १४ वर्ष पूर्व विदानों की बढती हुई मांग को देखकर अण्टसहली जैसे क्लिटर मण्य का हिन्दी में भाजूबाद किया जो बिदव विद्यालयों के श्रष्टयन में मुगम और सुदोध रूप से अपना स्थान रखती है। उसके अनन्तर समाज की चहुमुखी रिचयों को हिष्टे मे ग्लकर इन्द्रध्वज विधान महाकाथ्य, सुलाचार, नियमसार, बालविकास आदि शताधिक प्रत्यों की रचना की है जिनके द्वारा जनसामान्य लाभावित हो रहा है। इनमें से लगभग ६०-७० प्रत्य त्रिक्लीक शोध संस्थान के माध्यम से प्रकाशित हो चुके हैं। नारी जाति के लिए यह प्रयम रिकाई है कि इतनी बहुनाजा में किसी आर्थिका द्वारा इतना महान साहित्य सुजन हुमा हो। "सम्यकान मासिक पत्रिकत" जो कि आर्थक द्वारा हो चतुरानुयोगों में निवढ है पर बैठे ही लोगों को मासात तीर्थंकर की वाएगी मुना रही है यह अपने भाग में एक अनुठी पत्रिका है।

हस्तिनापुर की पवित्र धरा पर जम्बूडीप स्थल पर आपकी गुरुभक्ति का प्रतीक आ॰ वीरसागर सस्कृत विद्यापीठ भी मन् १६७६ में स्थापित हुआ। होनहार विद्यार्थी प्राचीन आचार्य परम्परा का जान प्राप्त कर समाज के समक्ष कुखल वक्ता और विधानाचार्य के रूप में आ रहे हैं यह प्रसम्रता का विषय है।

सन् १९८८२ का ४ जून का दिवस इतिहास पृष्ठो में स्वस्थाक्षरो में श्रीकृत रहेगा जिस दिन पू० माताजी के शुभाशीर्वाद ने भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इदिशागांधी के कर कमलो से "जस्बूद्वीप जानज्योति" रख का राजधानी दिल्ली से प्रवर्तन प्रारम्भ हुआ। यह ज्ञानज्योति आज देश के विभिन्न प्रास्तों में श्रमस्य करती हुई भगवान महावीर के श्रीहंसा अपरियह सिद्धान्तों को जन-जन का सुना रही है और जन-जन में ज्ञान की ज्योति जला रही है।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र की घनी पू० ग्रायिका श्री ज्ञानमती माताजी वास्तव में इस युग के लिए एक घरोहर के रूप में है जिनमे सर्वेदा ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। हम सबका भी यह कर्तश्य है कि उस ज्ञान गंगा में स्नान कर अपने को पित्रत्र बनावे तथा शरद्पूरिएमा के पित्रत्र दिवस पर हम सभी जन्म जयती उत्सव मनावे ग्रीर ग्रनत ज्ञानामृत गन क. सकत्य करे।

पू० माताजी आरोग्य लाभ करते हुए चिरकाल तक संसार के मिथ्यास्व ग्रंघकार दूर कर सम्याजान प्रकाश से जनमानस को आलोकित करते रहे, इन्ही मंगल भावनाओं के साथ। पूज्य माताजी के चरएों में जन-शत बन्दन।

# ग्रायिका सुपार्श्वमती माताजी



आज दिगम्बर जैन समाज में जहां धानेक तपस्वी विद्वान प्राचार्य मुनिगए। विद्यमान हैं वहीं अपने तप धीर वेदुष्य से विद्वस्सार को चिकत करने वाली प्रायिका साध्वियां भी विद्यमान हैं। इन्हों में से एक हैं प्रायिका १०५ श्री सुपार्वमती माताजी। ज्ञानको बहुकता, विद्या-द्यासंग, प्रश्न तसस्पितानो बुद्धि, ध्रमान्यतकंए।। चाक्ति एवं हृदयबाह्य प्रतिपादन चैनी प्रद्युत् है धीर विद्वत् संसार को भी विद्यम्य करने वाली है।

राजस्थान के महस्यल नागीर जिले के झन्तर्गत डंह से उत्तर की झोर १६ मील पर मैनसर नाम के गांव मे सदग्रहस्य श्री हरकचन्दजी चूड़ीबाल के घर वि० सं० १६८५ मिती फाल्युन शुक्ला नवमी के श्रुभ दिवस में एक

कन्यारन्त का जन्म हुआ--नाम रखा गया "भंवरी"। भरे पूरे घर मे भाई बहिनों के साथ बालिका भी लालित-पालित हुई पर तब शायद ही कोई जानता होगा कि यह बालिका भविष्य में परमिबद्भी फ्रार्यिका के रूप में प्रकट होगी।

भ्रपने परो में कन्या के विवाह की वडी चिन्ता रहती है और यही भावना रहती है कि उसके रजस्वला होने से पूर्व ही उसका विवाह सबध कर दिया जाय । भवरीवाई भी इसका भ्रपवाद कैसे रह सकती थी। उनका विवाह २२ वर्ष को भ्रवस्था में ही नागीर निवासी श्री छोगमलजी बड़जात्या के ज्येष्ठ पुत्र श्री इन्दरजन्दजी के साथ कर दिया। परन्तु मनवाहा कब होता 'भ्रपने मन कुछ और है विध्या के कुछ और विवाह के तीन माह वाद हो एक मात्र जीवन के लिखे अभिणाप स्वरूप वैषय में आपको या पेरा। पति श्री इन्दरजन्दजी का आकस्मिक निधन हो गया। आपको वैवाहिक सुक्ष निमला विवाह तो हुआ परन्तु कहने मात्र को। वस्तुतः भ्राप बाल ब्रह्मावारिस्सी ही हैं।

ग्रव तो भंवरीबाई के सामने समस्याओं से थिरा सुदीर्ष जीवन था। इस्ट वियोग से उत्पन्न हुई असहाय स्थित बड़ी दारुए थी। किसके सहारे जीवन यात्रा व्यतीत होगी? किस प्रकार निस्चित जीवन मिल सकेगा? अवधिष्ट दीर्षजीवन का निर्वाह किस विधि होगा? इत्यादि नाना भांति की विकस्प लहरियां मानस को मथने लगीं। भविष्य प्रकाशविहीन प्रतीत होने लगा। संसार में शीलवती स्त्रियां वैयंशालिनी होती हैं, नाना प्रकार की विपत्तियों को वे हंसते हंसते सहन करती हैं। निर्धनता उन्हें दरा नहीं सकती, रोग शोकादि से वे विचलित नहीं होती परन्तु पति वियोग सहश दाख्एा दुःख का वे प्रतिकार नहीं कर सकती हैं, यह दुःख उन्हें प्रसद्धा हो जाता है।

ऐसी दुखपूर्ण स्थित में उनके लिए कच्याण का मार्ग दक्षित वाले विरले ही होते हैं और सम्मवतया ऐसी ही स्थित के कारण उन्हें "अवला" भी पुकारा जाता है। परन्तु भंवरीबाई में मारम—"भर्म" वल प्रकट हुआ उनके मन्तरंग में स्फूरणा हुई कि इस जीव का एक मात्र सहायक या म्रवत्तम्ब में ही है। अपने विवक से उन्होंने सारी स्थिति का विश्लेषण किया भीर महापुरुषों व सतियों के जीवन चरित्रों का परिश्वीलन कर घर्म को ही भ्रपनी भावी जीवन यात्रा का साथी बनाने का टढ़ निश्चय किया। मब पिनु घर में ही रह कर प्रचलित स्तीत्र पाठादि, पूजन स्वाध्यायादि में ही अपनी रुचि जागृत की। माता पिता के संरक्षण में इन कियाओं को करते हुए भ्रापके मन को बड़ी धाति मिलती।

अब आपका अधिकांश समय धर्म ध्यान मे ही बीतता, ससार से विरक्ति की भावना की जड़ें पनपने लगी। अपनी ७-द वर्ष की आयु में फ्रापको महान् योगी तपस्वी साधुराज १० द घाचार्य करूप श्री चन्द्रसागरजी महाराज के दर्शनों का सीघाग्य प्राप्त हुआ। था जब वे डेह से लालगढ़, मैनसर पद्यारेथे।

विक्रम सम्बत् २००५ का चातुर्मास नागौर में पूर्ण कर ग्रायिका १०५ श्री इन्हुमती माताजी भदाना, डेह होते हुए सैनसर पहुची थी। भंबरीबाई ग्रायका सान्निध्य पाकर बहुत प्रमुदित हुई। माताजी के संगं से बैराग्य को मावना बलवती हुई। भंबरीबाई को माताजी के जीवन से बहुत प्रेरेस्णा मिली माताजी भी वैध्यय के दुःख का तिरस्कार कर संयम मार्ग में प्रवृत्त हुई थी। भंबरीबाई को ग्रायिकाशी से ग्रमूल्य बात्सस्य प्राप्त हुआ और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ज्ञारमकत्याण का सम्यम्मार्ग तो यही है, शेष तो भटकना है। ग्राय कम हो मन संयम प्रहुण करने का निश्चय किया। ग्राव से ग्राय माताजी के साथ ही रहने लगीं। आपके साथ ही रहकर अनेक तीर्थक्षेत्रों, अतिशय क्षेत्रों ग्रादि क्यांने करती हुई मुनिसंघों की वैयावृत्ति व आहार दान का लाघ लेती हुई नागोर, सुजानगढ़, क्षेत्रतारोड़, ईसरी, शिखरजी, कटनी, पाववैनाथ ईसरी ग्रावि स्थानों पर वर्षयोग में रहकर जयपुर खानियां में ग्राचार्य १०० श्री वीरसागरजी के संघ के दर्शनार्थ पहुंची। आचार्यश्री किया।

श्वाचार्यं श्री वीरसागरजी महाराज ने भंवरीबाई के वैगाय भाव, अच्छी स्मरण शक्ति एवं स्वाध्याय की रुचि देखकर संघस्य ब्रह्मचारी श्री राजमलजी को (वर्त्तमान में विद्वान मुनि १०६ श्री अजितसागरजी) आजा दी कि अर्थ भवरीबाई को संस्कृत, प्राकृत का अध्ययन कराये तथा अध्यास्म ग्रन्थों का स्वाध्याय कराये। विद्यागुरु का ही महान प्रनाप है कि आप आज चारों ही अनुयोगों के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी परम निष्णात हो गई। ज्यों ज्यो आपका जान बढने लगा उसका फल वैराग्य भी प्रकट हुआ।

वि० सं० २०१४ भादपद गुक्ता ६ भगवान मुगार्ग्यनाय के गर्भ कल्याणक के दिन विशाल जनसमूह के मध्य द्वय भावार्थ संघों की उपस्थिति में (भावार्थ १०० श्री महावीरकीतिजी महाराज भी तब ससंघ वही विराज रहे थे) अ० भवरीबाई ने आवार्थ १०० श्री वीरसागरजी महाराज के कर कमलों से स्त्री पर्याय को धन्य करने वाली सार्यिका दोक्षा प्रहर्ण की। भगवान सुगारवंनाय का कर्याराणक दिवस होने से आपका नाम सुगारवंनाय ता । आवार्यश्री के हाथों से यह अन्तिम दोक्षा थी। आसोज बदी १५ को मुसमाधिपूर्वक उन्होंने स्वर्गारोहरण किया।

नवदीक्षिता आधिका मुगाश्वेमतीजी ने पूज्य इन्हुमतीजी के साथ जयपुर से विहार किया। स्रोक नगरों प्रामो में देशना करती हुई आप दोनों नागौर पहुची। पूज्य १०० श्री महावीरकीतिजी ने वि० सं० २०१४ का वर्षायोग यही करने का निक्चय किया था। युक्टेव के समागम से जानाजन विशेष होगा तथा प्रसिद्ध प्राचीन झास्त्र भण्डार के स्रवलोकन का गुक्टेव के साथ यही सोचकर प्राप नागौर प्रधारी थी। यहा आपने अनेक सन्यो का स्वाध्याय किया। युक्टेव के साथ बैठकर अनेक सकाओं का समाधान किया और आपके जान में प्रगादना आई।

बस्तुतः वि॰ सं॰ २००५ से ही फ्राप मातृतृत्य इन्दुमतीजी के वात्सत्य की ख्रत्रछ।या मे रही हैं। फ्राज आप जो कुछ भी हैं उस सबका सम्पूर्ण अंय तपस्विनी आर्या को ही है। आपकी गुरुभक्ति भी स्लाघनीय है। माताजी की वैयावृत्ति मे आप सदैव तत्पर रहती हैं।

ग्रापका ज्योतिय ज्ञान, मत्र,तत्रो,यत्रों का ज्ञान भी अद्वितीय है। ग्रापके सम्पर्क में आने बाला श्रद्धालु ही आपकी इस विशेषता को जान सकता है अन्य नहीं।

आपको प्रवचन बीली के सम्बन्ध में क्या लिखूं? श्रोता अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाते । विद्याल जनसमुदाय के समक्ष जिस निर्भीकता से आप धागम का कमबद्ध, द्वारा प्रवाह प्रतिपादन करती हैं तो लगता है साक्षात् सरस्वती के मुल से अगृत 'कर रहा है । आपके प्रवचन ध्रागमानुकूल प्रकाट्य तकों के साथ प्रवाहित होते हैं। समक्ष्ते के लिए व्यावहारिक उदाहरएों को भी आप ग्रहए। करती हैं। परन्तु कभी विषयान्तर नहीं होती। चार चार, पांच पांच वण्टे एक ही ग्रासन से धर्म चर्चा में निरत रहती हैं। उच्च कोटि के विद्वान भी अपनी शकाओं को आपसे समीचीन समाधान पाकर संतुष्ट होते हैं।

सबसे बड़ी विशेषता तो घ्रापमें यह है कि आपसे कोई कितने ही प्रश्न कितनी ही बार करे घ्राप उसका बरावर सही प्रामाणिक उत्तर देती हैं। घ्रोर प्रश्न कर्ताको सन्तुष्ट करती हैं। आपके चेहरे पर खीज या कोध के चिह्न कभी दृष्टिगत नही होते।

अब तक के जीवन काल में ग्रापके ग्रसाता कर्म का उदय विशेष रहा है, स्वास्थ्य अधिकतर प्रतिकृल ही रहता है परन्तु आप कभी ग्रपनी चर्या में शिषिलता नहीं आने देती। कई वर्षों से मलसर की बीमारी भी लगी हुई है कभी कभी रोग का प्रकोष सर्यकर रूप से बढ भी जाता है फिर भी ग्राप विचलित नहीं होती। रामोकार मंत्र के जाप्य स्मरण में जापको प्रगढ़ आस्था है ग्रीर ग्राप हमेशा यही कहती हैं कि इसके प्रभाव से ग्रसम्ब भी सम्भव हो जाता है। आपको वचन वर्गणा सरय निकलती है। ऐसे कई प्रसंगो का उल्लेख स्वय माताजी ने इन्दुमतोज़ी का जीवन चरित्र (इसी ग्रन्थ का दूसरा खण्ड) जिलकते हुए किया है। हढ़ श्रद्धान का फल ग्रचूक होता है। निष्काम सामना श्रवस्थ चाहिए।

भासाम, बंगाल, विहार, नागालैण्ड भ्रादि प्रान्तों में अपूर्व धर्मप्रभावना कर जैन धर्म का उद्योत करने का श्रेय आपको ही है। महान विद्यानुरागी, श्रेष्ट वक्ता भ्रानेक भावाभ्रों की ज्ञाता चतुरन्योगमय जैन ग्रन्थों की प्रकाण्ड विदुषी, न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त साहित्य की मर्मज्ञा, ज्योतिष् यंत्र, तत्र, मंत्र, भ्रौषिष ग्रादि की विशेष जानकार होने से आपने सहस्रों जीवों का कल्याण किया है। और आज भी आप कठोर साधना में लीन होते हुए स्वपर कल्याण में रत हैं।

आपके द्वारा लिखित एवं अनुवादित ग्रन्थ सूची-

(१) परम अध्यात्म तरिंगाणी (२) सागार धर्मामृत (३) नारी वातुर्यं (४) अनगार धर्मामृत (५) महाबीर और उनका सन्देश (६) नय विवक्षा (७) पादवंनाय पंचकत्याएक (६) पंचकत्याएक वर्षो किया जाता है (६) प्रएामांजलि (१०) दश घर्म (११) प्रतिक्रमण (१२) मेरा चिन्तवन (१३) नैतिक शिक्षाप्रद कहानिया भाग-दस । (१४) प्रमेय कमल मासंग्रह (१५) मोक्ष की अमर बेल रत्नत्रय (१६) राजवात्तिक (१०) नारी का चातुर्यं (१८) आचारसार (१९) लघु प्रबोधिनी कथा (२०) रत्नत्रयचन्द्रिका।

आप तपस्विती, स्वाध्यायशीला, व्यवहार कुशल, सौन्याकृति, शद्मित्र समभावी हैं। प्रापने पूरा जीवन संसारी प्राणियों को करुए।बुद्धि पूर्वक सन्मागं दिखाने में तथा स्वयं कठोर तपस्या करने में लगाया। आपने सैकड़ों लोगों को बहाच्यं पत एवं प्रतिमा के तत देकर उन्हें चारित्र मार्ग में हड़ किया। प्राप सान्त प्रोर निमल स्वभाव की धर्मप्रायण माताजी हैं।



# म्रायिका वासुमतीजी



सीकर, दिल्ली, कोटा, उदयपुर, लाडनूं विही, मीठा आदि त्याग कर रखा है।

श्री १०५ प्राधिका वासुमतीजी के बचपन का नाम लाडबाई या। आपका जन्म प्राज से ७५ वर्ष पूर्व जयपुर (राजस्थान) में हुआ था। आपके पिता का नाम चान्द्र-लालजी या जो सञ्जीका व्यापार किया करते थे। ग्राप क्षण्डेलवान जाती के भूपरा हैं। आपकी घामिक एवं लीकिक विक्षा साधाररा हुई। श्राप बङ्जात्या गोनज है। ग्राप्का विवाह श्री चिरंजीलालजी के साथ हुआ था।

नगर में मुनिश्री १०६ घानिसागरजी के झागमन से आपमें बैरास्य वृत्ति जाग उठी। झापने विक्रम सबत् २०११ में आचार्य श्री १०६ बीरसागरजी से खानियाँ में आर्थिका दोक्षा ले ली। आपने खानियाँ, अजमेर, सुजानगढ़,

आर्थिका दोक्षा ले ली । आपने खानियाँ, अजमेर, सुजानगढ़, लाडनूं इत्यादि स्थानो पर चातुर्मास कर खमंबृद्धि की । ग्रापने तेल, । है ।



#### म्प्राधिका शान्तिमतीजी

श्री १०५ प्राधिका णान्तिमतीजी का गृहस्य अवस्या का नाम कुन्दनवाई या। प्रापका जन्म आज से लगभग पत्रपन वर्ष पूर्व नसीराबाद (राजस्थान) मे हुआ था। आपके पिता श्री रोडमलजी ये तथा माताजी बसन्तीबाई थी। आप खण्डेलवाल जाति के भूषण हैं। आपका जन्म गंगवाल परिवार में हुमाथा। विवाह बस्व गोत्रमे हुमाथा। आपके परिवार में दो भाई हैं। आपकी लौकिक शिक्षा साधारण हुई। आपके पति हीरा-जवाहरात का व्यावसाय करते हैं।

श्री १०४ जायिका सुपार्श्वमतीजी की सत्येरएग से प्रभावित होकर घात्मकत्याण हेतु जयपुर में शुल्लिका दीक्षा ली। बादमें नागौर में श्री १०८ आचार्य वीरसागरजी से घायिका दीक्षा प्रहुए। कराला ते आचिका दीक्षा प्रहुए। क्षापन दूध के प्रलावा पौचों रसों का त्याग कर दिया है। घाप संयम और विवेक शोला है। देश घोर समाज को सन्मति के सन्मार्ग पर चलने को प्रेरएग देती रहें।



# श्री शिवसागराचार्य स्तुतिः

ध्यानैकतानं सुगुणैकथानं ध्वस्ताभिमानंदुरिताभिहानम् ।
मोक्षाभियानं महनीयगानं सूरि प्रवन्दे शिवसागरं तम् ।।
यो लीन आसीत्सुतपःसमूहे नो दीन आसीद् दुरिताभिहान्याम् ।
यः सागरोऽभूत्सुल्यान्तिराशेः सूरि प्रवन्दे शिवसागरं तम् ।।
हिसादि पापं प्रथिताभितापं संहत्य दूरं सुकृतैकपूरम् ।
यो वृत्तभार सुदर्धऽतिसार सूरि प्रवन्दे शिवसागर तम् ।।
येन क्षता मन्मथमानमुद्रा येन क्षताबोधचयातिनिद्रा ।
येन क्षता मोहमहाभितन्द्रा सूरि प्रवन्दे शिवसागरं तम् ।।
योऽनैकसाधुव्रजपालनाय साध्वीचयस्यापि सुरक्षणाय ।
आसीत्यदक्षो विगतारिपक्षः सूरि प्रवन्दे शिवसागरं तम् ।।



# 



क्षल्लक श्री योगीन्द्रसागरजी

# मुनिश्री ज्ञानसागरजी



राजस्थान प्रदेश में जयपुर के समीप राएगोली ग्राम है। बहाँ पर एक खण्डेलवाल जेन कुलोरपत छावड़ा गोणी सेठ मुख्येवजी रहते थे। उनके पुत्रका नाम श्री खपुर जजी और स्त्रीका नाम पुनवरोदेवी था। ये दोनों प्रहस्य-धर्म का पालन करते हुए रहते थे। उनके पौच पुत्र हुए। जिनके नाम इस प्रकार है— १ ख्यानलाल, २, प्रालाल, ३, गंगा-प्रसाद, ४, गोरीलाल फ्रीर ५, देवीदल। इनके पिताजी का विक सक १६४६ में स्वर्गवास हो गया, तब सबसे बड़े भाई को प्राप्त १२ की थी घीर सबसे छोटे भाईका जन्म तो पिताजी की मुत्यु के पीछे हुआ था। पिताजी के प्रस्क कसमय में स्वर्गवास हो जाने से घर के कारोवार की व्यवस्था विगड़ गई प्रारं की जनस्था विवाइ की का प्रस्था विगड़

छगनलाल जो को आजीवका की खोज से घर से बाहर निकलना पड़ा और वे घूमते हुए गया पहुंचे ओर एक जैन दुकानदार की दुकान पर नौकरी करने लगे। पिताजी की मृत्यु के समय दूसरे भाई और प्रस्तुत प्रत्य के कर्ता भूरामलकी आयु केवल १० वर्ष की थी धीर ध्रपने गाव के स्कूल की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी। ध्रागे की पढ़ाई का साधन न होने से एक वर्ष बाद अपने बडे भाई के साथ आप भी गया चल गये और किसी अनी सेठ की दुकान पर काम सीखने लगे।

लगभग एक वर्ष दुकान का काम सीखते हुआ कि उस समय स्याद्वाद महाविद्यालय बनारस के छात्र किसी समारोह में भाग लेने के लिए गया आये उनको देलकर बालक भूरामल के भाव भी पढ़ने को बनारस जाने के हुए और उन्होंने यह बात अपने बड़ें भाई से कही। वे घर की परिस्थिति-बरा धपने छोटे भाई भूरामल को बनारस भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहें थे, तब आपने पढ़ने के लिए अपनी हड़ता भीर तीन्न भावना प्रकट की और लगभग १५ वर्ष की उम्र में आप बनारस पढ़ने चले गये।

जब म्राप स्याद्वाद महाविद्यालय में पढ़ते थे तब वहा पर पं० बंबोधरजी, पं० गोविन्दरायजी, पं० तुलसीरामजी म्रादि भी पढ़ रहे थे। आप और सब कार्यों से परे रहकर एकाप्र विद्याध्ययन में संलग्न हो गये। जहां आपके सब साथी कलकत्ता आदि की परीक्षाएँ देने को महत्व देते थे वहां मापका विचार था कि परीक्षा देने से वास्तविक योग्यता प्राप्त नहीं होती वह तो एक बहाना है। वास्तविक योग्यता तो सन्य को अद्योपान्त प्रध्ययन करके उमे हृदयगम करने से प्राप्त होती है। प्रतप्त आपने किसी भी परीक्षा को देना उचित नहीं समभ्रा और रातदिन सन्यों का अध्ययन करने में ही लगे रहते थे। एक प्रत्य का प्रध्ययन समात होते ही तुरन्न उसके आगे के ग्रन्य का पढना ध्रीर कण्ठस्य करना प्रारम्भ कर देते थे, इस प्रकार बहुत ही योडे समय में भ्रापने शास्त्रीय, परीक्षा तक के ग्रन्थों का प्रध्ययन पुरा कर लिया।

जब आप बनारस मे पढ रहे थे तब प्रथम तो जैन ज्याकरण साहित्य आदि के ग्रन्थ ही प्रकाशित नहीं हुए थे, इसरे वे बनारस, कलकत्ता ग्रादि के परीक्षालयों में नहीं रखे हुए थे, इसलिए जन समय विद्यालय के छात्र अधिकतर अर्जन व्याकरण और साहित्य के ग्रन्थ ही पढकर परीक्षाओं को उत्तीर्ग किया करते थे। आपको यह देखकर बडा दु:ख होता था कि जब जैन आचार्यों ने व्याकरण साहित्य प्रादि के एक से एक उत्तम ग्रन्थों का निर्माण किया है तब हमारे जैन छात्र उन्हें ही नयों नहीं पढ़ते हैं ? पर परीक्षा पास करने का प्रलोभन उन्हें धर्जन ग्रन्थों की पढ़ने के लिए प्रेरित करता था तब आपने भीर श्रापके सहश ही विचार रखने वाले कुछ अन्य लोगो ने जैन न्याय और ज्याकरण के ग्रन्थ जो कि उस समय तक प्रकाशित हो गये थे काशी विश्वविद्यालय और कलकत्ता के परीक्षालय के पाठ्यक्रम में रत्यवाये। पर उस समय तक जैन काव्य और साहित्य के ग्रन्थ एक तो बहुत कम यों ही थे, जो थे भी उनमें से बहन ही कम प्रकाश में आये थे। ग्रतः पढते समय ही श्रापके हृदय में यह विचार उत्पन्न हम्राकि अध्ययन समाप्ति के ग्रनन्तर मैं इस कमी की पूर्ति करू गा। यहा एक बात उल्लेखनीय है कि आपने बनारस में रहते हुए जैन न्याय, व्याकरण, साहित्य के ही ग्रन्थों का अध्ययन किया। उस समय विद्यालय में जितने भी विद्यान अध्यापक थे वे सभी बाह्मारा थे और जेन ग्रन्थों को पढाने में ग्राना कानी करते और पढने वालो को हतोत्साहित भी करते थे किन्तु आपके हृदय मे जैन . ग्रन्थों के पढने और उनको प्रकाश में लाने की प्रवल इच्छा थी। ग्रतएव जैसे भी जिस ग्रध्यापक सं सम्भव हमा प्रापने जैन ग्रन्थों को हो पढा।

६स प्रसम में एक बात और भी उल्लेखनीय है कि जब आप बनारस विद्यालय में पढ़ रहे थे, तब बहा पं उमरावसिंहजी जो कि पीछे बद्धाचर्य प्रतिमा अगीकार कर लेने पर बर्ज जानानन्दजी के नाम से प्रसिद्ध हुए है, का जैन प्रन्थों के पठन पाठन के लिए बहुत प्रोस्वाहन मिलता रहा। वे स्वय उस समय घर्मशास्त्र का अध्ययन कराते थे। यही कारण है कि पूर्व के पर् भूरामलजी और आज के मुनि ज्ञानसागरजी ने ग्रपनी रचनाग्रों में उनका गुरुष्ट्य से स्मरण किया है।

श्चाप अध्ययन समाप्त कर धपने ग्राम रागोली वापिस आ गये। श्रव श्चापके सामने कार्य क्षेत्र के चुनाव का प्रश्न ग्रामा। उस समय यद्यपि श्चापके घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी और उस समय विद्वान विद्यालयों से निकलते ही पाठणालाओं और विद्यालयों में वैतनिक सेवा स्वीकार कर रहे थे किन्तु आपको यह नहीं जचा और फलस्वरूप ग्रापने गांव में रहकर दुकानदारी करते हुए स्थानीय जैन बालकों को पढाने का कार्य नि:स्वार्थभाव से प्रारम्भ किया और एक बहुन लम्बे समय तक आपने उसे जारी रखा।

जब ग्राप बनारस से पढ़कर लीटे तभी आपके बड़े भाई भी गया से घर आ गये ग्रीर आप दोनों भाई दुकान खोलकर अपनी आजीविका चलाने लगे और अपने छोटे भाईयों की शिक्षा दोक्षा की देख रेख मे लग गये। इस समय आपकी ग्रुवावस्था, बिहता ग्रीर एह सचालन, आजीविकोपार्अन की योग्यता देखकर आपके विवाह के लिए अनेक सम्बन्ध ग्राये और आपके भाईयों ग्रीर रिस्तेदारों ने शादी कर लेने के लिए बहुत ग्रायह किया, पर ग्राप तो अध्ययन काल से ही अपने मन में यह सकत्य कर चुके थे कि ग्राजीवन ब्रह्मचारी रहकर जैन माहित्य निर्माण ग्रीर उसके प्रचार मे ग्रुपमा समय अ्यतीन करूंगा। इमलिए विवाह करने से ग्रापने एकदम इन्कार कर दिया और दुकान के कार्यों को भी गीए। करके उसे बड़े और छोटे भाईयों पर हो छोड़कर पढ़ाने के अतिरिक्त शेष सर्वं समय को साहित्य ने माधना में लगाने लगे। फलस्वरूप आपके अनेक सस्कृत और हिन्दी के ग्रन्थों की उचना वितालिका इस प्रकार है।

#### संस्कृत रचनाऐ:---

- १. दयोदय---अहिंसावृत घारी की कथा का गद्य-पद्य मे चित्रए किया गया है।
- २. भद्रोदय-इसमे असत्य भाषमा करने वाले सत्यघोष की कथा पद्योमे दी है।
- ३. सुदर्शनोदय--इसमें शीलवती सुदर्शन सेठ का चरित्र-चित्रए प्रनेक सस्कृत छंदों मे है ।
- ४. जयोदय—इसमे जयकुमार सुलोचना की कथा महाकाव्य के रूप मे विश्वित है। साथ में स्वोपज्ञ, संस्कृत, टीका तथा हिन्दी अन्वयार्थ भी दिया गया है।
- ४. वीरोदय-महाकाव्य के रूप मे श्री वीर भगवान् का चरित्र-चित्रण किया गया है।
- ६ प्रवचनसार-मा० कृन्दकृद के प्रवचनसार की गाथाओ का हिन्दी पद्यानुवाद है।
- समयस।र—आ० कुन्दकुन्द के समयसार पर आ० जयसेन की संस्कृत टीका का सर्वप्रथम
   सरल हिन्दी अनुवाद किया गया है।

 मुनि-मनोरजंन शतक — इसमे सौ संस्कृत श्लोकों के द्वारा मुनियों का कर्तब्य वर्षिणत है।

#### हिम्बी रचनाऐं--

- १. ऋषभावतार ग्रनेक हिन्दी छन्दों में भ० ऋषभदेव का चरित्र चित्रए। है ।
  - २. गुरासुन्दर वृत्तान्त— इसमें भ० महावीर के समय मे दीक्षित एक श्रेष्ठी पुत्र का चरित्र है।
  - भाग्योदय—इसमें घन्य कुमार का चरित्र चित्रण है।
  - ४. जैनविवाह विधि-सरल रीति से विगित है।
  - सम्यवत्वसारशतक—हिन्दी के सौ छन्दों में सम्यवत्वका वर्णन है।
  - ६. तस्वार्थमूत्र टीका--अनेक उपयोगी चर्चाम्रों के साथ हिन्दी धनुवाद है।
  - कर्तव्य पथ प्रदर्शन—इसमे श्रावकों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है ।
  - विवेकोदय—यह आ॰ कुन्दकुन्द के समयसार गाथाओ का हिन्दी पद्यान्वाद है।
  - सचित विवेचन—इसमे ग्रागम प्रमाएगो से सचित ग्रौर अचित का विवेचन है।
- १०. देवागम स्तोत्र-पह आ० समतभद्र के स्तोत्र का हिन्दी पद्यानुवाद है।
- ११ नियमसार---यह आ० कुन्दकुन्द के नियमसार गाथान्नो का पद्यानुवाद है।
- १२ म्रष्टपाहुड़--यह आ० कुन्दकुन्द के म्रष्टपाहुड गाथाम्रो का पद्यानुवाद है।
- १३. मानव-जीवन-मनुष्य जीवन की महत्ता बताकर कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा ।
- १४. स्वामी कुन्दकुन्द—ग्रीर सनातन जैन धर्म ग्रनेक प्रमालो से सत्यार्थ जैन धर्मका निरूपण कुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्थों के आधार पर किया गया है।

इस प्रकार घष्टययन घष्ट्यापन करते हुए आपके सनमें वारित्र को छारण कर घारम कर्याण की भावना जागी। फल स्वरूप आपने एह स्थान कर घावाय अी वीरसागरजी की सेवा में प्रवेश किया, कई वर्षों तक सुत्लक पद का घन्यास किया, पश्चात् समस्त परिग्रह का स्थाग कर (लानियां) जयपुर सं० २०१४ में श्री आवार्ष शिवसागरजी महाराज से मुनि दीक्षा ग्रहण की। मुनि संव में आपने उपाध्याय के रूप में मानव जाति का बड़ा कत्याए किया। घायकी समभाने की वोणी बड़ी सरल थी। आपना सागरण से साध्याप क्षेत्र में समभा देते थे। आपना सागरण से साध्याप क्षेत्र को साथ प्रवेश करते थे। मदनगंज-किशनगढ़ में भी छापका चातुमसि बहुत आनन्द उत्साह के साथ सम्यन हुछा। आप मरण पर्यंत्र बराधर निर्दाय मुनिवत का पालन करते हुए निरन्तर शास्त्र अध्ययन-मनन और चिन्तन में गो रहे।

आपका समाधिमरण नसीराबाद में ज्येष्ठ बदी प्रमावस सं० २०३० में हुआ, जहां पर जैन समाज ने घापका अब्य स्मारक बनाया है। जिर स्वाई स्मारक तो उनकी उक्त अनुपन रचनाये ही हैं।



जब ग्राचार्य शान्तिसागरजी महाराज का संघ नुरजा से दिल्ली आया था तब संघ को दिल्ली लाने का श्रेय आपको ही था। उसका कारए ग्रापकी अतुल श्रद्धा ग्रीर धितः थी। संघ दिल्ली में २६ दिन रहा। इस अविध में आपने ग्रापनी घमंपरनी के साथ प्रतिदित आहार दान का पृथ्य सचय किया घीर इसी समय से आपमें घामिक मावना का प्रवलतम भाव उत्पन्न हुखा। आपकी धामिक भावना को सफलतम् एवम् उन्नतिकर बनाने का श्रेय शुल्लक श्री ज्ञानसागरजी महाराज को था। अब भी भाष परम पूज्य शुल्लक ज्ञानवागर (मुनि श्री सुधमंसागरजी) के प्रति श्रनन्त हार्दिक श्रद्धा रखते हुए उन्हें ग्रादि गुरु एव परम उपकारी मानते हैं।

आपका सराफी का व्यापार अच्छी प्रगति पर रहा। आपने सांसारिक एवम् धार्मिक दोनों क्षेत्रोंमें मान्यताये प्राप्त कीं। द्यापके द्वारा जो शास्त्र प्रवचन होता था वह हृदयग्राही होता था। स्रोगों की श्रद्धा द्यापके प्रति काफी बढ़ गई थी जिससे जैन समाज में स्रापका पद प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेष्ठी में गिना जाता था।

जब हमारे देश का सविधान बनाया जा रहा था और उसमें जैन धर्म का स्थान हिन्दू धर्म के अन्तर्गत समाहत किया जा रहा था तक प्राचार्य शानिस्तागरको महाराज का सहेत पाकर इस सम्बन्ध में ग्रन्थ विद्वानों के सहयोग से प्रनेकों प्रमाग्य प्रस्तुत कर निश्चित करा दिया कि हिंदू एवं जैन धर्म परस्पर स्वतन्त्र धर्म हैं। यह एक दूसरे के प्राधीन नहीं है। फलत: विधान में यह मान्यता स्वीकार की गई। इसका समायात जब सर्व प्रथम कुछ विद्वानों के साथ ग्राप आचार्यश्री के पास ले गए तो आचार्यश्री ने जास ले गए तो आचार्यश्री ने आपको आधीर्वाद देते हुए अज प्रहण किया था।

इस प्रकार आर्थ समाज के बीच जन-श्रिय हुए, अतः आयको श्री दिगम्बर जैन सिद्धान्त प्रचारिणी समिति का मन्त्री मनोनीत किया गया। इस पद पर आयने और भी अनेको कार्योका अपनी प्रजा के द्वारा सम्मादन किया। आपका व्यवसाय भी खूव चला तथा पारिवारिक स्थित सम्पन्न हो गई, लेकिन कालनिब्ध ने आपको हृदय मे पारिवर्तन ना दिया और आयको सासारिक वैभवो के प्रति उदासीनता बढ़ने लगी। फलतः सन् १६३१ मे चारित्रचकवर्ती आचार्य श्री शान्ति-सागरची महाराज के समीप बड़ीन में दूसरी प्रतिमा के बत धारण कर लिये। घर आकर उदासीन वृत्ति से सम्प पूर्वक रहने लगे।

परचात् आचार्य श्री बीरसागरजी महाराज जब ससघ सवाईमाबोपुर पद्मारे हुये थे तभी श्रापने आचार्यश्री से पांचवी प्रतिमा के बत ग्रङ्गीकार करते हुये ईसरी चातुर्मास के शुभावसर पर दीक्षित न होने तक घी न खाने की प्रतिज्ञा ली ग्रीर फुलेरा में हुए पंच कल्यारणक महोस्सव के खुभावसर पर भ्रापने भ्राचार्यंवर श्री वीरसागरजी महाराज से सातवीं प्रतिभा के खत अङ्गीकार कर लिए। इसी बीच श्रयोध्या में भ्राए घामिक संकट को दूर करने में आपने जो विजय पाई वह बहुत सराहनीय है। घटना इस प्रकार है:—

आचार्षवर श्री देशभूषणजी महाराज की सत्प्रेरणा से श्री पारसदासजी आदि दिल्ली बालों की झोर से तीर्थ क्षेत्र अयोध्या मे भगवान ऋषभदेव की ३३ फुट उत्तुङ्ग लड्गासन सुन्दर सगमरमर की मूर्ति २४ अक्टूबर १६४७ को अयोध्या स्टेशन पर आई थी। मूर्ति एक स्पेशल गाड़ी पर रखकर जैक आदि यांत्रिक साधनों द्वारा स्टेशन से एक वगीचे मे लाई जा रही थी। एक मोड पर थोड़ी-सी उतार पड़ने के कारण गाड़ी स्वतः २-३ फीट आगे चल दी। मूर्ति का कच्छा एक मकान के कोने से लग गया जिससे सारा मकान बीच मे दरार खा गया। इस पर अयोध्या के कुछ पण्डों ने मिलकर मूर्ति को तोड़ने झौर नग्न मूर्ति अयोध्या मे स्थापित न करने की जिह की। इस सङ्कट में दिल्ली वासियों ने मई १९४५ में आपकोध्या मे स्थापित न करने की जिह की। इस सङ्कट में दिल्ली वासियों ने मई १९४५ में आपकोध्या मे का।। (लेखक भी उत्तम समय अयोध्या में ही ग्रध्ययन करता था।) आप उस समय ब्रह्मचारी ही कहानते थे। आपने वहीं के विद्रोहियों को नम्रता एव प्रेम पूर्वक समक्ताया। अयोध्या के काफी अर्जन भाई आपसे प्रभावित हुए। ऐसा समय देखकर शापने अनेको मासाहारियों को मांस तथा मच सेवन न करने के नियम निवाए। इस प्रकार कार्य सम्पन्न कर तथा विद्रोहियों के हृदय में श्रेम की धारा वहाकर श्राप वापिम दिल्ली लीट ग्राए।

समय बोता द्वीर परिस्तामों में निर्मलता आई। जब द्यानार्थ श्री शिवसागरली महाराज का सघ अजमेर आया तब प्राप दिल्ली से अजमेर द्वाए और घर पर यह समाचार भेज दिया कि मैंने रेल और मोटर का त्याग कर दिया है लघा दीक्षा ने रहा हूं। द्वापके पुत्र सपरिवार आए धौर बोले पिताजी मैं आपको हवाई जहाज ढारा घर ले जाऊमा तथा दीक्षा नहीं लेने दूँगा। घन्य है वह समय जब पुत्रों को मोह और पिता को प्रबल बैराग्य। ऐसे समय में पिता पुत्र की नेह निवृत्ति का दृश्य। आपने अपने निरम्बय को नहीं बदला तथा कार्तिक सुदी एकाइशी सम्बन् २०१६ के दिन आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज से सुल्लक दीक्षा ले ली।

शुल्लक दोक्षा के बाद घ्रापका पहला चातुर्मास सुजानगढ ग्राम मे हुआ। चातुर्मास के समय एक दिन पारएगा कर रहे थे तो तीन मिच्छा नै जबती हुई दूष मे गिर पड़ी और मर गई। जिससे आपको शुद्ध वैराग्य की भावना का उदय हुआ और आपने आचार्य श्री से मुनि दोक्षा की विनय की फलतः आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज ने सुजानगढ़ में घ्रपार जन-समूह के बीच जयध्विन के साथ कार्तिक शुक्ता त्रयोदमी सम्बत् २०१७ के गुम दिन ग्रापको दिगम्बरो मुनि दीक्षा दी।

मुनि दीक्षा के बाद आपका प्रथम चातुर्माध सीकर दूसरा लाडनू (राजस्थान) और तीक्षरा षयपुर चानियों में हुआ । आपने जब से यह मुनि पर ग्रहण किया तब से माज तक मनेकों स्थितकों के हुदय में सम्ययदर्शन की भावना को जायत किया। नियम और सप्त व्यसनों का त्याग करते हुये यक्षोपबीत देकर हजारों को मुख्य पर पहचाया। सैकडों मासाहारियों को म्राजीवन मांस, मधु का स्थाग कराया और अनेकों से नशीली वस्तुओं के सेवन न करने के बत लिवाये। इस प्रकार संघमें विहार कर मगवान महावीर स्वामी के दिव्य संदेशोंको फैलाते हुये मानव आत्माओं के कत्याणा के विश्वे वडा महत्ववाली कार्य कर रहे हैं।

आपके श्री युगल चरणो में कोटिश: नमन।



# मुनि श्री ग्रजितसागरजी महाराज



विक्रम सम्बत् १६८२ में भोपाल के पास आधानामक करने के समीप प्राकृतिक सुरम्यता से परिपूर्ण मीरा ग्राम में पद्मावती पुरवाल गोत्रोत्पन्न परम पुष्पद्माली श्री जबरचन्द्रजी के घर माता रूपाबाई की कृति से ग्राप्त मात्रा पता ने अपका नाम राजमल नहा।

शील रूपा माँ रूपाबाई सुग्रहणी, कार्यकुशल एव धर्मपरायरा महिला है।

फलतः उनके ब्रादर्शों का असर होनहार सन्तान पर भी पड़ा। आपके पिता श्रीस्वभाव से सरन, धार्मिक बुद्धि के ब्यक्ति थे। वे वजनकसी का कार्यकरते थे। जन्म के समय ख्रापकी द्यार्थिक स्थिति साधारण थी।

आपने बड़े तीन भाई श्री केशरीमलजी, श्री मिश्रीलालजी एवं श्री सरदारमलजी हैं, ग्रीर ग्राजकल घर पर ही अपने उद्योग के साथ परिवार सहित धार्मिक जीवन यापन कर रहे है ।

म्रापकी रुवि प्रारम्भ से ही विरक्ति की घोरणी। बालापन में ही म्रापका स्वभाव, सरल, मृदु एवम् व्यवहार नम्नता पूर्ण रहा। विद्यार्थी जीवन में आपकी बुद्धि प्रसर एवम् तीव्या थी। वस्तु परिज्ञान म्रापको घोद्य हो जाता था। आपकी प्रारम्भिक स्कृली विक्षा कक्षा चार तक ही इन्दौर जिला के 'म्राजनास' ग्राम में हुई। अपनी प्रारम्भिक शिक्षा के वाद सम्बन् २००० में आपने आचार्य की वीरसागरजी महाराज के प्रथम दर्शन किए फलतः म्रापके हृदय में परम् कल्याएकारी जैन संभित्र अत्र अनन्य श्रद्धाने जन्म स्थित। १७ वर्ष की म्रत्य आपने हृदय में परम् कल्याएकारी जैन मन्त्रेग्या से प्रार्मिक तन्य श्रद्धाने जन्म स्थित।। १७ वर्ष की म्रत्य आपने हृदय में परम् कल्याएकारी जैन मन्त्रेग्या से प्रभावित होकर आप संघ में शामिल हो गये भीर जैनागम का गहन म्रस्थित प्रारम्भ कर दिया। जैसे जैसे आपकी निम्मल आरमा को जान प्रारत होता गया वैसी-वैसी म्रापकी प्रवृत्ति वैराय्य की और होने लगी। विक्रम सम्बन् २००२ में ही ग्रापने कालरापाटन (राजस्थान) में आचार्यवर श्री वीरसागरजी महाराज से सातवी प्रतिमानक के बृत अंगीकार कर लिए।

इस प्रवस्या में आकर धापने आजीवन बहाचर्य बत की कठिन प्रतिज्ञा लेकर सासारिक भीग-चिलासों को ठुकराते हुये कठोर बतों का अध्यास कर शरीर को दुढ़ र तपस्या का अध्यासी बनाया। इस पित्रत बहाचयिवस्था में झाकर आपने अपने अधक श्रम से जिस धागम का ज्ञान प्राप्त किया उससे धापकी समाज के बीच उचित प्रतिष्ठा हुई।

सफलता पूर्वक प्रनेक पंच कत्याणक प्रतिष्ठाओं मे ब्रत विधान कराने के कारए "प्रतिष्ठाचार्य" आहम-कत्याए की फ्रीर प्रवृत्त अनेक आवक आविकाओं की ग्रामम की उच्च शिक्षा देनेके कारए "महापण्डित"—तथा अपनी विद्वता पूर्ण प्रवचन लेखन शैली के कारए "विद्यावारिधि" के पद से समाज ने प्रापकी साधना को प्रतकत किया।

आपमें एक विशिष्ट ग्रुण का प्राघान्य पाया जाना है, वह यह है कि जब भी आप तर्क संगत विद्वता पूर्ण विशेष करवाण कारक कोई भी कार्य करते तो उसका श्रेय अन्य किसी ब्यक्ति विशेष को इंगित कर देते, तथा स्वयं नाम प्रतिवटा के निर्वाभी बने रहते। कार्य का सम्पादन स्वयं करते और उसकी प्रतिवटा, इज्जत के प्राधिकारी प्रत्य व्यक्ति होते—यह आपकी व्यामोह विहीनता, महानता, प्रवल सालारिक वेगान्य और सर्पाभगुर दारीर के प्रति निर्मास्व के साथ ही मानव समाज के कस्याग्ण की उसकट भावना का प्रतीक था।

यदि आपकी विशिष्ट कार्य सम्पन्नना से प्रभावित होकर किसी व्यक्ति विशेष ने आपके गुणों की गरिमा गाई तो प्राप उससे प्रसन्न होने के बजाय अत्रसन्न ही हुए । बन्य है प्राप्की इस महानता को । आपके द्वारा प्रशिक्षित अनेक श्रावक श्राविका प्रपना आस्म-कल्यासा करते हुए सुल्लक, क्षुल्लिका व फ्रायिकामों के रूप में धर्म साधन कर आपकी गुण गरिमा का परिचय दे रहे हैं।

इस प्रकार जान और चारित्र में श्रेष्टना पाजाने पर आपके अन्तर में बैरास्य की प्रवल ज्योति का उदय हुमा तथा सीकर (राजस्थान) में सपार जन-समृह के बीच परम पूज्य दिगम्बर फैनाचार्य श्री शिवसामरजी महाराज से समस्त अतरता और वहिरत परिग्रह का त्याग करके कार्तिक मुदी चतुर्थी सम्बत् २०१८ को जुमतिथि च गुभ नक्षत्रमें आपने दिगम्बर मुनि दीक्षा धारण कर ली। आचार्य श्री ने म्याप्तमा माम सस्तार श्री अजितसागर नाम से किया। दीक्षित नाम पूर्व नाम की अप्तायार्थवादी होता है मुर्योत्—"यथा नाम तथा गुर्या" की युक्ति को चरितार्थ करने वाला ऐसा अजितसागर नाम पूज्य ग्रावार्थवर ने रक्षा।

नवीन वय, सुगठित सानुपातिक और बलिष्ठ कारीर, सौम्य शान्त मुद्रा, चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज, ऐसी अवस्था में नग्न मुदा घारण कर अपनी विषय वासना को कठोर नियंत्रण में करते हुये समाज के बीच सफल नग्न परोक्षण देना कितना कठिन है ? यह एक ऐसी अवस्था होती है जहा पर शारीरिक मोह छोडते हुये जज्जा और इन्द्रियों पर महान विजय पानी होती है। इन्द्रिय-निग्नह का महान आदर्श उपस्थित करना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आप प्रपने तेजोबल से मुनि धर्म का करोरता से पालन करने हुये अपनी दिनचर्या का अधिकाश समय जैनागम के प्रध्ययन अध्यापन में व्यतीत करते हैं।

ग्रापका सस्कृत ज्ञान परिपक्त एव अनुपम है। ग्रापने निरन्तर कठोर अध्ययन एवम् मनन से जिस ज्ञान का भण्डार ग्रापनो आत्मा मे समाहत किया उससे ग्राच्छे-अच्छे विद्वान दांतों तले ग्रंगुली दवाकर नन हो जाते हैं। आपने ४ हजार स्लोकों का संग्रह किया है जो शोझ ही समाज के सामने आ रहा है।

आपके अध्ययन की प्रक्रिया को मात्र इस उदाहरणा से कह सकते है कि — जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा की सफलता के लिए अति निकट परीक्षा अर्थाय में सम्मयता और श्रम के साथ अध्ययन करता है उससे कही बहुत तीब लगन के साथ महाराज श्री अपने आस्म-कल्याग्ग रूपी परीक्षा की सफलता के लिये श्रमवरत नैयारी करते रहते हैं।

भ्रापने अनेकों ग्रन्थों का प्रकाशन कराया है।

जब हम आपके जीवन पर दृष्टि दालते हैं तो यह पाते हैं कि द्वापने मात्र १७ वर्ष का समय घर में ब्यतीत किया और फिर द्वाचार्य श्री के सच में मिलकर प्रात्म करूयाण की ओर मुड़ गये। अल्प वय में इतना स्थान, इतना वैराग्य और ऐसी कठोर ब्रह्मचर्य बत की साधना के साथ मुनि धर्म जैसी कठोर चर्या का पाचन करना विरते पुरुषार्थी महापुरुषों के लिए ही सभव हो सकता है। आप विज्ञाल संघ के साथ यत्र तत्र सर्वत्र विहार करने उहते हैं।

अत्समे ऐसे महान् साधक श्री गुरु के पावन युगल चरणों में उनकी इस उत्कृष्ट महानता के लिये बार बार नमन है।



## मनि श्री स्पार्श्वसागरजी महाराज



जयपुर प्रान्त के सारसोप ग्राम में चैत्र वदी चौष सम्बत् १६५⊏ के दिन मंगल बेला में परम शोलवती माता सुन्दरबाई की कुक्षि से अथवाल सिहल गोत्र में प्रापका जन्म हुआ। आपके पिता श्री छमनलालजी ने आपका जन्म नाम घासीलाल रखा।

भ्रापके पिताजी ग्राम के प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ग्राम में इन्हीं का शासन था। जब आपका जन्म हुआ था, आपके पिताजी एक बडे जमीदार थे। ग्राप अपने माता पिता के प्रथम पुत्र होने के कारए। अत्यन्त प्रियं व लाडले थे। जन्म के समय बडा उत्सव मनाया गया था। आपके पिताजी तीन भाई थे।

आपसे छोटे दो भाई घीर हुए। बडे श्री रामिनवासजी है। इन्होने बादी कराने का विचार नहीं किया। माजकल घर पर ही व्यापार करते हुये श्रावकों के कलंत्र्यों का पालन कर जीवनयापन कर रहे हैं। छोटे भाई श्री राजूनानजों थे। माना पिता को दो सन्ताने प्राय: विशेष लाडली होनी हैं। प्रथम घीर मन्त की सन्तान। अतः आपके छोटे भाई श्री राजूनालजी विशेष श्रिय व लाडले होने के साथ ही उदार प्रकृति, सन्नोषी एवं कार्यकुशन युवक थे। शादी के बाद उनके एक पुत्र श्री भैरवलालजी हुए इसके परचात स्थममय ही में उनका देहावसान हो गया।

विक्रम सम्बत् १९७१ में जबकि फ्रांपकी उम्र मात्र १३ वर्ष की थी, गिनाजी ने आपके विवाह का निश्चय किया, एव ग्राम बेंड के सेट रामनायजी की सुपृत्री श्रीमती ज्ञारसीटेवी के साथ ग्रापका विवाह कर दिया। बैड ग्राम एक ग्रच्छा कस्वा है जहां पर जैनियों की श्रच्छी जन-संख्या के साथ ही सुन्दर जैन मन्दिर है।

शादी के पश्चान आपके तीन पुत्र हुए । अन्तिम पुत्र का जन्म विक्रम सम्बन् १९०६ मे शादी के १५ वें वर्ष बाद हुआ था । प्रयम दो पुत्रों की तो बान्यावस्था हो मे मृत्यु हो चुकी थी । नृतीय पुत्र श्री रामपालजी के जन्म के ६ मास बाद ही श्रापको धर्म पत्नी का साधारत्या सी बीमारी में धर्म-स्थान पूर्वक देहासान हो गया । पुत्र रामपाल का लानन-पालन आपको माताजी ने हो किया । श्राजकल श्री रामपाल की लेन-देन एवं करण का ही व्यवसाय करते हैं । व्यवहार कुश्वस, योग्य एवं उदार होने के कारण ग्राम में श्रापको प्रतिष्ठा है ।

श्री रामपालजी की प्रथम पत्नी का बादी के कुछ वर्षों बाद ही देहावसान हो जाने से दूसरी हादी कर दी गई। अपने गृहस्थी के कर्त्तव्यों के साथ ही माई रामपालजी द्यामिक कर्त्तव्यों का भी पूर्णक्ष्पेण पालन करते हुये सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे है।

घासीलालजो की प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा बिल्कुल भी नही हुई, यर पर ही एक ब्राह्मए। अध्यापक से ग्रापने मात्र वारहरूड़ी की शिक्षा प्राप्त की थी। अल्प शिक्षित होने पर भी ग्रपना उद्योग सफलता पूर्वक करते थे।

जब आप मात्र १२ वर्षकी अवस्था में ये आपके पिताजी स्यादी बुखार से पीड़ित होने के कारण क्रसमय ही में सम्बन् १६७० के वैसाख महीने मे नक्वर क्षरीर संमोह छोड़ हमेशा के लिये मसार से विदाहो गए।

पिताजी की मृत्यु के बाद अपने भाई बन्धुओ, परिजनों एवं विशेषकर श्री चिरजीलालजी दरोगा का शुभ निमित्त पाकर आप में जैन धर्म के प्रति विशेष आस्था का उदय हुमा। ठीक भी है जब किसी जीवास्मा का कस्याग्य होना होना है तब वह किसी भी स्थित मे हो जानी या मजानी, बाल या बृद्ध उसकी परिग्रित काल-लिंध द्वारा उसी प्रकार कस्याग्य की घोर प्रवृत्त हो जाती हैं। इस विषय में उदाहरण प्राय: सबके मुननं व देखने में आते हैं। ठीक यही स्थिति आपकी भी हुई। सम्बन् १६८० में जब आपकी उम्र लगभग २२ वर्ष की होने जा रही बी आपने जीवन पर्यन्त राप्ति भोजन, बिना छना हुमा जल का त्याग करते हुए, दिनक जिनेन्द्र दर्शन, पूजन, प्रशाल आदि करने के नियम धारण कर नियं।

समय का चक्र बदला और सम्बन् २००० में एक साधारण सो बीमारी में जिनेन्द्र प्रसुकी भक्ति करते हुये आपको माताजी का देहाबसान हो गया। माता की मृत्यु हो जाने से आपके धन्तर में संसार की नदबरता का नग्न चित्र उपस्थित हुआ। और धापके हुदय में बैराग्य ने प्रवेश किया तथा दिन प्रतिदिन आर्थन शिखा की तरह बैराग्य भावना का उदय होता गया।

विकास सम्बन् २०१० में परम पूज्य फ्राचार्यवर श्री वीरसागरजी महाराज का सच जयपुर खानियों में ग्राया हुआ था। श्राप सच के दर्शनार्थ गए, एव प्रथम बार मुनियों को फ्राहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर परम पूज्य मुनि श्री सन्मतिसागरजी महाराज की सत्प्रेरएता से आपने हितीय प्रतिमा के वृत प्रगीकार कर नियं, तथा घर वले ग्राए। इतने पर भी ग्रापको संतीय नही हुआ, वैराग्य भावना दिन प्रति दिन बढती ही गई। फलताः अपना सारा कारोबार अपने पुत्र को देकर व पुत्र मित्र परिजनों के साथ यह सम्बदा गरिस्ताग कर, ग्राचार्य शिवसागरजी महाराज का संघ सीकर (राजस्थान) में आया हुआ था तब, ग्रापने पौत्र वरी एकम सम्बत् २०१७ की शुभ पड़ी में

अर्जाचार्यंश्री से अनुस्लकदीक्षाघारण करली। श्राचार्यंश्री ने श्रापकादीक्षित नाम सुपारवंसागर रखा।

शुल्लक अवस्था में धाकर धागने जैनागम का ज्ञान पाते हुये धर्म का निर्दोध स्नाचरण कर कठोर वतों का सम्यास किया तथा सपने जारीर को दुर्ढ र तपस्या का अभ्यासी बनाया।

स्तुलक प्रवस्था में जब आपका चातुर्मास सम्वत् २०१६ में लाड़ रू (राजस्थान) में हो रहा था, आपने ३० दिन के कठोर उपवास किए थे। इस अविध में ४ दिन मात्र दूध लिया था। इसी प्रकार जयपुर खानिया में भी चातुर्मास के गुआवसर पर सम्वत् २०२० में ३२ दिन का उपवास करते हुए चार दिन प्राप्तुक जल लेकर अपनी तप साधना का उत्तम परिचय दिया। उपवास के बाद पारणा थी हरिश्चम्द्रजी टकसाली की सप्तम प्रतिमा धारणी माताजी श्री रामदेई के यहाँ हुई थी। उस समय जयपुर के २००० नर-नारियों का अपार जन-समूह ग्राहार दान का दृश्य देखने के लिए उमझ पड़ा था।

क्षुत्लक अवस्था में आपकी इस नयस्या एवं कठिन माधना के ग्रम्यास को देखकर महामुनि श्री मृषभसागरजी महाराज ( ग्रा० श्री शिवसागरजी सवस्थ ) ने ससार को क्षणभंपुर असारता को दिखाते हुए आस्म-कस्याण के मार्ग पर चलने का उत्तम पथ दर्शांते हुए मुनि दीक्षा लेने की प्रेरणा सृनिश्री को इस प्रेरणा से प्रेरित होकर आपने कार्तिक गुक्ला चतुर्दशी विकन सम्बत् २०२० में जयपुर लानिया में चातुर्मांक के ग्रुभावसर पर पश्चह हजार से अधिक जन-समूह के बीच प्राचार्यवर परम पूज्य श्री शिवसागरजी महाराज से समस्त ग्रन्तरङ्ग बहिरक्च परिषह का त्याग करके आस्म शानित तथा विद्युद्धता के नियं दिगग्वर मृनि का जीवन ग्रंगीकार कर लिया।

इस प्रकार कठिन साधना में निरत दुढ़ र तप करते हुए संघ सहित विहार कर बुन्देलखण्ड मे प्रविष्ट हुए एवं मुनि दीक्षा के बाद प्रथम चातुसीस ग्रतिशय क्षेत्र पपौराजी में हुआ।

मुनि अवस्था में म्नित्तम क्षेत्र पपीराजों में भी पूरे भाद्र मास में ३२ दिवस का कठोर उपवासों का ब्रत निविध्नता से पूरा कर म्नापने अपनी तप साधना का परिचय दिया। पारणा के समय ७- म्हजार जन-समूह आहार दान के दृष्य को देखने के लिए आकास में आच्छादित मेथों की भाति पपौरा प्रांगण में फैला हुआ था। पारणा श्रीमान् गोविन्दरासजी कापड़िया खिरिया वालों के यहीं हुई थी।

दिल्ली में ६१ दिनो का उपवास किया गया मात्र ५-६ दिनों बाद दूघ एवं पानी लेते थे । इस प्रकार की कठोर तप साधना एवं उपवास खर्वांघ में आपका दैनिक कार्यक्रम उसी प्रकार

इस प्रकार की कठोर तप साधना एवं उपवास खर्वाच में आपका दैनिक कार्यक्रम उसी प्रकार रहताया जैसा कि पूर्व में होताया। प्रतिदिन स्वाध्याय शास्त्र प्रवचन के साथ ही आप अपने नीमित्तिक कर्तव्यों को इक्ता पूर्वक करते थे। मारीरिक खिबिलता लेखमात्र भी नही पाई जाती थी, मात्र ४ षण्टे रात्रि के भ्रन्तिम प्रहर में जिनेन्द्र स्मरण करते हुये आपका शयन होता था। स्रापकी इस तप साधना को देखकर हजारो अर्जन भी धन्य-घन्य करते हुये नन हो जाते थे।

आप आचार्यवर श्री शिवसागरजी महाराज के परम विनयी शिष्य हैं। ग्रापका दैनिक कार्य-क्रम का ग्रांधकांश समय जैनागम के ग्राध्ययन एवं लगन में ही व्यतीत होता है। आग य**वार्य में मूक** साधक है।

आचार्य धर्म सागरजी के सघ सान्निध्य में मुजपकरनगर (U. P.) में आपने सल्लेखना धारए। की तथा प माह तक दूध, छाछ, पानी लिया भंत में वह भी त्यागकर ४७ सामुओं के मध्य में आपने समाधि मरए। किया बहलना (मुजपकरनगर में) आपकी विद्याल चरए। छत्तरियों का निर्माण हुवा है। धन्य है आपका जीवन।

धन्य है आपकी इस वंराग्यमयी भावना को । ब्राप इस भौतिक शरीर से ममता को अनुपयोगी वस्तु की भाति छोड़कर आत्म-कल्याण मे अग्रसर है । आपके पावन चरणों मे कोटिश: नमन है ।



# मृतिश्री सुबुद्धिसागरजी महाराज



परम पूज्य १०० मुनिश्री मुबुद्धिसागरजी महाराज का जन्म राजस्थान की पवित्र भूमि प्रतापगढ नगर के निवासी संव शिरोमिए। गुरुक्त सेठ श्री पूनमचन्दजी घासीलालजी विश्वा हुमड की धर्मपरनी श्री नानीवाई की कुलि से सवन १६५७ में हुआ। जन्मनाम श्री मोतीलालजी रक्खा गया आपके तीन वहे भाता थे सबसे बडे अमृतलालजी जो कि १८ वर्ष की उम्र में ही दिवगत हो चुके तथा सेठ साठ गेंदमलजी एवं दाडमचन्दजी व बहन श्री रूपाबाईजी थे सबसे खोटे मोतीलालजो दूज के चन्दमा के समान बृद्धि कर खोटे पातीलालजो दूज के चन्दमा के समान बृद्धि कर खोटा पर कम- कम से अधेपार निमित्त सपरिवार चर्छ गये बहा पर कम- कम से अधेपार निमत्त सपरिवार चर्छ गये बहा पर कम-

जोहरी बाजार में आपका नाम प्रसिद्ध जौहरियों में गिना जाने तथा। सरब देशों में जाकर मोतियों की खरीद करने आदि से करोडों की सम्पत्ति प्राप्त करली झापका पूरा परिवार धर्मात्मा था। आपके पिता श्री एव सभी के ध्रतरण में एक उन्हुट भावना जाम्रस हुई कि प० पू० चारित्र वक्षत्रसे पिता श्री एव सभी के ध्रतरण में एक उन्हुट भावना जाम्रस हुई कि प० पू० चारित्र वक्षत्रसे पिता श्री एव सभी की शातिसायरजी महाराज के साथ सघ सहित तीथिराज सम्मदीशाखरजी की यात्रा करना; धाचार्य श्री का संघ विश्राण प्राप्त में विराजमान था वहा पहुंचे सहाराज थी से निवेदन किया भीर विशेष आग्रह करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बड़े आई सहस वेदस्त्रजी को उन्न २५ वर्ष के करीब थी। पिताजी मौजूद थे सभी परिवार तन मन घन से जुट गया बड़ी तैयारी के साथ, संघ का विहार दक्षिण भारत से कराया और उत्तर भारत के गाव-गाव नगर-नगर में विहार कराते हुवे चले, अनेक त्यागी एव आगे अनेक स्थावक शाविका ये साथ चतते रहे, संघ वड़ना रहा, सभी भाई स्वयं आचार्य श्री के साथ साथ चलते थे, कमश्च उठाते, साधुओं को खूब वंगावृत्ति करते एवं आहार दान आदि देकर महान हुए एवं उठारातापूर्वक करीव एक वर्ष नक अपने मकानपर ताले बन्द रहे पीछे की तरफ देखा हो नहीं। ध्रय है ऐसे दाता और पात्र। लाखों का ख़र्च हुवा पूरा परिवार संघ की चर्या में रत था। साथ ही प्रतापक्ष के श्री शातिनाथ मंदिर का जीणांदार एवम पंचकत्र संघ की चर्या में स्व सा में स्व स्व सा साथ ही प्रतापक्ष के श्री शातिनाथ मंदिर का जीणांदार एवम पंचकत्र सा के स्व स्व स्व स्व सा में का स्वादेशी रोड पर

स्वयम् की बनी हुई बिल्डिंग को गिराकर उस स्थान पर श्री पाश्वेनाच दि० जैन विद्याल मन्दिर का निर्माण करवाया जो करोडों की लागत से तैयार हुवा और वहा भी पचकत्थाणक हुवा इस प्रकार लाखों करोडों का दान देकर इस युग में महान कार्य किया है इमके ग्रालावा भी परम पू० १०६ समाधि सम्राट प्राचार्य श्री महाबोरकीर्तिजी महाराज के सध में हमेशा जाते रहते भीर प्राहार-दान आदि देकर समय समय पर पूरी व्यवस्था करते थे।

सं० २०२४ के साल मे परम पू० १०८ ग्राचार्य थी शिवसागरजी महाराज का चातुर्मास उदयपर ( राज॰ ) था उस समय ग्राप श्री सेठ मोतीलालजी जौहरी दर्शनार्थ पद्मारे आचार्य श्री की प्रेरणा मिली तत्काल वैराग्य उमड ग्राया और ग्राचार्यश्री से दीक्षा के लिये निवेदन किया ग्रीर अच्छा मृहर्त देखकर बहुत बडी धर्म प्रभावना के साथ मिती भाइपद शृक्ला १४ के दिन क्षल्लक दीक्षा प्रदान कर दी आपकी धर्मपत्नि का नाम हलासी बाई था जिनका दीक्षा के चार वर्ष पूर्व ही स्वर्गवास हो गया था आपके पीछे तीन पुत्र पाँच पुत्री थे। बडे श्री राजमलजी जौहरी श्री सन्मतिकूमार, श्री ग्रशोककमार । इसप्रकार करोडों की सम्पत्ति एवं पुराहरा भरा सम्पन्न परिवार भारी वैभव को ठुकराकर साधु बन गये । चातुर्मास के बाद संघ का उदयपुर से विहार होकर करीब ६ महीने में सल्म्बर पहुंचा और वहा पर स्नापने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और स्नाप मुनि श्री १०८ सुबुद्धि-सागरजी के नाम से प्रसिद्ध हवे और चारित्र शुद्धि आदि और भी अनेक बतो को करते हवे कठिन बत उपबास करते रहे है इस बक्त स्नापकी उम्र ६३ वर्ष के करीब है सौर कई वर्षों से आप परम पू० १०६ श्चभोधण ज्ञानोपयोगी मृति श्रजितसागरजी के साथ रहकर निरन्तर ध्यान श्रध्ययन करते है गत वर्ष स० २०३६ के सल्म्बर चार्तुमास में आहार में केवल ५ वस्तुरखकर वाकी सभी प्रकार की वस्तुओं का आजीवन त्याग कर दिया है १. गेह, २. चावल, ३. दूध, ४ मद्रा, ४. केला इस वद्ध अवस्था में इस प्रकार का त्याग करते हवे चातुर्मास में अभी भी एकातर ग्राहार में उठते है। इस प्रकार केवल समाधि का लक्ष बना हवा है। आपके बडे भाई श्रीमान सेठ सा० गेदमलजी ने भी परम पु० १०८ आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज से नीरा (महाराष्ट्र) चार्तमास के समय क्षरुलक दीक्षा ग्रहरा कर ली उसके बाद कुछ समय गजपथा क्षेत्र पर रहकर धर्म साधना करते थे और जब अतिम समय निकट आया उनके बम्बई ग्राने के भाव हवे ग्रीर अपने निजी बनाये हवे श्री १००६ पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मदिर कालबादेवी रोड पर आप प्रधारे। एक दिन सुबह उनकी . तबियत कुछ विशेष खराब हुई और उसी समय धकस्मात् जीवन में सचित किये हुए महान पुण्य के उदय से परम पू॰ १०८ श्राचार्य श्री सुमतिसागरजी का संघ सहित दर्शनार्थ वही श्राना हवा। उनसे उसी वक्त आपने मृनि दीक्षा ग्रहरा कर ली और एक घन्टे बाद ही महासंत्र समोकार संत्र का जाया

करते हुवे इस पर्याय को छोड़कर स्वर्गवासी बन गये। वास्तव में आपने व द्वापके पूरे परिवार ने घमंक्षेत्र में जो कार्यकिया है प्रनुपम है साथ ही अनुकरणीय भी है।



# मनिश्री भव्यसागरजी

मुनि श्री १०८ भव्यसागरजी का ग्रहस्थावस्था का नाम लादूलालजी था। आपका जन्म जेठ सुदी तीज, विक्रम संबत् १६७६ नैनवा मे हुम्रा था। आपके पिता श्री मिश्रीमलजी थे जो कपड़े का व्यापार व नौकरी किया करते थे। आपको माता श्री वरजावाई थी। आप खंडेलवाल जाति के भूषण हैं व बैद गोत्रज है। ग्रापकी पामिक शिक्षा द्वस्य सग्रह व रस्तकरंडश्रावकाचार तक हुई। आपका विवाह भी हुआ। परिवार में झापके चार भाई व तीन बहुने है।

स्वाध्याय एवं चन्द्रसागरजी की प्रेरणा में आपमे वैराग्य भावना जागृत हुई। जयपुर खानियांत्री में भ्रापने ऐलक दीक्षा ले ली। कार्तिक सुदी तेरस विक्रम संवत् २०१७ में आवार्य श्री १० द शिवसागरजी से सुजानगढ में मुनि दीक्षा ले ली। ग्रापने श्रजमेर, सुजानगढ, खानियां, सीकर, नाडनूं, कूंदी आदि स्थानो पर चातुर्मीस कर धर्मवृद्धि की।

भ्रापने चारो रसों का त्याग तथा गेहू, चना, बाजरा, मटर मादि का त्याग किया है।



# परम पूर १०८ श्री श्रेयाग्ससागरजी महाराज



ये पृथ्वी रत्नो को उत्पन्न करती है इसिनिये इसको रत्नमर्भा कहते हैं। उसी प्रकार जगत् उद्धारक, तरण-ताररण पुत्रों को जन्म देने से माना को भी जगन्माता कहते हैं। ऐसे ही एक महान जगन्माता को कूल से महाराष्ट्र प्रान्त औरगाबाद जिला के अपने निहाल वीरगाव मे ६ जनवरी ई० सन् १९१६ तदनुसार शक सवत् १ ८४० पीप सुदी ४ चंदबार को अस्एसब्या में देवीप्यमान बाजक का जन्म हुआ।

जो धपने त्याग, तपस्यासे भारत भूमि में प्रसिद्ध है। जिनको इस भारत भूमि का बच्चा बच्चा जानता है। जिसमे कठोर तपस्वी, महान् विद्वान्, भ्राचार्यकल्प, महा-

मुनिराज प० पू० स्व० १० कश्री चन्द्रसागरजी जैसे तपः पूत साधुरस्त ने जन्म निया। इसी प्रकार स्व० पू० ग्रा० १० क्री बीरसागरजी महाराज जैसे श्रेष्ट रन्त से जो जाति पावन बनी है। ऐसे महान कुल ग्रीर महान जाति में इस पुण्यात्मा बालक का जन्म हुग्या। जिनका श्रुभनाम फूलचन्दजी रक्क्या गया।

ह्व० प्० पू० १०० श्री चन्द्रसागरजी महाराज ग्रापके बाबाजी; तथा स्व० ग्रा० १०० श्री बीरसागरजी महाराज आपके ग्रहस्थाबस्था के नानाजी हैं। ग्रापके पिताजी का ग्रुभ नाम श्रीमान् सेठ लालचन्दजी ग्रीर माताजी का नाम कुन्दनबाई है। जो आज आर्थिका १०५ श्री अन्हमती नाम से विद्यमान हैं। श्रापके पिताजी भी नती थे।

सभी मिलके आपके २० मार्ड बहुन थे। लेकिन दुर्भाग्यका आज ७ भाई १ बहुन विद्यमान हैं। इनमें से कोई डॉक्टर, कोई इंजिनियर, कोई व्यापारी सभी अपने ग्रपने कार्य में तस्पर हैं। रेल-पटरी पर दौड़ में सबसे ग्रागे रहना आपका बचपन का शौक था। आपने पूना में एस० पी० कॉलेज से इन्टर झार्ट परीक्षा पास की।

सन १६३८ में श्री गोंदा निवासी श्रीमान सेठ दुलीचन्दजी, माणिकचन्दजी बडजात्या की सुपुत्री सौ० (श्रीमती) लीलाबाई जी के साथ आपका विवाह हुन्ना। आपके शरद, विकास ये दो सुपुत्र और क्षमा, बीला नामक दो मुपुत्रियाँ है। गृहस्थाबस्था मे म्रापने परम्परागत म्राहत, तम्बालू ब्यावारादि केद्वारा स्वायपूर्वक धनोपार्वन किया। फलतः आप श्रीरामपुर नगर के सेठजी कहलाते थे। ''पहांबेदादा'' नाम से भी आप विरुपत थे। दान देना, सहायता करना, परीपकार करना इन बातों में आपकी मूक से ही रुचि यो।

भारी पूरी जवानी, भरे पूरे परिवार के बीच विषय भोग के लुभावने साधनों के खुलभ होते हुए भी संसार रूपी कीचड से निकल कर आरमकत्यारण की तरफ झापका मन आकर्षित होने लगा। धार्मिक संस्कार सपन्न परनी की शुभ प्रेरेगा से भापने स्व० ५० पू० १०८ श्री सुपादवंसागरणी महाराज के पास तम्बाल् सेवन त्याग, रात्रि भीजन त्याग ले लिये। खानिया में स्व० आ० प० पू० १०८ श्री वीग्सागरणी महाराज से प्रतिदिन पचामृताभिषेक, पूजन करने का नियम लिया। तदुपरान्त पू० १०८ श्री सुपादवंसागरजी महाराज से शुद्रजल त्याग, द्वितीय प्रतिमात्रत ग्रहुग्ण किये। श्रीसिद्धक्षेत्र मांगितु गीधी के पाचन पहाड पर अच्छ ब्रह्मचर्यंत धारण किया। पू० सुपादवंसागरजी महाराज के सांत्रिष्टय में सन्तमप्रतिमात्रत ग्रहुग्ण किये।

भर जवानी अवस्था, इन्द्रिय विषय के सुखोपभोगो से युक्त सपन्नावस्था, पुत्र-पुत्रियाँ एवं अन्य विद्याल परिवार के रहते हुए भी उन सभी का निःसकोच परित्याग कर प्रसिधारा समान कठोर जैनेदवरी दीक्षा घारण करने के ग्रापके उत्कृष्ट भाव हुए।

सन् १६६५ श्री झतियाय क्षेत्र महावीरजी बातिबीर नगर के पंच कल्याग्एक प्रतिष्टा महोस्सव के पावन अवसर पर करीब ४० हजार जनसमुदाय के बीच स्व० आ० प० पू० १०८ श्री झिबसागरजी महाराज के करकमलो से झाप दोनों पति-पत्नी की दीक्षा ग्रहण विधि बडे ठाट से हुई। आप दोनों ने दीक्षा धारए कर एक महान आदर्श जैन समाज में उपस्थित किया।

आपके इस आदर्श विरक्त जीवन का प्रमुख बीज आपके ब्रती माता-पिता के घमंसस्कार ही है। आपके दीक्षा के पूर्व ही २ साल ग्रायकी माता श्री कुन्दनवाई जी ने स्व० पू० १० ६ श्री सुपाघवं-सागर जी महाराज से सुल्किका बुत ग्रह्ण किये थे। आपके दीक्षा के समय श्रील्लका माताजी ने भी पू० आ० १० ६ श्री विवसागर जी से आर्थिका वत ग्रहण किये। आपके गुरुदेव ने आपको श्री क्षेत्रास-सागर जी नाम से, पत्नी को श्री श्रीसमती जी नाम से, माताजी को श्री अहंमती ग्रुज नाम से विभूषित किया।

दीक्षा लेने के बाद आपने सबसे प्रयम आत्मसाघना की ओर ध्यान दिया । अभीक्ष्णज्ञानोप-योगद्वारा सम्यग्नान की साघना की । न्याय, धर्म, व्याकरण, सिद्धान्तज्ञास्त्रों का सुक्ष्म अध्ययन किया । जिनके फलस्वरूप ज्ञान विकास के साथ साथ आपका चारित्र उठज्वल हुआ । तपद्वरण की गंभीरता से आपका तेजोदीप्त मुख मडल प्रत्येक दर्शनार्थी को विनयाबनत बनाता है। कठिन से कठिन किसी भी विषय को सरलता से समक्काने की आपकी प्रवचन शैली से श्रोतागण सुनकर मंत्र मुख हो जाते हैं।

स्त्रय मोक्षमार्ग पर चलते हुए साथ साथ भव्य जीवों को भोक्षमार्ग में प्रेरित करके उनका उद्धार करने में आप निरन्तर लगे रहते हैं। जिसके फलस्वरूप हर गाव मे अनेकों नर-नारी, बच्चा-बच्ची हर तरह के ब्रतोपवासादि ग्रहण करते है।

सन् १९७६ में प्रापक उपस्थित मे जयस्मिप्र मे इन्द्रष्टवज विधान संपन्न हुगा। उसी समय ऐल्लक, सुन्नकादि त्यागियो का विद्यान सम्मेनन आयोजित किया गया। मन् १९७२ चौमासा के बीच बारामती मे मधस्य ब्रह्मचारिए। वसंतीबाई हतनीर वालों की आयिका बीक्षा तथा नवयुवक श्रीमधर गांधी फतरण वालों की सुन्तक दीक्षा; सन् १९७३ फलटण चौमासा के बीच बार श्री धूनिवन्दजी पारमोडा वालों की सुन्ति दीक्षा, श्री कु । रत्तबाई जी मेहता फलटण चौमासा के बीच बार श्री धूनिवन्दजी पारमोडा वालों की सुन्ति दीक्षा, श्री कु । रत्य सांग्रिक ए । र्श्व भी सुगुणमतीजी, सु । राष्ट्र श्री मुभन्नसागरजी, मुन १०० श्री मुभन्नसागरजी, मां से प्रस्थात है । सन् १९७४ प्रकल्ज नगरी में ग्रापक उपस्थित में विद्र सम्मेलन तथा प्रक्रिक भारतीय शास्त्री पर प्रकार प्रविदेश स्विवेशन सपन्त हुए । जिसमें एकान्य प्रक्रीय घर्म विद्र सोनगढ़ के सन्तव्यों पर प्रकाश डाला गया। तथा विद्रानों को जैन समाज के उत्थान प्रति जासक्क किया गया।

आपके मगलमय उपदेश की प्रेरणा से धौरंगाबाद दि॰ जैन मंदिर की नव निर्माण योजना; वैजापूर के समवसरण तुल्य विधाल शिखरबंद मंदिर योजना; पारसोडा, लासूर, उठडादि गांवो में मंदिर निर्माण; तथा ध्रीर भी जगह चैत्य चैत्यालयों का निर्माण तथा जीणोंद्वार हुधा है। अभी वर्तमान में श्री सिद्धक्षेत्र मांगीतु गोजी के मदिर जीणोंद्वार और नव मंदिर निर्माण का महान कार्य होने जा रहा है। ये सभी कार्य ध्रापको प्रेरणा के ही उज्ज्वल फल है।

मुनि बनने के बाद म्रा० भ्री १०० शिवसागण्यो महाराज के सामिध्य में ज्ञान, ध्यान, तपोरत रहते हुए भ्रापने महावीरजी, कोटा, उदयपुर प्रतापगढ में चातुर्मास किये। गुरुदेव के स्वर्गारोहणो-पगत्त संघ से पृथक् होकर घर्मप्रचार करते हुए आपके कमश्च किञ्चनगढ, भ्रीरगाबाद, बाहुबची (कुम्भोज), बारामनी, फलटएा, श्रीरामपूर, नान्दगांव, इन्दौर. अजमेर, ईसरी, सुजानगढ में चातुर्मास संपन्न हुए।

आपने तीर्थराज सम्मेदिशिखर जी की यात्रा की जो ग्र० धर्मचन्द शास्त्री ने कराई। वर्णराजी, वरुसधर्माजी, वरुश्री सुलोचना जी आदि साथ में थे। वर्तमान में ध्राप मांगीतूं भी का उद्धार कर रहे हैं। आपने इस क्षेत्र के लिए १ करोड़ का योगदान विकासा है।

धन्य है वो धरा, धन्य है वो माता !!! धन्य है वो पिता, धन्य है वो कुल, घन्य है वो जाति जिन्होंने ऐसे तेजस्वी रत्नों को प्रसूत कर घर्मध्वजा फहराई है। ऐसे महान् सन्त के पुनीत चरर्सों में भेरा शत शत वंदन हो।

> धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता। जिनके पावन दर्शन से नदा जावे मिथ्यातम का माणा।।



# क्षुल्लक योगीन्द्रसागरजी

क्ष्मलक श्री १०४ योगीन्द्रसागरजी का ग्रहस्थावस्था का नाम हेमजन्द्रजी था। आपका जन्म आज से लगभग ६५ वर्ष पूर्व राठोड़ा ( उदयपुर ) राजस्थान मे हुमा था। म्रापक पिता श्री पाड़ाचन्द्रजी थे। जो देती एव व्यापार करते थे। म्रापकी माताजी का नाम मास्सिकवाई था। आप नर्रासहसुरा जाति के भूषस्य है। म्रापकी धार्मिक एवं लीकिक शिक्षा साधारस्य ही हुई। विवाह भी हुआ। परिवार मे आपके तीन भाई, एक वहिन, चार पुत्र एवं चार पुत्रिया हैं।

आचार्यश्री १०० जिनसागरजी की सत्सगति के कारण आपमें वैराग्य भावना जागृत हुई । अतः विक्रम संवत् २०२४ में उदयपुर में आचार्यश्री १०० शिवसागरजी महाराज से आपने श्रुल्लक दीक्षा धारण कर नी । आपने प्रतापगढ़ आदि स्थानों पर चालुर्मास कर धर्म की आधातीत वृद्धिकी ।



# विदुषीरत्न ग्रायिका १०५ विशुद्धमती माताजी



धार्मिक शिक्षण— धार्मिक शिक्षण के गृर—-

कार्यकाल---

वैराग्य का कारण-

गृहस्थाश्रम का नाम— श्री सुमित्रा बाई । जन्म स्थान— रीठी, जि० जबलपुर (म० प्र०) । पिता— श्रीमान् सि० लक्ष्मस्गलालजी माता— सी० मणुराबाई । भाई— श्री नीरजजी जैन एम० ए० ग्रीर श्री निर्मल-

कुमारजो जैन मु० सतना (म० प्र०)।

जाति— गोलापूर्व । जन्म तिथि-- म० १९६६ चैत्र शुक्ला तृतीया शुक्रवार

दिनाक १२-४-१६२ प्रई०। लौकिक शिक्षण— १ शिक्षकीय टोनिग (दो वर्षीय)

> २. साहित्य रत्न एव विद्यालकार। बास्त्री (धर्मविषय में)। परम माननीय विद्वद्व-शिरोमणि पं०डा० पत्रालाजी साहित्याचार्य, सागर (म०प्र०)।

श्री दि० जैन महिलाश्रम (विधवाश्रम) का सुवाह-रीत्या सवालन करते हुए प्रधानाध्यापिका पद पर करीव १२ वर्ष पर्यन्त कार्य किया एवं अपने सद प्रयत्नों में संस्था में १००५ श्री पाहर्ब-नाथ वैत्यालय की स्थापना कराई।

परम पू० प० श्रद्धेय आचायं १० मधी धर्मसागर महाराजजी के सन् १९६२ ई० सागर (म० प्र०) चातुर्मास मे पू० १० मधी धर्मसागर महाराजजी की परम निरपेक्ष वृत्ति और परम शान्तता का स्राकच्या एव संघस्य प० पू० प्रवर वक्ता १० म सी सन्मतिसागरजी महाराज के मार्मिक सम्बोजन।

| १ <b>५६</b> ] | दगम्बर : | जैन | मा |
|---------------|----------|-----|----|
|---------------|----------|-----|----|

संकलन --

म आर्थिका दीक्षागुरु-परम पुरु कर्मठ तपस्वी श्रध्यात्मवेता, चारित्र किरोमांगा. दिगम्बराचार्य १०८ श्री शिवसागरजी महाराज। परम पूर्व सिद्धान्तवेत्ता आचार्यं कल्प १०८ श्री शिक्षागृरु---श्रतसागरजी महाराज। परम पूर्व प्रभीक्ष्म ज्ञानोपयोगी उपाध्याय १०८ विद्या गुरु-श्री अजितसागरजी महाराज। श्री अतिशय क्षेत्र पपौराजी (म० प्र०)। दोक्षा स्थान---हीक्षा तिथि --स० २०२१ श्रावरा शक्ला सप्तमी दिनाक 18-5-58 50 1 स०२०२१ में पपौराक्षेत्र पर दीक्षा हुई पश्चान् वर्षा योग--कमश था अतिशय क्षेत्र महावीरजी, कोटा, . उदयपुर, प्रतापगढ, टोडारायसिंह, भिण्डर, उदयपुर, श्रजमेर, निवाई, रेनवाल (किशनगढ). सवाई माधोपूर, सीकर, रेनवाल (किशनगढ़), निवार्ड, निवार्ड, टोडारायसिंह आदि । जिन मुखोद भव साहित्य-सुजन-१. टीका-श्रीमद् सिद्धान्त चत्रवर्ती नेमिचन्द्रा-वार्य विरचित त्रिलांकसार की सवित्र हिन्दी टीका । २ भट्टारक सकल कीर्त्याचार्य विरचित सिद्धान्त-सारदीपक क्रापर नाम त्रैलोक्य दीपिकाकी हिन्दी टीका। ३. तिलोयपण्णत्ती-माचार्य यतिवृषभ प्रशीत की हिन्दी टीका। मौलिक रचनाएँ---१. श्रुत निक्ञञ्ज के किञ्चित प्रसून (ब्यवहार रत्नत्रय की उपयोगिता) २ गृह गौरव. ३. श्रावक सोपान और बारह भावना।

१. शिवसागर स्मारिका, २. म्रात्म प्रसूत ।

सम्पादन - -

विशेष धर्म प्रधावना --

१. समाधि दीपक, २. अपमरा चर्या।

३. निर्वास कल्यासक एव दीपावली पूजन विधि, ४. श्रावक सुमन संचय ग्रादि।

श्रापकी प्रखार ग्रौर मधुर वाएगी से प्रभावित होकर श्री दि० अने समाज जोबनेर जि० जयपुर ने श्री शान्ति बीर गुरुकुल को स्थागित्व प्रदान करने हेतू श्री दि॰ जैन महाबोर चैत्यालय का नवीन निर्माण कराया एवं आपके सानिध्य में ही बेही पनिध्य कराई। जन धन एव आवागमन आदि अन्य साधन विहीन अलयारी ग्राम स्थित जिन मन्दिर का जीर्गोद्धार. २ है फट ऊँची १०० प्रशी चन्द्रप्रभूभगवान की नवीन प्रतिमा तथा सगमरमर की नवीन वेदी की प्राप्ति एव वेदी प्रतिष्ठा आपके ही सदप्रयत्नो का फल है। इसी प्रकार अनेक स्थानो पर कलशा-रोहण महा महोत्सव हुए, जैन पाठशालाएँ खोली गई, श्री दि॰ जैन धर्मशाला टोडारायसिंह का नवीनीकररण भी आपकी ही सन्प्रेररणा का फल है।

श्री त्र० सुरल बाई मु० ड्योडी जि० जयपुर की क्षिल्लका दीशा, श्री त्र० मनफूल बाई मातेष्वरी श्री गुलावक न्यजी, कपूरकन्यजी मर्राफ टोडाराय-सिंह, जि० टोक को ग्रष्टम प्रतिमा एवं श्री कओड़ीमलजी कामदार, जीवनेर जि० जयपुर आदि को द्वितीय प्रतिमा के द्वत ग्रापके कर कमलो में प्रदान किये गये।

सयमदान ---



## म्रायिका बुद्धमतीजी

ध्रापका जन्म वि० स० १६६० में जवलपुर में गोलापुरा जातीय श्री बसोरेलालजी की धर्मपत्नी जमनावार्ड की कोल में हुवा । ध्रापका नाम कस्तूर बाई धा। आपका वैवाहिक जीवन श्री कपूरचन्दजी के साथ सानन्द बीत रहा धा लेकिन बचपन में ध्रापकी शिक्षा प्रवेशिका तक धारा आश्रम में सम्पन्न होने के कारण वचपन में ही धर्म के प्रति ध्रापकी प्रगाह आस्था थो। स० १६६६ में ध्रापने जादम में आपका माताजी धर्ममतीजी से शुक्लिका दीक्षा धारण कर ती। तत्रव्यवास् स० २०१७ में स्व० ध्रावार्थ श्री शिवसागरजी महाराज सा० से आपने आधिका दीक्षा लेकर ईडर, हागपुर घाटोल, जयपुर, साभर, कुलेरा, स्थावर, अजमेर, मुजानगढ, सीकर, कोटा, लाइन, लुरई आदि स्थानों पर चातुर्मास करते हुये धर्म प्रभावना की।



#### ग्रायिका ग्राटिमतीजी



श्री १०५ म्हायिका म्हादिमतीजी के बचपन का नाम अगुरोबाई था। अपके पिता श्री जीवनलालजी हैं। माता भगवानदेवी हैं। गोपालपुरा ( मागरा ) को आपकी जन्म-भूमि होने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। आपने लौकिक शिक्षा कथा - वें तक प्राप्त की सौर धार्मिक शिक्षा विसारद तक प्राप्त की।

पन्द्रह वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हुआ तो सही पर भाग्य को यह स्वीकार नही था, इसलिए डेढ वर्ष बाद ही प्रापके पति को डाकृ हमेशा के लिए ले भागे। अब आपको ससार दुखमय सूना सूना लगने लगा। ग्राप कण्ठस्थ किये हिन्दी, सस्कृत भाषा के घर्म पाटो ने अपूर्व ग्रान्ति पाती थी। कालान्सर में आपने घर के भाई बहनों का मोह ह्योड़ा ग्रौर घर छोड़कर साधु सघ में ही रहीं। वातावरण के साथ ही आपका जीवन कम बदला। संवत् २०१० में सीकर (राजस्थान) में आप्यायं श्री शिवसागरजी महाराज से आयिका दीक्षा ले ली।

आपने नेमीचन्द्राचार्य कृत गोम्मटसार कर्मकाण्ड की हिन्दी टीका कर जैन समाज का महान उपकार किया है।

आप समय पर लेख आदि भी लिखनी रहती हैं वर्तमान में ब्राचार्य श्री धर्ममागरजी के संघ के साथ ब्रास्मसाधना में निरत है।

आपने लाडन्. कलकत्ता, श्रवणबेनगोलाः शोलापुर, सनावद, प्रतापगढ म्रादि स्थानों पर चातुर्मास किये । आपकी रस परिस्थाग बन पर बडी आस्था है। म्राप जैसी विदुषो साध्वी से ही धार्मिक समाज का म्रहर्निम्न कल्याग्य सम्भव है।



# म्रायिका ग्ररहमतीजी

भी १०४ आधिका अरहमती को लोग गृहस्थावस्था मे कुन्दनबाई कहकर पुकारते थे। आपके पिता श्री गुलाबचन्द्रजी थे, माता हरिस्पीबाई थो। बीर गाव को यह एक ही बीरबाला निकली जिसने लोक जीवन के साथ परलोक के जीवन को भी सम्हाला। आप जाति से खण्डेलवाल और पहाड़िया गोत्रज हैं। यद्यपि प्रापकी लौकिक धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर ही हुई तथापि सत्संग-धर्मश्रवस्य से आपने काफी लाभ उठाया। प्रापका विवाह लालचन्द्रजी से हुमा था।

बचपन के सामाजिक सस्कार सबल हुए । बैघव्य जीवन में विरक्ति की भावना बढ़ी । भला जिसके ज्येष्ठ मुनिश्री चन्द्रसागरजो, काका धाचार्य वीर सागरजी, पुत्र मुनिश्री श्रेयान्ससागरजो, हो और जो १४ वर्षों तक १०८ मुनि श्री सुपादर्वसागरजी के धार्मिक वातावरसा में बढ़ी हो, वह भला संसार में कैसे रहती ? निदान १०६ मुनि श्री सुपार्वसागरजी से संवत् २०२० में क्षुत्तिका बीक्षा ले सी और अपले वर्ष ही संवत् २०२१ मे भ्राचार्य श्री १०६ शिवसागरजी महाराज से ज्ञान्ति बीर नगर श्री महावीरजो में आर्थिका दीक्षा भी ले ली।

यद्यपि आप ६५ वर्षों की हो गई पर आपकी धार्मिक चर्यों में सावधानी बढ़ती ही जा रही है। आपने श्री महाबोरजी, जयपुर, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़ आदि स्थानों पर चातुर्मास किये। जिह्ना इन्द्रिय को बस में करने के लिए नमक, तेल, रही का त्याग कर रखा है। आपने चारित्र शुद्धि कर्मदहन तीस चौबीसी जैसे बत प्रनेक बार किये है।



## श्रायिका चन्द्रमतीजी

आपका जन्म आज से ६५ वर्ष पूर्व विकम सवत् १६५६ से सतारा जिलान्तगंत गिरवी नामक ग्राम में हुमा था। माता पिता ने आपका नाम मानीबाई रखा। म्रापक पिता श्री फूलचन्द्रजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे नया सराफी की दुकान करते थे। जन्म के समय ग्राधिक स्थित अच्छी सम्पन्न थी। भ्रापकी माता का नाम कस्त्रवाई जी था। मा का वास्तव्य बालापन से ही छिन गथा था। जिस समय प्रापकी माता का नम कस्त्रवाई जी था। मा का वास्तव्य बालापन से ही छिन गथा था। जिस समय प्रापकी माताजी का स्वगंवास हुआ उस समय आप १२ वर्ष की थी। आपके माई रामचन्द्रजी भ्रपमी सात बिहों के वीच प्रकेले ही थे। दुर्देव का चक्र चला और ग्रापकी ४ वहिने इस नश्वर संसार ह हमेका के लिए विदा ले गई। आप और आपकी एक बहिन श्री बालुबाई ही सात बहिनों के बीच जीवित रह मकी।

बालापन मे मां का प्यार छिन जाने के कारण ग्रापका लाङ्-प्यारमयो जीवन पिता की गोद में व्यतीत हुग्रा । ग्रापकी स्कृली शिक्षा भी कक्षा ४ तक ही हुई नया घार्मिक झिक्षा का अभ्यास स्वयं के अध्ययन व मनन से घर पर ही प्राप्त किया । जब आप गृह कार्य में सुयोग्य होती हुई लगभग २० वर्ष की हुई तब आपका पािराग्रहण सोलापुर अन्तर्गत मोहर ग्राम में श्रीमान सेठ मोतीलालजी के लघु पुत्र श्री हीरालालजी के साथ सम्पन्न हो गया। आपके स्वसुर ग्रन्थे सम्पन्न परिवार के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तथा थोक व्यापार किया करते थे। आपके पति श्री हीरालालजी अपने चार भाइयों के बीच सबसे छोटे थे।

आपकी बादी हुए केवल बाठ वर्ष हो ज्यतीत हुए कि आपके ऊपर दुःख का पहाड टूट पृष्टा और बापको वेधव्य धारएं करना पड़ा। गाहंस्य जीवन की अल्प ग्रविष में धापको एक मात्र पुत्री विच 'विद्युल्लता' का हो सोमाग्य मिल सका। काल की इस दुक्तः वायनी विविद्यता को देखकर धापके ग्रन्त में ससार की नदवरता के प्रति विराग हुआ भीर ग्राप्त कालिङ्जा धाअम में ग्रप्तना आश्रय निया। इस ग्राप्तम में प्राप्त भागे अपने लिया। इस ग्राप्तम में प्राप्त अपने धारिक शिक्षा का गहन अध्ययन और मनन किया। प्रप्त सुयोग्य विद्यो महिला बनकर इसो आश्रम में कुछ वर्षों तक ग्रष्ट्यापन का भी कार्य किया। अपने जीवन के १६ वर्ष कालिङ्जा ग्राप्तम में हो ग्रष्ट्यापन भीर ग्रष्ट्यापन में व्यतीत किए।

परम तपस्वी आचार्यश्री समन्तभद्र स्वामी के मद्उपदेशों ने भी आपको वैरागी बना दिया। जब चारित्रचकवर्ती श्राचार्यश्री शान्तिसागरजी का सर्संघ चालुमीम कालिजा मे हुशा तब श्रापने श्राचार्यवीरसागरजी महाराज से सातवी प्रतिमा तक के बत अगीकार किए थे, उस समय आपकी वय ३५ वर्षकी थी। इस प्रकार आपने सप्तम प्रतिमा तक के बतो को १५-१६ वर्ष तक पालन कर अपनी आरमा को निर्मेल और निर्मोही बना लिया।

"प्रायः यह पाया जाता है कि पिता के गुण पुत्र में और माता के गुण सुता में फ्रांते है।" यही बात आप की एक मात्र लाडली प्रिय पुत्री विद्युस्तता में पूर्णतया चरितार्थ होना पाई गई। विरागिनी मांकी प्रज्ञा, आगम के प्रति गहन श्रद्धा, और परम वैराग्य का पूरा पूरा प्रभाव लाडली पुत्री के ऊपर पक्षा है।

ग्रील शिरोमिए। बहिन विद्युल्लता आजकन प्रधानाध्यापिका व अधिष्ठात्री के रूप में सप्तम् प्रतिमा तक के त्रतो का पालन करती हुई सोलापुर के आश्रम में है। इनका हृदय हमेशा वैराग्य को म्रोर भुका रहता है, और यही कारए। है कि इनकी भी अभिलाषा महात्रतों को ग्रहण करने की है। विद्युल्लता जैसी सुयोग्य शीलरूपा सुषुत्री को पाकर श्रापका मातृत्व भी घन्य हो गया।

कार्तिक शुक्ला पञ्चमी विकम सम्बत् २०१३ से परम पूज्य आचार्यश्री वीरसागरजी महाराज से जयपुर लानिया में चातुर्मास के शुभावसर पर आयापने श्रृत्लिका की दीक्षा ग्रहरा कर ली। आचार्यश्री ने ग्रापका दीक्षित नाम श्री चन्द्रमती रला। श्चृत्लिकाकीदीक्षाकेबाद आपकेब्रन्तर में वैगाय की लौ दिन प्रतिदिन उग्न रूप धारण करतीगर्दे और चैत्र बदी पड़वाविकम सम्बत् २०१४ में गिरनारजी सिद्धक्षेत्र पर परम पूज्य सपोनिधि आचार्यश्री शिवसागरजीमहाराजसे खापने आर्थिकाकीदीक्षाग्रहण कर ली।

भापनी उस्र तपस्या के द्वारा धात्मा की कर्म-सल से रहित करती हुईं आप मुक्ति मार्ग के पथ पर भविचल रूप से बढ़ रही हैं।



# श्रायिका राजुलमतीजी

विक्रम सम्बत् १६६४ में ब्रकोला क्षेत्र के कारञ्जा नामक ग्राम में बघेलवाल गोत्रोत्पन्न पिता श्री बबनसाजों के घर माना श्री बजाबाईजी की कुक्षि से आपका जन्म हुआ था। आपको दो भाइयों तथादो बहिनों का सयोग भी मिला। भाइयों में श्री मोनीलालजीव श्री क्रक्बूलालजी है। तथा बहिनों में ज्येष्ठ आप एवं छोटी बहिन श्री मौनाबाईजी है।

मातापिताने म्रापकाजन्म नाम श्रीरूपाबाई जीरखा था। आपके पिताशी झच्छी स्थिति के सम्पन्नशाली व्यक्ति थे तथासराफाकी दुकान करते थे। यह उदार हृदयी, सन्तोषी ग्रीर झास्त प्रवृत्ति के योग्य व्यक्तियों में से एक थे। यही कारण थाकि इनके सुलक्षस्पों का पूरापूरा प्रभाव होनहार सन्तान पर भी पडा।

जब आपकी उम्र मात्र १२ वर्ष की थी तब आपके पिता श्री ने आपका पाणिग्रहण कारञ्जा ग्राम में ही श्रीमान् सेठ नागोसाजी के पुत्र श्री देवमनसाजी के साथ किया। भाष्य को बात थी कि उसी ग्राम में माता पिता ग्रीर उसी ग्राम में सास स्वसुर, दोनों ही कुल श्रोष्ठ सम्पन्त तथा ऐस्वयंशाली थे। ग्रापकी सास श्री सोनावार्डजों भी एक ग्रादशं महिला थी।

विवाह हुये टेड वर्ष ही व्यतीत हुमा था कि दुर्दैव का चक चला भ्रोर आपके पतिश्री का स्वर्गवास हो गया। उस समय ब्राप १४ वर्ष की अबोध वालिका ही थीं। इस दुःखदायी वच्च प्रहार के हो जाने से आपको अध्ययन के उद्देश्य से सोलापुर आश्रम का सहारा लेना पडा। अपनी कुलाग्न बुद्धि और भ्रादर्श कार्य कुशलता का परिचय देते हुये अध्ययन के वाद, उसी म्राश्रम में आपने भ्रध्यापन का कार्य सम्हाला । इस कार्य में भ्रापको जितनी भी सफलता मिली वह आपकी यश: कीर्ति के लिए पर्याप्त है ।

इस प्रकार अध्ययन और अध्यापन का लगभग १६ वर्षीय लम्बा समय आश्रम में व्यतीत हुआ। आपने म्राप्त्रम में एक म्रवीय असहाय वालिका के रूप मे प्रवेश लिया और एक सुयोग्य विदुषी महिला के रूप में अधिष्ठात्री बनकर माश्रम से विदा ली।

"अंसा खावे अन्न वैसा होवे मन्न, जैसा पीये पानी वैसी वोले वानी" इस लोकोक्ति को शब्दशः चरितार्थं करती हुई ग्रापके अन्तर मे ससार की असारता के साथ ग्रास्मोन्नित की भावना का उदय हुआ और परम पूज्य श्री समन्तभद्रजी महाराज से ७ वी प्रतिमा के व्रत अगीकार कर लिये। यह मुनि श्री अत्यन्त सुयोग्य महात्यस्वी वाल ब्रह्मचारी और आचार्यवर हैं। यही आपकी आत्मा को मन्यव पर लान वाल मुल मार्ग दर्शक व आदि गुरु है।

समय स्रपनी अवाधगित से निकलता गया तदनुसार आपके भावो मे निर्मलता आई, गरिएगामों में वेराग्य ने प्रवेश किया और सद्गुरु प्राचार्य श्री शिवसागरजी महाराज के सद्उपदेशों ने प्रभावित किया, फलतः चैत्र बदी पड़वा विक्रम सम्बन् २०१२ में गिरनारजी सिद्ध क्षेत्र पर प्राचार्य श्री से बुल्लिका की दीक्षा पहएग करली। प्राचार्य श्री ने आपका दीक्षित नाम राजमतीजी रखा। अपनी कठिन साधना के साथ जानाभ्यास के द्वारा ज्ञान और चारित्र में उत्तरोत्तर वृद्धि की, फलतः प्रापक अन्तर मे गुद्ध वैराग्य की ज्योति जगमगा उठी। आपने लोक में स्थित जीवों की रक्षा के लिये पीधी, शुद्धि के लिए कमन्छनु तथा प्रार्पक ज्ञा की मर्यादा बनाए रुक्त के लिए मात्र एक धोती को छोड़कर समस्त स्मन्तर वहारेंग परिग्रह का त्याग करने का निश्चय किया, और कार्तिक शुक्ता चतुर्यी सम्बन् २०१८ के दिन सीकर में परम पुष्य दिगम्बर खेनाचार्य श्री शिवमागरजी महाराज से आर्थिका की दीक्षा पहला की।

ग्राप अनेक भव्य जीवों को सतपथ का श्रवलोकन कराती हुई ग्रात्म कस्याए। को ओर अग्रसर है। ऐसी भव्य ग्रात्मा के श्री चरएों में नमन है।



#### ग्रायिका नेमीमतीजी



पू० माताजी का जन्म धावरण बदी ७ सं० १६५५ की शाम को जयपुर में हुआ। आपके पिताजी का नाम रिखबल-दजी निन्दायक्या व मातु भी का नाम मेहताबबाई या, आपका बचपन का नाम भवरकुमारी था, लेकिन पिताजी के १ ही सन्तान होने के कारग प्यार से दोलत कवर के नाम से पुकारते थे। आपकी शिक्षा उस समय बौधी कक्षा तक हुई शौर आपका विवाह १० वर्ष की उम्र में लाला नन्दलालजी साल विवाला पील्या वाले के सुपुत्र भी गणेशनालजी के साथ हुआ। लगमग ४० वर्ष तक आप पूर्ण धामिक मर्यादा सहिन गृहस्थ जीवन पालन करनी रही। विवालय में शिक्षा प्राप्त करने समय ही आपके हृदय में

विशेष धार्मिक अभिरुचि उत्पन्न हुई ग्रीर स्वाध्याय, दर्शन आदि के दैनिक नियम बन गुये। प्रत्येक शास्त्र की समाप्ति पर आप कुछ न कुछ नियम श्रवश्य लेती थी यथा समय दान भी किया करती थी यही कार्य इनके पति श्रीगएंशलालजी का भी था। श्रापकं पति श्री लाला गएंशलालजी बिलाला जयपुर स्टेट के काल में चादी की टकणाल के ग्रांफिसर (दारोगा) थे, यहां से पेन्शन हो जाने के पश्चात दोनों ही पति-परिन आचार्य बीर सागरजी महाराज के सघ मे ज्यादातर रहने व चौका आदि लगाने लगे, इनके पति ने ७ वी प्रतिमा के ब्रत धारण कर लिये तथा वर्ष तक इस प्रतिमा में रहे और घर के काम काज से एक प्रकार मे उदासीन वृत्ति धारण कर ली उनका विचार जयपूर में श्री १०८ म्राचार्यं वीर सागरजी महाराज के चर्तुमास के समय क्षुल्लक दीक्षा घारण करने का था किन्तू धापके पौत्र चि॰ नगेन्द्रकुमार के विवाह की तारीख निश्चित हो जाने के कारण धारए। नहीं कर मके । जब १०८ पू**०** शिवसागरजी महाराज ने घाचार्य की दीक्षा ली और ये संघ चातुँ मास समाप्त होने पर गिरनारजी के लिये रवाना हुआ तो उनके साथ हो गये और ब्यावर मे जब ये संघ पहुंचा तो कुछ दिन पश्चात् १ दिन प्रात ५ बजे सामायिक करते हुए स्वगं सिधार गये। उनकी मृत्यु के १।। -वर्ष बाद इन्होने भी समारकी अनित्यताको देखकर द्यात्म कल्याग्गकी दृष्टि से स्व०१०८ आचार्य वीरसागरजी महाराज की छत्री के निर्माण के दिन सासारिक मुखों के समस्त साधनों से सम्पन्न होते हुए भी उनको ठुकरा कर ग्रापने ग्राचार्य शिवसागरजी महाराज से क्षुल्लिका की दीक्षा विणाल जन समुदाय की हर्ष-ध्विन के बीच ले ली। सं० २०१७ में सुजानगढ में आर्थिका की दीक्षा धारसाकी। ٠

## ग्रियका मद्रमतीजी



भापका जन्म कुन्छलपुर क्षेत्र के समीप कुनारी प्राम में हुवा था। आपके पिता का नाम परमलालजी तथा माताजी का नाम हीराबाई था। शादी के श्वषं परचात् भाप के पति का वियोग हो गया। तब ही से प्रापने आरा में ब्र० चन्दाबाईंजी क पाश्रम में शिक्षा ग्रहण की तथा आपने सेंद्रास्तिक ग्रन्थों का अध्ययन किया। आपने लाइनु में २५ वर्ष

तक अध्यापिका रह कर जैन बालिकाधों को धर्म शिक्षा का ज्ञान कराया। सन् १९६३ मे खुरई चातुर्मास मे आपने ग्राचार्य धर्मसागरजी द्वारा खुल्लिका दीक्षा धारण की, तथा आचार्य श्री शिव-सागरजी से ग्रायिका दीक्षा ली। वर्तमान मे ग्राप आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज के सथ में रह कर ग्रात्म कल्याण के मार्ग में निरत है।



# म्रायिका दयामतीजी

स्नापका जन्म सागर (गोपालगज) मे हुआ। पिताजी का नाम सिघई श्री गोरेलालजी था। शिक्षा सामान्य थी, किन्तु धार्मिक कार्यों बत उपवास मे प्रारम्य से रुचि थी। हिलगन जिला सागर निवासी सि. छोटेलालजी के साथ विवाह सैम्पन्न हुमा था। कुछ समय बाद ही वैद्यव्य का वज्राघात हो गया। माता कनकमतीजी के सम्पर्क हो जाने से आचार्य श्री शिवसागर महाराज से स्नायिका दीक्षा ग्रहण करनी। ग्रमी मुनि श्री १०८ अजितसागरजी के सघ में विराजमान है।

#### प्राधिका कनकमतीजी



जन्म स्थान बडागाव जिला टीकमगढ म०
प्र० पूर्व नाम चिरोजाबाई है, श्री सिघई हजारीलालजी
चंद्य ग्रापके पिता का नाम था ६५ वर्ष पहिले श्रीमती
स्व० परमाबाई की कूंल में जन्म लिया था, उस समय
की प्रथा के अनुसार १२ वर्ष की श्रस्प वय में फासी
जिले के कारीटोरन के श्री दयाबन्द सिघई के साथ
शिवाह हो गया था। मात्र १६ वर्ष की वय में वैश्रद्य
का वच्चपात आ पड़ा। महिलाश्रम सिवनी, उदासीन
महिला आश्रम इन्दोन तथा महिला श्राश्रम सागर में
धर्म घ्यान के साथ विजारद तक ब्राघ्यमन किया।

सागर, दुर्ग तथा डालटेनगज मे अध्यापन किया श्री १०० द्वाचार्य विमलसागरजी से सातवी प्रतिमा तथा श्री १०० आचार्य शिवसागरजी महाराज ने श्री महावीरजी मे आर्थिका दोक्षा ग्रहण की। श्री महावीरजी, कोटा, प्रतापगढ, टोडारायसिंह, ग्रजमेर, निवाई, सुजानगढ़ आदि स्थानों मे चाहुमांस हो जुके हैं। कई रमों का म्राजीवन स्थाग कर दिया हूं।



#### ग्राधिका जिनमतीजी



प्रापका मुभ जन्म म्हसवर (महागाः हु) में हुया। प्रापका जन्म का नाम प्रभावती था। बाल अवस्था में ही माना-पिता का वियोग ही गया। आप एक भाई श्रीर एक बहिन सहित श्राश्रय रहित हो गई, तव आपका लालन पालन मामा मामी के धर हुया। पोडधी अवस्था मे जानमती माताजी का सम्पर्क मिला और भाष वर्गा बन गई। आजीवन ब्रह्मचारिस्सी वनकर माताजी के माथ भा गई और माथोगाजपुरा (राजस्थान) मे आचार्य श्री वीर सागरजी महाराज से अलिलका को दीक्षा धारण की। आग कृषाय बुद्धि के हारा परम विदुषी रन्न हैं। बड़े बड़े प्रस्थो का अध्ययन किया। सीकर नगर मे आचार्य श्री धिवमागरजी महाराज से आपने आध्वार्य श्री धिवमागरजी

श्राप आर्यिका के गुर्गो को श्रत्यन्त ही उत्कृष्ट रीति सं पालन करती है। दर्शन ज्ञान सहित आपका चरित्र सराहनीय है।

आप समस्य नवदीक्षित आधिकान्नो की देख रेख, वैयाव्रत और सेवा के कार्यो में म्नारयन्त दक्ष हैं। भ्रातृत्व स्तेह से भरपुर होकर परस्पर वास्सत्य का रूप इनमे देखने को मिला। पठन पाठन म्नीर ज्ञानापयोग इनकी रुचि के उज्ज्वल उदाहरण है।



#### ग्रायिका संभवमतीजी



अपका जन्म अजमेर में पन्नालालजी बज के घर पर हुआ । अपकी माताजी का नाम श्रीमती राजमती बाई था । अपका नाम हुलासी बाई रखा गया था । माता की वार्मिक भावना का आप पर प्रभाव पडा । आपने अपना जीवन धर्म कार्य में व्यतीत किया । किशनगढ में आर्यकी के समानम से आपकी वैराग्य हुआ और आवार्यश्री के समानम से आपकी वैराग्य हुआ और आवार्यश्री शिवसागरजी महाराज का जब चानुर्मास अजमेर में हुआ, तब आपने आर्यिका दीक्षा धारण की ।



#### प्राधिका विद्यामतीजी

श्चापका जन्म डेह (नागौर) ने उत्तर की ओर लालगढ (बीकानेर) में वि० सं० १९६२ मिनी फाल्गुन बदी १३ को हुआ। आपके पिता श्री तेमचन्द्रजी बाकलीवाल ने आपके बचपन का नाम शान्तिबाई रखा। वि० स० २००५ मिती बेसास कृष्णा ४ को झापका पारिएग्रहण श्री मूलचन्द्रजी के साथ सम्पन्न हुआ।

वि० म० २००८ वैद्यास सुरी ६ को कलकता महानगरी से श्री मूलनन्दजो एकाएक कही सक्षे गये। कई वर्षो तक उनकं न आने के कारण इस ससार से ऊन जाना स्वामानिक था। कुछ समय परचात् मापका परिचय आयिका १०५ श्री इदुमतीजी एव श्री सुपाश्वेमतीजी के साथ हुमा। इसके साथ आपने ज्ञान की गगा में स्नानकर आचार्य श्री १०८ शिवसागरजी महाराज से आर्यिका इंदुमतीजी एव श्री सुपाश्वेमतीजी के समक्ष, घपार जन-समूह के सामने वि० स० २०१७ मिती कार्तिक सुदी १३ को मुजानगढ मे दीक्षा ग्रहण की। दीक्षीपरान्त आपका नवीन नामकरण विद्यामतीजी हुमा।



## म्रापिका सन्मतिमाताजी



पूज्य १०५ श्री सन्मति माताजी का जन्म वि० स० १९७७ जैत्र जुक्ला नवमी को बनगोठडी गाँव में हुमा। आपके पिता का नाम भूरामलजी कासलीवाल या और माता का नाम सूरजबाई वा और आपका नाम कमलाबाई रक्खा। आपके दो भाई और एक बहुत है। माताजी का विवाह अल्पायु में ही श्री किस्तूरजन्दजी काला के साथ हुमा या आपके एक पृत्री हुई जिसका नाम गुणमाला है। आप घर सम्पन्न परिवार वाली है, भोग सामग्री की सुविधाओं को कोई कमी नहीं यो म्रत गृहस्थाश्रम मुख से ब्यतीत हो रहा

या, किन्तु दुर्दय को यह सहा नहीं हुआ स्वत्य काल में ही आपके पित का स्वर्गवासहों गया। युवावस्था में जिन्हें यह दुःल प्राप्त हो जाता है उस दुःख का अनुभव अुक्स भोगी ही जानता है अन्य नहीं। किन्तु आपने अपने जोवन को धर्माचरण की तरफ मोड़ा और साधु ससगें में अपने को ससार पथ से त्याग के पथ पर चलाया। मन में बैराग्य की भावना उत्तरोत्तर बढ़ने लगी और १०० श्री जानसागरणी महाराज से दूसरी नथा पाचवीं प्रनिमा के बतो को ब्रह्मण कर लिया। इनने से शान्ति न मिली और पृष्यपाद आवार्य १०० श्री जिवसागरणी महाराज में दिव संव १०० श्री जिवसागरणी महाराज में विव संव १०० से कार्तिक शुक्ता १० को स्विल्लका दीक्षा ली और पृथ्यात आठ महीने बाद ही आव श्री श्वित्यागरणी म० से आर्थिका की दीक्षा यहणा की। वर्तमान में जान और चारित्र की उत्तरोत्तर वृद्धि करती हुई आप धर्म ध्यान में रत रहती है। आपका कार्य स्वाध्याय और जाप करना ही है आप जाप का कार्य विशेष करती रहती है। आपका कार्य स्वाध्याय और जाप करना ही है आप जाप का कार्य विशेष करती रहती है। अपका उपदेश मी कथानक के रूप में अच्छा होता है।



## प्रार्थिका कल्याणमतीजी



प्राधिका श्री १०५ कल्याणमतीजी का गृहस्था-वस्था का नाम बिलासमती था । आपका जन्म आज से ५५ वर्ष पूर्व मुवारिकपुर (मुजपकर नगर) में हुआ था। आपके पिता श्री समयसिंहजी थे व माता श्रीमति समुद्रोबाई थी। धाप अग्रवाल जाति के भूषण व मित्तल गोत्रज हैं। आपकी धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधारण हुई। धापका विवाह भी हुआ।

गणेशश्रसादजी वर्सी की सत्सगति के कारसा आपमे वैराग्य प्रवृत्ति जाग उठी व श्रापने शिखरजी में सातवी प्रतिमा धारसा कर ली। इसके बाद में आपने श्राचार्य श्री १०० शिवसागरजी से विक्रम सबत २०२२

में शान्तिबीर नगर में झ्लिका दीक्षा ले ली। कोटा में आचार्य श्री १०० शिवसागरणी से झायिका दीक्षा ले ली। आपने श्री महाबोरणी, उदयपुर, प्रनापगढ आदि स्थानों पर चातुर्मास कर धर्म बृद्धि की। भ्राप चारित्रशुद्धि वत भी करती है। भ्रापने तीनो रसो का त्याग कर दिया है।



#### ग्रायिका श्रेयांसमतीजी



श्री १०५ आर्थिका श्रेयासमतीजी का ग्रहस्य अवस्था का नाम लीलावतीबाई था। ग्रापका जन्म आज से ४० वर्ष पूर्व पूना ( महाराष्ट्र ) में हुआ। आपके पिता का नाम श्री दुलीचन्द्रजी व माता का नाम श्रीमती सुन्दरबाई था। आप व्यष्टेलवाल जाति को भूषण एवं बढ़जात्या गोत्रज है। आपकी लीकिक शिक्षा कक्षा ५ वी तक हुई। आपका विवाह मूलचन्द्रजी पहाडे से हुआ। जो आगे चलकर मुनि श्रेयास-सागरजी हुए। आपके परिवार में दो पुत्र व दो पुत्रियां है।

पति के दीक्षालेने व ससार की नश्वरता का विचारकर आपने वि० सं० २०२१ में श्री १०८ आचार्य

शिवसागरजी ने शान्तिवीर नगर (महावीरजी) भे दीक्षाले ली। आपने महावीरजी, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ आदि स्थानों पर चातुर्माम कर धर्म प्रभावना की। आपने तेल, दही, धी, नमक फ्रांदि का त्याग किया है।



### ग्रायिका श्रेष्ठमतीजी



श्री आयिका श्रेष्ठमतीजी का गृहस्थावस्था का नाम रतनबाई था। ग्रापका जन्म फतेहपुर सीकरी (राजस्थान) में झाज ने लगभग ६० वर्ष पूर्व हुआ आपके पिता का नाम वासुदेवजी था। जो गस्ले का व्यापार करते थे। आपकी माता का नाम इन्द्रादेवी था। ग्रापकी जाति ग्रयवाल थी। आपकी लौकिक श्रिक्षा कक्षा तीसरी तक हुई। आपका विवाह श्री नेमीचन्द्रजी के साथ हुआ। परिवार में आपके दो भाई एव दो बहिन है। आपके नगर में संघ आगमन होने के काररण ग्रापमें बैरास्य प्रवृत्ति जाग उठी। ग्रापने विकम सवत् २०१९ में ग्राचार्य १०० श्रिक-सागरजी से दीक्षा ने ली। आपने लाडनूं, कलकत्ता

हैदराबाद, सोलापुर, श्रवस्पेवेनगोल, सनावद, प्रनापगढ ग्रादि स्थानो पर चातुर्मास कर धर्मवृद्धि की। आप चारित्र शृद्धिका उपवास वृत्त भी करती है।



## ग्रायिका सुशीलमतीजी



श्री १०४ आधिका सुशीलमतीजो का गृहस्थावस्था का नाम काशीबाई या स्रापका जन्म आज से लगभग अट्ठावन वर्ष पूर्व मस्तापुर में हुआ था। आपके पिता श्री मोहनलावजी थे। आप परवार जाति की भूषए। हैं। आपकी लौकिक शिक्षा कक्षा १० वी तक हुई आपके पति धर्मवासजी थे। आपने अध्यापिका का कार्यभी किया। स्रापके पण्वार में दो देवर और एक जेठ है।

जब आपके नगर में मुनि-संघ आया तब द्रापने शान्तिवीर नगर महावीरजी में श्री १०८ आवार्य

शिवसागरजी से विक्रम सबत् २०२२ में आयिकादीक्षाले ली। द्वापने संघ के साथ कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ आदि स्थानों पर चातुर्मीस किये। आपने दो रसो काभी यथावसर त्याग किया। द्वाप अपने वर्गको छलप्रपंच से निकालकर निष्छल निष्कपट बनाने में समर्थ हो यही कासनाहै।



#### द्यायिका विनयमतीजी

श्री १०५ आर्थिका विनयमतीजी का बचपन का नाम राजमती था। आपका जन्म स्नाज से लगभग साठ वर्ष पूर्व महावरा (लिलतपुर) में हुआ था। आपके पिता श्री मथुराश्रसादजी थे। व माताजी सरस्वती देवी थी। स्नाप गोला लारी जाति को भूषण थी। आपकी धार्मिक एवं लौकिक श्रिक्षा साधारए। ही हुई। आपका विवाह चतुं श्रुजजी के साथ में हुआ। आपके दो भाई व तीन बहिनें थी।

नगर में संघ का म्रागमन व प्रधानाध्यापिका मुमित्राबाई का दीक्षित होना स्नापके वैराग्य का कारण हुआ। म्रापने विकम संवत् २०२३ में कोटा मे स्नाचार्य श्री १००० शिवसागरजी से आर्थिका दीक्षा ले ली। म्रापने उदयपुर, प्रतापगड़ म्रादि स्थानों पर चातुर्मास कर धर्म प्रभावना की। म्रापने मीठा, नमक, दही आर्थि का त्याग कर दिया है। आप देश भीर समाज की सेवा में इसी प्रकार कार्यरत रहें, आप शताय हो। यही हमारी कामना है।



## क्षुल्लिका श्री सुवतमतीजी

प्रापका जन्म महाराष्ट्रके हिंगोली ग्राममें विकम सम्बत् १६८१ में हुआ था। आपके पिताका नाम श्री भगवान राव श्रीर माताका नाम श्रीमती सरस्वती देवी है। श्राप अपनी चार बहिनों और तीन भाइयों में ज्येष्ठ है। आपका नाम शान्तीबाई था।

जब आपकी उम्र मात्र ६ वर्षकी थी तब लोहगावमें श्री अन्नारावजी के ज्येष्ट पुत्र श्री मारोतीरावजी के साथ आपका पाणिग्रहरण हुम्रा, पर समय का वेल कि ६ माहबाद ही ग्रापकै पति का देहावमान हो गया।

#### दिगम्बर जैन साधु

बालापन में वैघव्य आजानेसे पिताने ग्रापको घर पर रखकर पढाया। ग्रापने कक्षा ६ तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करनेके बाद जैन पाठकालामें चतुर्य भाग तक जैन धर्मको शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद घर पर ही अध्ययनके द्वारा जैन धर्मका ज्ञान प्राप्त करती रही।

सन् १९५८ में मायिका मनलमतीजी विहार करती हुई आपके ग्राममें पहेंचीं। आर्थिका माताजीके सदुपदेशीसे प्रभावित होकर संसार की आसारता से भयभीत हो प्रापने घर का परिन्याग कर दिया और आर्थिकाजी के साथ विहार करती हुई धर्मध्यान पूर्वक बतों का म्राभ्यास करने लगी।

खुरई में परम पूज्य मुनिराज धर्मसागरजी महाराज के दर्गनों का भी लाभ मिला। मुनि श्रीके दर्गन कर आपके ग्रन्तर में वैरास्य की भावना का उदय हुम्रा फलतः प्रापने मुनि श्रीसे कार्तिक शुक्ता एकादणी विक्रम सम्बन् २०२० के दिन ७ वी प्रतिमा तक के ब्रत अङ्गोकार कर लिए। इस प्रकार परिणामी में निर्मलता आई, फलतः कार्तिक शुक्ता एकादशी विक्रम सम्बन् २०२१ के शुभ दिन तपोनिधि माचार्यश्री शिवसागरजी महाराज से अपार जन-ममूह के बीच म्रतिशय क्षेत्र पगीरा में अपने क्षान्निकत की दीक्षा ली।



# ्राचार्य वन्त्वा क्ष

[ डॉ॰ पन्नालाल साहित्याचार्य, सागर ]



निग्रंत्यमुद्रा सरला यदीया प्रमोदभावं परम दधाना। मुधाभिषिक्तेत्र धिनोनि भव्यान् तं धर्मसिन्ध् प्रणमामि नित्यम् ॥१॥ कामानलातापवितप्त पूसा माख्याति ब्रह्मव्रतसन्महत्त्वम । यः सन्ततं भोगविरक्तियुक्त स्त धर्मसिन्ध् प्रणमामि नित्यम् ॥२॥ हिंसाननस्तेयपरिग्रहाद्यः कामाग्निनापाच्च निवस्य नित्यम । महाबतानि प्रमुदा सुचत्ते त धर्मसिन्धं प्रणमामि नित्यम ।।३।।

ईयांत्रधाना समितीदधानः गुष्तित्रयी यः सतत दधाति । स्वध्यानतोषामृततृप्तिचत्त स्त धर्मसिन्धु प्रणमामि नित्यम् ॥४॥

संघस्यसाध्वीनिचय सदा यः माधवज चापि सहानुयातम् । सत्रायते सावहित. समन्तात्त धर्मसिन्धुं प्रग्णमामि नित्यम् ॥४॥

संसारदेहामितभोगवृन्दाद् विरुप्य या स्वात्मिन सस्थितोस्भत । स्वाध्यायपीयुषसरो निमन्न त धर्मसिन्ध प्रसामामि नित्यम् ॥६॥

दिगम्बराचार्यतित प्रभानो निर्बाधवत्तं सतत दधानः । दधाति लोकप्रियता सदा य स्तं धर्मसिन्धु प्रशामामि नित्यम् ॥७॥ शान्त्यब्धि-वीराब्धि-शिवाब्धि दिष्टं श्रेय:पथं दर्शयते जनान्य:।

अवाग्विसर्गं वपूर्वेव नित्य तं घमंसिन्ध् प्रगणमामि नित्यम् ॥६॥

# स्राचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज के तृतीय पहाचार्य शिष्य आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज द्वारा बीक्षित साधु-वृत्व



आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज

| नि श्री | दयासागरजी       | * ' | पुनि श्रं | ो वोधसागरजी     |
|---------|-----------------|-----|-----------|-----------------|
| **      | पृष्पदन्तसागरजी | ÷   | ,,        | महेन्द्रसागरजी  |
| ,,      | निर्मलसागरजी    | *   | ,,,       | वर्धमानसागरज    |
| ,,      | सयमसागरजी       | ÷   | 1)        | चारित्रमागरजी   |
| ,,      | अभिनन्दनसागरजी  | *   | 1)        | भद्रसागरजी      |
| ,,      | शीतलसागरजी      | *   | 11        | बुद्धिसागरजी    |
| ,,      | सम्भवसागरजी     | *   | 11        | भृपेन्द्रसागरजी |

| ने श्री | विपुलसागरजी           | *      | आर्थिका    | विद्यामतीजी       |
|---------|-----------------------|--------|------------|-------------------|
|         | यतीन्द्रसागरजी        | *      | ,,,        | <b>संयमम</b> नीजी |
|         | पूर्णसागरजी           | *      | ,,         | विमलमतीजी         |
|         | कोर्तिसागरजी          | *      | "          | सिद्धमतीजी        |
|         | सुदर्शनसागरजी         | ÷      | "          | जयमतीजी           |
|         | समाधिसागरजी           | *      | "          | शिवमतीजी          |
|         | <b>ग्रानन्दसागरजी</b> | *      | **         | नियममतीजी         |
|         | समतासागरजी            | ****** | ,,         | समाधिमतीजी        |
|         | उत्तमसागरजी           | *      | "          | निर्मलमतीजी       |
|         | निर्वासागरजी          | *      | ***        | समयमतीजी          |
|         | मल्लिसागरजी           | *      | ,,         | गुरामतीजी         |
|         | रविसागरजी             | *      | ,,         | प्रवचनमतीजी       |
|         | जिनेन्द्रसागरजी       | *      | ,,         | श्रुतमतीजी        |
|         | गुरासागरजी            | *      |            | सुरत्नमतीजी       |
| ৰ্শ     | वेराग्यसागरजी         | *      | "          | <b>गुभमतीजी</b>   |
| कः      | श्री पूरणसागरजी       | *      | ,,         | धन्यमतीजी         |
| ,,      | सवेगसागरजी            | *      | ,,         | चेतनमतीजी         |
| ,       | मिडमागरजी             | *****  | ,,         | विपुलमतीजी        |
| ,,      | योगेन्द्रमागरजी       | *      | ,,         | भ्रा० रत्नमती     |
| •,      | करुणासागरजी           | *      | क्षुत्लिका | दयामतीजी          |
| ,       | देवेन्द्रसागरजी       |        | ,,         | यशोमतीजी          |
|         | परमानन्द सागरजी       | *      | ,,         | बुद्धमतीजी        |
| ना      | ग्रनन्तमतीजी          | *      | স্থ        | प्यारीबाईजी       |
|         | अभयमतीजी              | *      |            |                   |

## मुनिश्री दयासागरजी



पूण्यां श्री व्यासागरजी का जन्म स्थान राजस्थान की ऐतिहासिक बीर भूमि जिल जितीहाइ में प्राप्त बहुन है आपने सल १६८८ को थी राजाबाई की कृषि से जन्म लिया। आपके पिता का नाम रामबगस जी पा। बयेरबाल जाति मे आपने जन्म लेकर प्रपनी जाति का नाम उर्जा किया। ग्रहस्थ प्रवस्था का नाम श्री कस्पूरवन्दजीथा। बिस्तासामान्य रही पारिवारिक समस्या आ जाने से शिक्षा को अधूरा हो छोड़ दिया तथा ब्यापार कार्य करने चने। बालकपन में ही धर्म के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति प्रपुत्त थी। घर की बेती होती थी तो उस कार्य में हिंसा अधिक होती देखकर प्राप्त कार्य के साथ करने हुए तव प्राप्त रहस्था कि कार्यों को छोड़कर प्राप्त कार्य की छोड़कर प्राप्त हुए तव प्राप्त रहस्था कि कार्यों को छोड़कर प्राप्त वी स्वार्त कार्यों के छोड़कर प्राप्त वी स्वार्त कार्यों के छोड़कर प्राप्त वी स्वार्त कार्यों की छोड़कर प्राप्त वी अधिनारास्त्री की

घरण मे ब्राए तथा टोक (राजस्थान) मे आपने आचार्य श्री से श्रुस्तक दीक्षा धारण की । संघ में रहकर आप बास्त्र स्वाध्याय करते एव वेराग्य की ओर आपका लक्ष्य बहुता रहा तत्वस्थान् श्री महावीरजी में पंचकत्याएक प्रतिष्ठा पर आपने मुनिदीक्षा अंगीकार कर ली। आप भारतवर्ष के समस्त तीथों की पैदल यात्रा कर आत्म साधना कर रहे हैं। आप सरल एव सौध्यता की मूर्ति हैं। श्राप आवार्य श्री के आदेशानुसार उप सचका भी सचालन कर रहे हैं। आप तपः साधना के कीर्तिमान पुरुषार्थी सन्त श्रिरोमिए मुनिराज है।

आपके द्वारा स्रभी तक १६ दीक्षाएँ दी जा चुकी है। आप मुक साधना के प्रतीक मुनिश्री है।





### मुनिश्री पुष्पदन्तसागरजी

मुनि श्री १० ६ पुण्यत्स्तागरजो का गृहस्थावस्था का नाम जीवनलालजो था। प्रापका जन्म ग्राज से लगभग ६२ वर्ष पूर्व मोजमाबाद में हुआ था। ग्रापक पिना श्री चांदमलजी थे जो कपडे के सफल व्यापारी थे। आपको माता श्री फुलाबाई थी। आप खडेलवाल जाति के भूषए। हैं। प्रापको वार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधारणा ही हुई। विवाह भी हुआ ग्रीर परिवार में एक बहिन है।

नित्य प्रति बास्त्र स्वाध्याय करने से स्रापमे वैरास्य प्रवृत्ति जाग उठी। प्रापने श्रावस्य कृष्णा छठ, विक्रम सवत् २०२१ मे आचार्य श्री १०० धर्मसागरजी महाराज से इन्दीर में मुनिदीक्षा ले ली। प्रापने इन्दीर, क्सालरानाटन, टोंक, सवाईमाधोपुर, शिखरजी, आरा आदि स्थानों पर चातुर्मास कर धर्मवृद्धि की है। श्री सम्मेदशिखरजी की २०१ वन्दना की। बाहुबनी गिरनारजी की भी तीन बार वन्दना की है। श्रापने बी, मीठा, नमक का स्थान कर दिया है।



### मुनिश्री निर्मलसागरजी



श्री १०६ मुनि निर्मलमागरजी का म्रहस्य अवस्था का नाम मदनलालजी जैन था। ग्राज से लगभग सत्तावन वर्ष पूर्व आपका जन्म टोक (राजस्थान) मे हुम्रा। आपके पिता श्री केशरलालजी थे, इनकी मिठाई की दुकान थी। आपकी माता का नाम धायुवाई था आप अग्रवाल जाति के भूषण है। आप मित्तल गोत्रज है। ग्रापकी लौकिक एवं धामिक विकास साधारण ही हुई। आपके परिवार में दो भाई थे। आपका विवाह हुन्ना और एक पुत्र रस्न की प्राप्ति भी हुई।

आपने सरसंगति और उपदेशश्रवण से मन मे वैराग्य लेने की बात भी विचारी। विक्रम मनत् २०२३ मे श्रावण शुक्ला सप्तमी को टोंक मे श्री १०८ आचार्य श्री धर्मसागरणी से सुत्लक दीक्षा ले ली। बाद मे विक्रम सवत् २०२४ में मंगसिर शुक्ला पंचमी को श्री १०८ आठ धर्मसागरणी से ही मुनि दीक्षा लेली। ग्रापने बूदी, विजीतिया, पार्वनाथ आदि स्थानों पर चातुर्मास किये। आप अपने भव्य जीवन से लोगों को सही ग्रयाँ में भव्य बनने को प्रेरणा देते हुए शतायु हों, यही भावना है।



### श्री १०८ मुनि संयमसागरजी महाराज



श्री १० = मुनि संयमसागरजी महाराजका जन्म म० १६७० में बूंदी में हुआ या आपके पिनाकानाम भवानीशकरजीया। वह काक्तकारीकाधंधाग्रीर ब्यापार करते थे।

संप्रममागरजी बचपन से ही धर्म में रुचि रखते थे। उन्होंने ससार को ग्रमार जानकर स० २०२३ में टोंक में शुल्मक दीजा एव स० २०२४ में बूंदी में मुनिदीक्षा आचार्य श्री धर्मसागरजी से लो तथा नियमों के प्रति बहुन कटोर ग्रेड और मब जीवों के उपकार की कामना करते रहे।

जो मुनिराज सम्यन्धान रूपी अमृत को पीते रहते हैं। जो अपने पुण्यमय शरीर को क्षमारूपी जल से सीचते रहते हैं तथा जो संतोष रूपी छत्र को घारण करते रहते हैं, ऐसे मुनिराज कायक्लेश नामा तप करते हैं। ग्रन्त में पारसोला ग्राम में दिनाक २-६--३ को समाधिपूर्वक शारीर कात्याग किया। ७६ साधु भ्रापकी समाधि के अवसर पर उपस्थित थे।



#### म्निश्री ग्रमिनन्दनसागरजी

श्री धनराजजी का जन्म शेषपुर (सलुस्वर – उदयपुर ) में हुआ था। आपके पिताशी धमरचन्दजी थे व माता रूपीबाई थी। आपकी जाति नरसिंहपुराव गोत्र बोसाथा। आपके तीन भाई व तीन बहिने थी। आजीविका चलाने के लिए पान की दुकान थी। आप बाल बह्मचारी थे। आपकी लौकिक शिक्षा कक्षा = वी तक ही हुई किन्तु धार्मिक शिक्षा काफी है।

आपने सस्सर्गति व उपदेशों के कारण वैराग्य लेन की सोची। सबत् २०२३ में मृति श्री वर्धमानसागरजी से सुल्लक दीक्षा ले ली। फिर धर्मप्रचार करने के बाद स० २०२५ में आपने आ० श्री क्रिवसागरजी से ऐलक



दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद प्रापने कई यामों से भ्रमस्य करके धर्मोपदेश दिया। ग्रन्त से स० २०२१ में कार्तिक शुक्ला अष्टमी को मुनि श्री धर्मसागरजी से मुनि दीक्षा ले ली। ग्रापने प्रतापगढ़, घाटोल, नटब्बा, गांसड़ी, दिल्ली, मुजफ्करनगर, दाताय, श्रवस्यवेलगोला, ग्रादि स्थानों में चातुर्मास किये।

आपने तेल, नमक, दही म्राटि का स्थाग कर रखा है। आपने ग्रपनी अल्प ग्रयस्था में ही देश व समाज को काफी धर्मामृत का पान कराया है।

२३ वर्ष की झायु, सीम्य खान्त मुदा, ऐसी झबत्या में नग्न बन घारण कर उन्होंने नयोबल द्वारा मुनि धर्म का कठोरता से पालन किया व अपनी दिनवर्या का अधिकांक्ष समय जैनागम कं अध्ययन, भ्रष्टयापन में व्यतीत करते हैं। भगवान महावीर निर्वाण महोस्सव पर उन्होंने दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर प्रवचन करके बड़ी जागृति की हैं।

स्वज्ञान का स्रिचन्स्य महात्म्य है। श्री जिनेन्द्र देव ने जिसे निरूपए। किया है। अर्थ और ग्रद रूप से जिसकी सग पूर्व रूप रचना गराधर देवों ने की है। जिस श्रुतज्ञान के दो भेद हैं अंग पूर्व और अग वाह्या। द्रम्य श्रुतज्ञान स्रोर भाव श्रुतज्ञान के भेद से श्रुतज्ञान के झनेक मेद हैं। भगवान की बाणी ओषिष के समान है, जो जन्म मरणा रूपी रोगों को हरती है। जो निषय रूपी रोग का विवेचन करती है। ओर समस्त दुःखों का नाश करने वाली है, जो उस बाणी का अध्ययन करते हैं, वे निर्मल तप करके केवलकान को प्राप्त करते हैं। मुनिराज की अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति प्रशंसनीय है।



#### म्निश्री शीतलसागरजी



श्वापका जन्म माघ सुदी पंचमी सम्बत् १९५५ के दिन परवार जातीय बाक्तल्ल गोत्र में श्रीमान् गोपाल-दासजी मोदी के घर श्रीमती हर-बाईजी को कुक्षि से रायनेन जिले के बीरपुर ग्राम में हुन्ना था। गृहस्था-वस्था में आपका नाम नन्हेलाल था।

आपके माता-पिता उदार हृदयी सन्तोषी व्यक्ति थे। आप अपने माता पिता के बीच एक मात्र लाउले पुत्र थे। घर गृहस्थी का पूरा मार प्रापके ऊपर ही निर्मर था। आपके पिता ने आपको मात्र प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा ही दिलाई। अस्य शिक्षा प्राप्त कर द्याप अपने पिता को ब्यापार आदि में सहयोग देने लगे। आपकी द्याधिक स्थिति विशेष सम्पन्न नहीं रही इसीलिए द्याजीविका की जिम्मेवारी द्यापके उत्तर थी।

बाईस वर्षं की अवस्था में बासादेई के श्रीमान् नन्हेलालजी के घर श्रीमती कौसाबाई के साथ प्रापका विवाह हुग्रा। पांच वर्षं बाद आप वीरपुरा से ल्यापार के उहे ज्य में सागर चले आए भीर वही रहते लगे। प्रापको तीन पुत्र और चार पुत्रियों का सथोग मिला।

ष्ठापकं अन्तर में बेरास्य की निर्मल ज्योति का प्रंकुरण हुष्णा फलन रेलदीनिरिजी की पव-कल्यासक प्रतिष्ठा के समय परम पूज्य मुनिराज आदिसागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा के बत अज़ीकार कर निये। चार माह बाद ही घाहारजी अतिशय क्षेत्र में मुनि श्री धर्मसागरजी महाराज से तीसरी प्रतिमा के बत ले लिए। अन्तर में बेरास्य की निर्मल घारा बही फलत: सावन सुदी अष्टमी सम्बत् २०२० के दिन सागर में मुनि श्री से ही सप्तम प्रतिमा के बत यहएए कर लिये। बीझि ही वह भी समय ग्राया जब अन्तर में सच्ची वैरास्यता फिलमिलाने लगी और कार्तिक गुक्ला एकादशी स० २०२१ के दिन ग्रतिशय क्षेत्र पपौराजी में परम पूज्य दि० जैनाचार्य श्री शिवसागरजी महाराज सं भ्रापने सुल्लक दीक्षा यहए। कर ली। श्री धर्मसागरजी से मुनिदीक्षा महावीरजी में ली। टीक में समाधिवरण किया।

ससार की इस क्षरा-भंगुर नश्वरता एवं ग्रसारता से भयभीत होकर जिस पुरुषार्थ से ग्रापने इ.उपय का अवलम्बन किया, वह ग्रापकी सच्ची वैगाय भावना का प्रतीक है।



### मुनि श्री सम्भवसागरजी



जदयपुर शहर में हमण जाति में मंत्रेश्वर गोत्रा-न्तर्गत श्री जवाहरलालजी के घर श्रीमती चम्मूबाईजी की कृक्षि ने प्रापका जन्म हुजा। आपका जन्म नाम सुरेन्द्रकुमार या। बालक सुरेन्द्र के जीवन पर श्रपनी दादी की धार्मिक नृति का प्रभाव पड़ा। वे एक धर्म परायण सन्चरित्र मुयोग्य महिला थी। इनके पिता होनहार कर्मठ ब्यक्ति हैं तथा मुनीमें का कार्य करते हैं।

बालक मुरेन्द्र अपनी तीन बहिनों में ज्येष्ठ ग्रीर माना पिना का एक मात्र पुत्र होने के कारण सभी के लिए ग्रस्यन्त लाङला ओर प्रियथा। इसकी प्रायम्भिक स्कूली शिक्षा जदयपुर में ही कक्षा ४ तक हुई। मुरेन्द्रकुमार जब १० वर्षकाथातव एक स्थानकवासी साथु द्वारा किसी

महिला को दीक्षा लते देखकर इसके अन्तर में वराग्य का उदय हुन्ना। फलतः दो माह बाद ही इसने कुछ बन लेकर धार्मिक वृत्ति का परिचय दिया।

जब १२ वर्ष की अवस्था हुई तव दिरायाबाद मे हुई मुनिराज घादिसागरजी महाराज की समाधि के अवसर पर समार की असारता को प्रत्यक्ष देख सुरेन्द्रकुमार विह्वल हो उठा और तभी से पह स्थाग कर दिया। ६ माह बाद ही श्री देवेन्द्रसागरजी महाराज से दूगरी प्रतिमा के बत अङ्गीकाष्ट कर लिए। भावों में और निर्मलता आई और १४ अगस्त ६४ की शुभ बेला में पर पूज्य आर्थिक का तमाजों में और निर्मलता आई और १४ अगस्त ६४ की शुभ बेला में पर पूज्य आर्थिक का तमाजों में देदराबाद में सदस्त प्रतिमा के के बत अगीकार कर लिए। फ्रन्तर में विराग को निर्मल धारा बहुने लगी घीर कर्म शहुओं के लिप्त निर्मल आराग में बंगम्य भावना को ज्योति जलने लगी फलतः तीन माह बाद ही कार्निक शुक्ता एकादशी के दिन परम पूज्य दिगम्बर अन्तावार्थ श्री शिवसागरजी महाराज से ग्रतिकाय क्षेत्र परीराजी में शुल्लक दीक्षा ग्रह्मा दिगम्बर अन्तावार्थ श्री शिवसागरजी महाराज से ग्रतिकाय क्षेत्र परीराजी में शुल्लक दीक्षा ग्रह्मा कर निर्मल वैराग्यमयी भावना का आद्वर्यकारी प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुन कर दिया। केवल १८ वर्ष की अल्प अवस्था में ससार की असारता में भयभीन हो गेम मुगार्थ का अनुमरण कर जिस इढ भावना का परिचय सुरेन्द्रकुमार ने दिया है, वह अनेको भ्रव्यो को कट्याएकारी सक्तन की भाति हिनकारी है। श्री महाबोरजी पंच कर्याएक प्रतिकटा में प्राचार्य धर्मसागरजी में मुनि दीक्षा सं० २०१५ में नी। तथा मुनि के वर्तों को पाल रहे हैं।

## मुनिश्री बोधसागरजी महाराज



सुनि श्री का जन्म बुन्देनखंड में सागर जिले के अन्तर्गत मडवेरा नामक ग्राम में हुआ था। उनके माता-पिता धर्मारमा थे। वनपन से ही धर्म में बहुत रुचि थी। घ्राचार्य श्री वर्मसागरजी से इन्होंने खुरई में अन्तर्लक दीक्षा ली। इसल शुल्लक रहे। उसके बाद गुरु श्री धर्मसागरजी से मुनि दीक्षा ले ली ध्रीर सब में रहकर स्वाध्याय करने लेगे। मुनि दीक्षा लेकर अनेकों तीर्थस्थानों की वरदना की अन्त में मुजफ्फरनगर में घ्राचार्य श्री के साम्रिध्य में समाधि की घरएग कर धरीर को ख्रीडा।

ससारी जीव जो वीतराग भगवान की शरए। में आते हैं, वे भागके स्नेह से नही आए है, किन्सु भ्रापके चरण

कमलों की प्रारण में आने का कारण घनेक प्रकार के दुःश्वों से भरा हुआ यह ससाररूपी महासागर ही है। जिसप्रकार गर्मी के दिनों में सूर्य से संतप्त होकर यह जीव छाया धीर जल से अनुराग करता है, क्यों कि छाया और जल संताप को दूर करने वाले है, इसीप्रकार बापके चरणकमल भी ससार के दुःश्वों को दूर करने वाले है, इसलिए ससार के दुःश्वों से अत्यन्त दुःश्वी हुए प्राणी उन दु खों को दूर करने के लिए प्रापक चरण कमलों की शरण लेते है। इसलिए ग्रापने मुनिव्रत ग्रंगीकार किया।



### मृनिश्री महेन्द्रसागरजी महाराज



आपका जन्म संवत् १६८३ में टॉक के पलाई ग्राम में हुग्रा था। उमके पिता का नाम बजरंगीलाल एवं माता का नाम श्रीमनी कस्तूर-बाई था। उनका एक भाई ग्रीर है। घामिक संस्कार होने से उन्होंने बचपन से ही बैराग्य ले लिया। आचार्य महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर टोक में सुल्कक दीक्षा ली। बूंदी में ऐकक दोक्षा ली फिर शान्तिवीरनगर में सं० २०२४

मे आपने मृति दीक्षा छे ली। आपके छोटे भाई ने भी आपसे प्रभावित होकर मृति दीक्षा धाररा कर ली। उदयपुर (राजस्थान) में आपका समाधिमरण हुवा है।

जो मुनिराज पांचों महाबतों का पालन करते हैं। पाचों समितियों का पालन करते हैं, तीन गुष्तियों का पालन करते हैं। तेरह प्रकार के चारित्र को प्रयस्तपूर्वक पालन करने हैं, जो ध्यान और प्रध्ययन में लीन रहते हैं, ऐसे मुनिराज अपने मन में मोझसुल को धारए कर कमों का नाश करने के लिए तपश्चरण करते हैं, वे आत्मकस्याण कर अनस्त सुखी के स्वामी हो जाते हैं। उन्होंका जीवन घन्य है।



# मुनिश्री वर्धमानसागरजी महाराज



महाराज श्री का जन्म सनावद ( मध्यप्रदेश ) में हुमाथा। उनके पिता का नाम कमलचन्द्र जी था। उनकी शिक्षा बी० ए० प्रथम वर्ष तक है। वह संसार के अधिक सुर्खों की ओर से विरुद्ध हो गये और महाबीरजी में २०२५ में फाल्गुन सुदी अष्टमी को आचार्य श्री धर्मसागरजी से मृनि दीक्षा ले लो। आप बाल बहाचारी हैं। अनेक उपसर्ग आने पर भी वह पूर्णंकप से विजयी हुए। अब वह निरम्नर प्रध्ययन में लगे रहते हैं। स्रमुभक्स के उदय से इनकी म्रांसों को ज्योति चली गई थी। आपने सानियां जयपुर में

चन्द्रप्रभु भगवान के सामने शातिभक्ति नामक स्तोत्र का गाठ किया, फलस्वरूप आंखों की ज्योति फिर से आ गई। यह भगवान की मिक्त का प्रभाव है। की खित हुए सर्ग के काट लेते से जो असहा विष समस्त शरीर में फैल जाता है, वह गाम्ग्यी की मुद्रा के दिखाने व उसके पाठ करने से, विष को नाश करने बाली भीषधियों को देने से, मत्र से और होम करने झाटि में बहुत शीघ्र शात हो जाता है। उसीप्रकार हे भगवान, जो मनुष्य झापके दोनो वरण्या भाव कमलों का स्तीत्र करते है, दोनो वरण्य कमलों की स्तुति करते है, उनके समस्त विष्म नष्ट हो जाते है और शरीर के समस्त रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अग्य विष्मों को हुर करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, परन्तु रोग और विष्म आदि केवल झापको स्तुति करने करने मात्र से दूर हो जाते हैं। यही कारण है, जब युवक मुनिराज भगवान जिनेन्द्र को स्तुति करने क कारण ही खळ जाने पर भी झाखों की पुन: दिव्यज्योति को प्राप्त हुए। आपको प्रवचन श्रीती वहत ही आकर्षक है। श्राप सर्देव लेखन एव पठन कार्य में लोन रहते हैं।



### मुनिश्री चारित्रसागरजी महाराज



मुनिधो का जन्म सं०१८६२ में देवपुरा (राजस्थान) में हुआ था। उनके पिता का नाम किशनलालजी और मानाजों का नाम श्रीमती चम्पाबाई था। म्रापका जन्म नाम पन्नालालजी था।

भ्रापकी जिल्ला कम हुईँ। छोटी आयु में विवाह हो गया था। परन्तु भ्राप घर रहकर ही यथाणकि धर्म जिन्तन किया करते थे। १९२६ मे श्री भ्रा० खाग्निसागरजी महाराज संघ सहित उदयपुर पथारे। उनसे दिगम्बर धर्म में जनने की प्रेग्णा मिली। फलस्वरूप कमश जत धारण करते हुए भ्रारम कल्याण के मार्ग पर अथमर होने गये।

ग्रजमेर में आचार्यवर धर्मनागरजी ने उन्होंने २०२३ में मृनि दीक्षा ले ली।

जिमप्रकार चिन्नामिंग रस्त तथा कस्पकृक आदि स्रचेतन हैं, तो भी पुरस्यवान पुरुषों को जनके पुष्पोद्य के प्रनुतार अनेक प्रकार के इच्छानुसार फल देते हैं। उसीप्रकार भगवान अरहस्त देव यद्यपि रागड़ व रहित है, तथापि उनकी भक्ति से भक्त पुरुषों को भक्ति के अनुसार फल की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक् भक्तिज्ञान और चारिकच्यी रस्तत्रय ही मोक्ष मार्ग का साधन है और उसकी सिंड का साधन यह मुनिधर्म ही है। उदयपुर राजस्थान मे आपने सरीर को छोड़ा तथा धात्म कल्याग मे लगे रहे।

विजय :--प्राप वाल बहाचारी है तथा आचार्य श्री शिवसागरकी महाराज की पूर्व पर्यायी बहिन के सुपृत्र है। श्राचार्य महाराज जब ग्रहस्थ श्रवस्था में हीरालाल के नाम से जाने जाते थे, तब रुवर्ष की अवस्था से ही इनका पालन पोषण किया श्रीर उन्हीं की प्रेरणा से श्रापने मन् १६६४ में लगभग १ लाख रुपये की जमीन नथा मकान आदि पैठण क्षेत्र को दान गर दिया।

गुरू से ही आपमें घार्मिक रुचि थी। इसीलिए लगभग ध्वर्ण पूर्व आपने स्व० मुनि श्री सुपाइवंसागरजी महाराज को पैदल यात्रा करायी तथासाथ में स्वयं भी पैदल यात्रा कालाभ प्राप्त किया।



### मुनिश्री भद्रसागरजी महाराज



आपका जन्म फालावाड (राजस्थान) में सं० १६७४ वंसाख बदी पंचमी को हुवा था। ग्रापके पिता का नाम बुलाकीचन्दजो जैन तथा मा का नाम श्री केशरबाईजी था। ग्रापका गृहस्थ अवस्था का नाम श्री मुरजमलजी खण्डेलवाल था। आपने आचार्य श्री धर्ममागरजी महाराज से सं० २०३३ में मुजपफरनगर मे मुनिदोला ली थी। ग्राप तपस्वी सन्त है तथा मृनि बतो का पालन कर रहे है।



### मुनिश्री बुद्धिसागरजी महाराज



मुनि श्री का जन्म उदयपुर जिलं के भिडर कस्बे की बल्लभनगर तहसील में सं० १९७५ में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री चपालालजी था। आपके परिवार की गिनती कपन्ने के प्रमुख ब्यापारियों में थी। स्वर्गीय शाचार्य श्री शिवसागरजी महाराज सा० के उदयपुर चातुर्मास के समय आप समस्य मुनिराज प्रादि त्यागीवृन्दों के दर्शनार्थ पधारे थे तब यकायक ही आपमें वैरास्य उमड पड़ा और द्वापने तत्काल आचार्य श्री चर्रयों में श्रीकल समर्पित कर पाचवी प्रतिमा धारण कर नी। तत्वचचात् दो वर्ष बाद ही आपने श्री वर्षों में श्रीकल समर्पित कर पाचवी प्रतिमा धारण कर नी। तत्वचचात् दो वर्ष बाद ही आपने श्री वहीं प्रतिमा ले लिकिन उससे भी आपको चर्म कही मिलने बाला था। वैरायस की भावना आपमें घर कर चुकी थी। परिणाम स्वरूप आपने श्री महावीरजी में प० पू० आचार्य १०० श्री धर्मसागरजी महाराज सा० में कुल्लक दीक्षा ले ली और बाद में जयपुर पहुंचकर आचार्य श्री से ही मुनिदीक्षा धारण कर ली। ग्राप वर्तमान में धार्मिक भावनाओं से भोतप्रीत ही विहार करते हुये धर्म प्रचार में लगे हुये हैं।



## मुनिश्री भूपेन्द्रसागरजी महाराज



मुनि,श्री का जम्म उदयपुर जिले के राठोडा ग्राम में मिती पोष शुक्ला १० मं ० १६७० को श्री जयचंदजी जैन की धमंपरनी श्रीमती कस्तूरीबाई की कोख से हुआ था। जम्म में ही आपमें धामिक संस्कार कूट हुट कर भरे हुये थे। आपके पारिवारिक जनों में ही वैराग्य की भावना घर किये हुये थी। गृहस्थावस्था में आपको श्री कपूरचन्दजी बागावन नरसिंहपुरा के नाम से जाना जाता था। बैराग्य के प्रति अनुराग होने के कारसा आपने सं० २०२४ में कार्तिक खुक्ला ११ को उदयप्र में प० पू० आवार्य १० को धमंसागरजी महाराज सा० से शुक्लक दीक्षा धारण कर ली। धापको केवल खुक्लक दीक्षा से ही संतुष्टि नहीं हुई। दो वर्ष के बाद ही आपने पूर्व दीक्षा तिथि के दिन ही जयपुर में ब्राचार्य श्री से मुनि दीक्षा धारण कर ली। संघ के साथ ही ब्राय विहार करते हुए मदनगंज चार्ममंस हेतु पधारे जहाँ ग्राचार्य श्री के सालिह्य में ही ग्रापन इस नव्यर करीर को सदा सदा के लिये स्थान दिया।



### मुनिश्री विपुलसागरजी महाराज



आपका पूर्व नाम बीरचन्दजी था। जि॰ टीक में पलाई ग्राम में कस्त्र्रवाईजी की कुक्षि से वि॰ स॰ १६६२ चैत्र मुदी त्रयोदकी के दिन जन्म लिया था। प्रापकी धार्मिक एवं क्षोक्तिक शिक्षा नाधारण ही हुई। प्रापने विवाह नहीं करवाया बान ब्रह्मचारी रहे। माघ सुदी पंचमी सं० २०३२ को म्जपकरनगर में आचार्य थी धर्मसागरजी से मृनि दीक्षा लेकर आस्म कल्याण के मार्ग में लगे हैं। आपका ग्रालीकक व्यक्तित्व आचरणीय है। ग्राचार्य संघ में रहकर आस्म कल्याण के मार्ग में लग्ने हैं।



## मुनि श्री यतीन्द्रसागरजी महाराज

श्री १०८ मनि श्री यतीन्द्रसागरजी महाराज का गहस्थावस्था का नाम श्री देवीलालजी था। आपका जन्म उदयपर में हुआ था। आपके पिता श्री मगनलालजी व माता श्रीमती गेंदीबाई थी। आप चित्तौड़ा जाति एव गुढीया जाति के भवरण हैं। आपको धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधारण ही हुई। भ्रापके परिवार में दो भाई, चार बहिने, चार पूत्र व चार पुत्रिया थीं।

ग्यारह वर्ष की भवस्था से ही मुनियों की सत्सगति

के कारण आपमे वैराग्य की भावना जागृत हुई। परिणामत. कार्तिक श्वला ग्यारस, विकम सवत् २०२४ मे उदयपुर में आचार्य श्री १०८ शिवसागरजी महाराज से क्षरुलक दीक्षा धारण कर लो । एक वर्ष बाद ही आपने विक्रम सवत् २०२४ में ग्राचार्य धर्मसागरजी महाराज से शान्तिवीर नगर (महावीर जी ) मे मृतिदीक्षा ग्रहण कर ली । श्रापको भक्तामर श्रादि सस्क्रत स्तोत्रो का विशेष ज्ञान है । श्रापने प्रतापगढ आदि ग्रनेक स्थानो पर चातुर्मास कर जिनवासी की आशातीत प्रभावना कर जिनधर्म की काफी वृद्धि की । सोलह-सोलह दिनों के उपवास कर ग्राप सोलहकारए। बतो का पालन करते हुए ग्रहाँनश जान, ध्यान, स्वारक्त की उक्ति को जीवन में साकार कर रहे हैं।



### मुनिश्री पूर्णसागरजी महाराज



पुज्य मुनि श्री १०८ श्री पूर्णसागरको महाराज का जन्म ग्रवाह णुक्ला ८ रिववार सवत् १६७० में कुण्डा ग्राम (कुण्डनगढ) तहसील सराडा में हुआ था। ग्रापके एहस्था-वस्थाका नाम श्री पूनमचन्दजी था। आपने वीसा नरसिहपुरा जाति में जन्म लिया था। आपके पिता का नाम श्री हेमराजजी व माता का नाम कस्तूरी वाई था। ग्रापकी माता की श्रद्धा भी धर्म में ग्राधिक थी। उन्होंने भी दस दस उपवास व ग्रन्थ कई बतादिक किये।

भ्रापने गृहस्थावस्था मे रहकर पति पत्नी दोनो ने एक माह का उपवास किया था साथ हो दस दस उपवास भी

किये थे। द्वापने घर मे रहकर ५ वर्षं तक ब्रह्मचर्यंत्रत घारण किया। आपने ५ वर्षतक सरपंच रहकर जनताकाभलाकिया। घर में ही वैराग्य भावना का चिन्तवन करते थे।

द्याप सबत् २०३२ के मगसर मुदी चतुदर्शी गुरुवार के दिन सारे गांव को भोजन करा कर, घर का स्थाग करते हुए मुजयफरनगर मे १०६ आचार्य श्री घर्मसागरजी महाराज के पाम प्रधारे। तथा आचार्य श्री ने माघ शुक्ता पचमी सबत् २०३२ को मुनि दीक्षा खारण की।

महाराज श्रीने फाडोल (सराडा) में वि० स० २०३६ में पूरुष मुनि श्री सभवसागरकी महाराज के साथ वर्षीयोग धारए। किया एवं श्रावण माह में श्रन्न का त्याग रखा और एकान्सर बाहार पर जनरते थे।

आप बारह सी चीनीस बत के अन्तर्गत भाइयद माह में मोलह कार एग बत के \$२ (बत्तीस) उपवाम कर रहे थे। इसी बत के अन्तर्गत आपने यम सल्लेखना धारएंग करली। ३० उपवास की समाध्य के पश्चात् रात्रि को बारह बजे आप एक दम सोये हुए उठ वैठे धाँर पदमासन न्याकर एमोकार मन्त्र का ध्यान करते हुए भाइयद शुक्ला १५ को नश्बरदेह को स्थाग दिया। धन्य है ऐसे तपस्वी मृनिराज।

## मुनिश्री कीर्तिसागरजी महाराज



स्रापका जन्म जयपुर के समीप निवाई में हुवा था। मुनीमी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप सुजानगढ़ द्वाये तथा यहाँ पर नौकरी करने लगे। आपने आचार्य श्री के प्रवचनों से प्रभावित होकर आचार्य श्री से जैनेस्वरी दीक्षा लोने के साव प्रगट किए। आचार्य श्री ने भव्यजीव समक्ष कर सुजानगढ़ में झुल्लक दीक्षा प्रदान की। सन् १९७४ में दिल्ली खाचार्य श्री से मुनिदीक्षा लेली। केसरियानाथजी स॰ २०३६ में आपने समाधिमरला किया। आप सरल तथा जानी ब्यानी मुनि थे।



## मुनिश्री सुदर्शनसागरजी महाराज

आपका जन्म बारां (कोटा) राजस्थान में आज से लगभग द० वर्ष पूर्व हवा था। आपने आ चार्य भी घर्मसागरजो महाराज से सुजानगड में मृति दीक्षा ली। दिल्ली में सन् १६७३ में अचानक बुखार आ जाने से भ्रापका समाधि मरण हो गया।



### म्निश्री समाधिसागरजी महाराज

आपने पू० आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से पुनः दोक्षाली थी। २० वर्षीय मुनि
जीवन मरीर की थिथिलता देखकर आपने मुनिपद छोड़ दियाथा। आप श्री मस्लिसागरजी जालना
बालों के नाम से प्रसिद्ध थे। श्राचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज के विशेष सबीधन से आपने पुनः
सलूम्बर मे मुनि दोक्षा घारण की तथा संयम एव कठोरता के साथ आपने झावार्य श्री के साशिष्ठय
में यम समाधि लेकर धरीर को छोड़ा तथा आस्मकत्याण किया। घन्य है आपकी सम्यक् श्रद्धा
जिसने आपको पुनः सम्मार्ग पर लगाया।



## मुनिश्री प्रानन्दसागरजी महाराज

श्री ताराचन्द्रजी का जन्म भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में हुवा था। सामान्य उदूँ में प्रापकी शिक्षा हुई। श्रापने कपड़े का कार्य किया तथा गृहस्य धर्म का पालन किया। आपके २ लड़के है। आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज का दिल्ली की घोर विहार हुवा तब से द्राप आचार्य श्री के सामिष्ट्रय में रहकर आरम साधना करते रहे। उदयपुर के समीप ऋषमदेवजी में द्रापने द्राचार्य श्री के मुनि दीक्षा ली। पाइवा ( उदयपुर) में समाधि लेकर श्रारीर का स्थाग किया। जहां पर आपके पर्णिय द्रारीर का स्थाग किया। जहां पर आपके पर्णिय द्रारीर का संस्कार किया गया था वह स्थान द्रानन्दिंगरी के नाम से घोषित कर दिया गया है।



### मुनिश्री समतासागरजी महाराज



आपका जन्म मध्यप्रदेश में बायसेन नामक जिले में मडलेरा नामक ग्राम में हुन्ना। प्रापके पिना का नाम श्री इन्दरचन्दजी, माता का नाम श्रीमित सोनाबाई था। ब्रापके यहा व्यापार एवं लेती का कार्य होता था। पूरा परिवार धर्म श्रद्धा से ओतप्रोत था। आपके बंड भाई मुनि श्री बोध-सागरजी के नाम से जाने जाते थे। भाई की समित एवं उनके प्रवचनों से ब्रापके मन में वैराग्य बढ़ा तथा आपने मासोपवासी मुनि श्री सुपार्थ्वसागरजी से १ वी प्रतिमा के बत धारण किए। सघ में रहकर धर्म साधना करते रहे। पू० बाचार्य श्री धर्मसागरजी से केशरियाजी सन् १६८० में ब्रापन मुनि दीक्षा ती। ग्राप प्रतिदित १०० माला एमोकार मंत्र की जाप्य किया करते हैं तथा प्रायःकर सारा समय मोन में ही ब्रापते करते हैं। ग्राप संघ के तपस्वी सन्त श्रिरोमणी साधु हैं। ग्रापके चरखों में शत शत बंदन।



### मुनिश्री उत्तमसागरजी महाराज



आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त में फलटए। नगर मे सन् १९२६ को हुवा था। आपके पिता का नाम मोतीराम, मा का नाम आलुबाई था। आप ३ भाई बहिन थे। प्रापकी धर्म में श्रद्धा बचपन से है। आचार्य श्री सात्तिसागरजी महाराज के सान्निध्य में आपने वर्षों सब की सेवा की। आपने तलवाड़ा ( बांसवाड़ा ) में पंचकत्याएक प्रतिष्ठा के जुभ अवसर पर आचार्य श्री से दीक्षा के लिए निवेदन किया। धाचार्य श्री ने सतपात्र समभ कर खुल्लक दीक्षा दे दी। साबला ( उदयपुर ) में आपने आचार्य श्री से ऐलक दीक्षा को तथा पारसीला ( उदयपुर ) में आपने आचार्य श्री से ऐलक दीक्षा को तथा पारसीला ( उदयपुर ) में आपने आचार्य श्री से ही मुनि दीक्षा लेकर आरमकत्याएं के मार्ग में संलग्न है। अध कर्मों के नाश करने हेतु धाप निरत हैं, धन्य है ऐसी दिगम्बर मुद्रा को, ओ ऐसी कठोर साधना कर रहे है।

### मुनिश्री निविश्यासागरजी महाराज



मुनि श्री का जन्म लगभग ६० वर्ष पूर्व उमरमरा (विलासपुर) मध्यप्रदेश मे श्री सरजूप्रसादजी के ग्रह में हुआ था। ग्रापकी मानाजी का नाम श्री मितदेवीजो था। आपका पूर्व नाम बजमान जैन था। मुनि श्री के पूर्व ग्रहस्य प्रवस्था मे १३ भाई विहिन थे। ग्रापकी लोकिक विक्षा ११ वी तक हुई। सोनागिर क्षेत्र पर मुनिश्री सुगारवैसागरजी के दर्शन से आपके मन में वैराग्य के ग्रकुर प्रगट हुए। दिल्ली में भगवान महाबीर स्वामी के पच्चीस सी वे निर्वाण महोस्सव वर्ष में आपने क्षुल्क दीका आचार्य भी भर्मसागरजी महाराज से ली तथा मुजपकरनगर (उ.प्र) सन् १६७६ मे माधसुदी पंचमी को दिगम्बरी दीक्षा लेकर आरमकल्यास्य कर रहे है।



### मनिश्री मल्लिसागरजी महाराज



प्रापका जन्म कर्नाटक प्रान्त के जिला बेलगांव के अन्तर्गत ग्राम सदलगा में मातेष्वरी काशोबाई की कोल से विक सम्बन् १९७४ में सुप्रमात की सुभलग्न में हुआ था। ग्रापका बचपन का नाम मल्लप्या था। आपके पिता श्री पादवं मप्पा सरल, परिश्रमी, धर्मारमा, दयालु एवं शान्त स्वभावी थे। उनका तम्बाकू का व्यापार तथा खेतीबाड़ी का कार्यथा। ग्राम के ग्रामान्य व्यक्तियों में उनकी गिनती होती थी।

स्कूल की शिक्षा के उपरान्त हमारे चरित्र नायक श्री मल्लप्पा को पिताजी ने व्यापार में लगा दिया। आपने

बडे बरिश्रम और न्याय में अयापार को चलाया। परन्तु प्रारम्भ से ही आपकी घर्म में रुचियी। प्रातःकाल उटकर श्री मस्दिरजी में जाना, लामोकार—मत्र की माला जपना ग्रादि निस्प के कार्यथे। ग्रापका विवाह एक सम्पन्न घराने में हुन्नाथा। आपके चारपुत्र और दो पुत्रिया हुई।

दस वर्ष पर्यंग्न ब्रह्मचर्य प्रत पानते हुए आपने माघ शुक्ता ४ वि० स०२०३२ को मुजप्फर नगर (उ० प्र०) मे परम पूज्य १०६ आचार्गधी धर्मसागरजी महाराज से अपार जन समूह के समक्ष सीये ही मुनि दीक्षा लो। धापका नाम श्री मिल्लसागरजी महाराज रखा गया। आचार्यश्री ने धापमे दो माह के लिये नमक स्थापने को कहा परन्तु धन्य हे आपका स्थाग और गुरुभक्ति कि आपने जीवन भर के लिये नमक का स्थाग कर दिया।

ग्रापके गृहस्य जंधन की घामिकता और संस्कारों का प्रभाव आपके परिवार पर बहुत गहरा पड़ा। बड़े पुत्र महावीरजी व बडी पुत्री गृहस्थाश्रम मे है।

आपके बढ़ पुत्र वाल ब्रह्मचारी श्री विद्याघर ने १८ वर्ष की अल्पायु में श्री १०८ आ चार्य श्री ज्ञानसागरजो महाराज से सीधे ही मुनि दोक्षा लो और २३ वर्ष को अल्पायु में ही आ चार्य पद से विश्रुषित किये गये। जिनका दोक्षा महोत्सव अजमेर में अत्यन्त समारोह पूर्वक मनाया गया था। वे अध्यन्त शान्तस्वमावी, निस्पृही, परमजानी, सुवक्ता तथा कवि व युवा आचार्य श्री विद्यासागरजी हैं।

आप ( श्री महिलसागरजी ) के घन्य दो पुत्रों तथा पत्नी और दोनों पुत्रियों ने घाषके साथ दीक्षा ग्रहण की। ग्रापके द्वितीय पुत्र श्री अननतनाथ ने ऐलक दीक्षा नी, नाम श्री योगिसागर रखा गया। तीसरे पुत्र का नाम श्री शान्तिनाथ या तथा ऐलक दीक्षा के उपरान्त श्री समयसागर नाम रखा गया। आपकी घर्म पत्नी श्री मतिवाह का नाम श्री आर्थिका समयतीजो रखा गया। घापकी खोटी पुत्री स्वर्णमाला का नाम दीक्षा उपरान्त प्रश्ननमतीजो रखा गया। दोनों ऐलक अब मृति श्री बन गये है जो आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज के संघ में हैं।

इसप्रकार आपका पूरा परिवार दीक्षा घारण करके धर्मसाधन क्रीर ज्ञानोपार्जन मे पूर्णतया रत है। इस काल मे जबिक लोग ब्रत, संयम तथा चारित्र पालन को कठिन समक्रते हैं, आपका जीवन एक महान श्रादर्श उपस्थित करके हम सबको झांखें खोलने तथा चारित्र की ब्रोर हढता पूर्वक बढ़कर आरम कल्याण करने एवं मानव जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा देता है।



### मृति श्री रविसागरजी महाराज



खाते-पीत घर के हजारीलान जैन को क्या मुक्ती कि छोटेपन में साधुओं की जमात में शामिल होने को छटपटा उठे। व्यवहारी जैसी छोटो सी वस्तियों में साधुओं का झाना-जाना कभी हुआ हो यह बात तो गांव के झितवृद्ध को भी ठीन में याद नहीं, सो हजारीलालजी साधुनेवा की अपनी उममें दूरदराज के ग्रहरों में विराजमान साधुओं की सेवा करके ही पूरी कर पाते थे। साधुनेवा और स्वाध्याय की मेहनत कुछ ऐसा रंग लायी कि वैरास की निर्भरणी वहने लगी। आवक लक्ष्मीचन्द जैन व चतुरी बाई की यह प्यारी संतान मर्गासर कुठ १३ सन् १८७८ जवलपुर में विराजमान आठ श्री सम्मितसागरजी मठ कं चरणों में शुल्लक दीक्षा की याचना करने उपस्थित हुई। श्रावकवर्ग के समक्ष दीक्षा विधि पूरी हुई और श्रुठ रविसागरजी महाराज की जय हो के नारों से आपके इस अनुकरणीय मार्ग की सराहना की। बाचार्य श्री धर्मसागरजी से सावला (राजस्थान) में मृनि दीक्षा ली। सम्प्रति गुरुवरणों में वयावृत्ति करते हुए शास्त्रों का स्वाष्ट्राय कर रहे है।





## मुनिश्री जिनेन्द्रसागरजी महाराज

प्रापका जन्म राजस्थान प्रान्त के नागीर नगर में सन १६९४ में हुवा। प्रापक पिता का नाम श्री केसरीमलजी व माता का नाम श्री मित कंवरीदेवी था। आपका पूर्व नाम रतनलालजी था। प्राप प्रपन्ने पिता के इकलीते पुत्र थे। १६ वर्ष की उम्र में माता पिता का स्वर्गवास हो गया। आपने संवर्षमय जीवन व्यतीत करते हुए इस्फाल (मग्गीपुर) में व्यवसाय शुरू किया तथा धनोपार्जन किया। सन् १६७५ में आपके मन में वैराग्य की भावना का उदय हुवा और इसी भावना से प्रापन व्यापार से सन्यास धारएकर स्थागमार्ग को अपनाया। सन् १६८० में आपने सन्यासमय जीवन प्रारम्भ किया। १८ अक्टूबर १६८० को नागीर में धापने मुनि श्री श्रेयासमागरजी से श्रुल्क दीक्षा प्रहुण की। मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ एवं महस्व गूर्ण स्थान को प्राप्त करने के लिए १९८२ में प्राचार्य श्री घर्मसागरजी महाराज से सावला (उदयपुर) में मुनि दीक्षा धारण की।



## मुनि श्री गुरासागरजी महाराज



१० - श्री मुनि गुएएसागरजी महाराज का जन्म
महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में मुरम्य उमाप्री ग्राम के
श्रीमान श्रेच्डी चम्पालालजी पाटनी जाति खण्डेलवाल की
धमंगरनी माता कस्तुराबाई की कुक्षि से स० ११.६६ में हुआ
ग्रापका जन्म नाम राजमल था। आपके और भी तीन बढे
श्राता उनमचन्दजी, गुलावचन्दजी, पुनमचन्दजी थे। माता-पिता श्रीर भाई-बहनों के प्यारे लघु कुवर राजमलजी ही
थे। आप स्वर्गीय आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज के
भानजे थे। जैसे मामा ने आत्मकत्याए। का मार्ग ढढा

उसी मार्ग के आप भी प्रवर्तक हुए। आचार्य महाराज श्री की सतत् प्रेरएग से आप बचपन से ही सब में रहने नगे। आचार्य श्री की पूर्ण कृपा थी। स॰ २०२६ में आपने दूसरी प्रतिमा के ब्रत लिये श्रीर घीरे धारी बढते हुए सन्तम प्रतिमा वारएग की आप बान ब्रह्मचारी है।

स० २०२५ मे शान्तिवीर नगर मे पत्र कत्याएक प्रतिष्ठा के समय ख्राचार्यं श्री का अकस्मात् स्वर्गवास हो जाने से आपका मन समार से विरक्त हो गया ख्रीर ख्रापने नवीन छाचार्यं श्री धर्मसागरजी महाराज से शूल्लक दीक्षा ब्रह्मण की।

भगवान् महाबीर २५०० सोवे निर्वाण महोत्सव के ग्रुभ अवसर पर सघ भारत की महान नगरी दिल्ली में आया। बहापर आपने ब्राचार्य श्री से मुनि दीक्षा ग्रहण की ग्रीर श्रापका नाम गुरासागर रखा। जैसा नाम वैसा गुण आपमें नजर ग्राना है। आप कई वर्षों से १०८ श्री अजितसागरजी महाराज के सघ में निरन्तर धर्म घ्यान में रन हैं।

> φ α 222 α α 222 α



## ऐलक श्री वैराग्यसागरजी महाराज

ग्रापका जन्म माघ जुक्ला द स० १९६६ को नवा गाव, उदयपुर ( राजस्थान ) मे हुमा था। अपके पिता का नाम श्री गुमानमलजी भ्रीर माता का नाम श्रीमती चुन्नीवाई था। ग्रहस्य अवस्था में आपको श्री चुन्नीलालंबो के नाम से सबोधित किया जाता था। ग्रहस्थावस्था मे धर्म के प्रति आपको तीव्र लगन और वंराय्य के प्रति स्नेह था। परिस्तामस्वरूप प० पूज्य प्रावार्य १०८ श्री घर्मसागरजी महाराज सा० से आपने सं० २०२६ में ही मुनि श्री सुपावर्यसागरजी महाराज सा० से आपने सं० २०२६ में ही मुनि श्री सुपावर्यसागरजी महाराज सा० से आपने सं १००० मे आपने पेलक दीक्षा ले ती। आपकी समाधि सथस्य विहार करने हुये बड़ा गाव ( खेखड़ा ) उ० प्र० मे आचार्य श्री के साश्रिष्ट में हुई।



### क्ष्टलक श्री पूरणसागरजी महाराज

श्री १० % सुरूपक श्री पूरणसागरजी का ग्रहस्थावस्था का नाम राजमतजी जैन था। आपका जन्म आज से लगभग ७% वर्ष पूर्व घरोजा जिला शाजापुर में हुआ था। ग्रापके पिता श्री केशरीमलजी व माता श्री जडाववार्ष थी। आप जैसवाल जाति के भूषण है व मावला गोत्रज हैं। आपकी धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधारए। ही हुई। आपकी दो शावियां हुई। झापके परिवार में दो पुत्र एवं दो पुत्रियां है।

ससार की नश्वरता को जानकर ब्रापने स्वेच्छा मं विक्रम सवत् २०१७ की पूर्णिमा को बूदी (राजस्थान) में घाचार्य १०६ श्री धर्मसागरजी महाराज से सुरूलक दीक्षा ले ली। आपने चाहगढ़, सागर, खुरई, फालरापाटन ब्रादि स्थानों पर चातुर्मास कर धर्म वृद्धि की। आपने रस स्थाग व दही का स्थाग कर दिया है।



## क्षुल्लक श्री संवेगसागरजी महाराज



स्रापका जन्म सं० १६६५ में डूगरपुर जिले कंसरोदा ग्राम में हुवा था। स्रापके पिता का नाम मारिएकचन्दजी तथा माँ का नाम मोतीबाई था। आपके ४ बच्चे थे। अपना सारा जीवन व्यापार आदि में ही व्यातीत किया। बागड प्रान्त में म्राचार्य श्री के आगमन पर आपने आचार्य श्री से ७ वीं प्रतिमा चारए। की तथा २-६-६३ को पारसोला (उदयपुर) राजस्थान में परम तपस्थी म्राचार्य श्री घमंसागरजी महाराज से शुल्लक दीका बारण की। म्राप संघ में रहकर म्रास्थ कल्याए। के पथ पर म्रयसर हैं।

# क्षुल्लक श्री सिद्धसागरजी महाराज



| पद                   |        | क्षुरुनक                   |
|----------------------|--------|----------------------------|
| जन्म निथि            | math 6 | श्रावण कृष्णा ५ सं० १६ द १ |
| जन्म स्थान           |        | लाडन् (राजस्थान)           |
| श्रावक अवस्था का नाम |        | श्री जिवकरणजी              |
| पिताकानाम            |        | श्री सेठ मागीलालजी अग्रवाल |
| माताका नाम           |        | मीजी देवी                  |
| क्ष्रल्क दीक्षा      |        | माहसदूर सं०२०३२            |
| 43                   |        | सन् १६७६                   |

श्री १०८ स्ना० घर्मसागरजी महाराज से मुजफ्फर नगर में घारण की।



## शुल्लक श्री योगेन्द्रसागरजी महाराज



स्रापका जन्म राजक्षान के पिवन जिला वासवाका सुरम्य भोमपुर गाव मे श्रीमान् श्रेण्ठी श्री कस्तूरबन्दजी जाति नरसिंहपुरा माता बमचीबाई की कुि से सवत् १६८१ मार्गशीर्थ शुक्ला २ की शुभ बेला में हुवा। स्रापका जन्म नाम फूलबन्द रनखा गया। आप दो भाई थे। छोटे का नाम मणीलालजी था। देवयोग से भागके पिताजी का देहावसान हो गया जब आप तीन या चार वर्ष के थे। माता ने दोनों को बहुत हो लाड प्यार से बड़ा किया। जब आप होशियार हुये तो यथा योग्य पाठकाला में पढ़ने भेजा गया भीर साथ हो शारिक जान भी कराया। स्वरूपवर्ष में ही स्रापको गादी कराद्वी गई। स्रापके तीन पुत्र व तीन पुत्रिया है। श्रापमें बचपन से धार्मिक संस्कार होने ने शास्त्रों का अध्ययन प्राप बढ़ी रिवपूर्वक करते थे। राजनीति से भी आपका स्थान था जो कि १८ साल तक स्राप निर्विरोध सरपब के पद पर रहे इसलिये जन माधारण मे भी आपका अच्छा प्रभाव था। हर साल जहा तहां साधू सव विराजमान रहते आप आहारदान के लिये चौका लेकर जाते एवं अनेक बार सपिरवार सम्मेदिनक्यर, गिरनार, बाहुबली आदि को तीथ्यात्रा एवं जन्म स्थान भोमपुर में नवीन बहुत्र मुच्ये पन्न से स्थान कर से स्थाप का ही पूर्ण सहयोग रहा एवं निरूपक कि तीथ्यात्रा एवं जन्म स्थान भोमपुर में नवीन बहुत्र मुच्ये पन हो पूर्ण सहयोग रहा एवं निरूपक कि तीथ्यात्रा एवं जनमिति निरन्तर करते रहते थे।

परम पू॰ १० ⊏ आचार्य प्रवर श्री शिवसागरजी महाराज का संघ सहित उदयपुर सं० २०२५ का चातुर्मीस था जब पूज्य मुनि सुपार्श्वसागरजी महाराज की समाधि के प्रवसर पर आप सपरिवार चौकालेकर गये श्रीर वहा श्रापने सातवी प्रतिमाके व्रत घारण कर लिये। जब से आपका वैराग्य बढ़तागया। घोडे दिनों में ही गृहजाल का त्याग कर दिया और बांमबाड़ा में एवं डंगरपूर उदयपुर के जिलों में म्रनंक गावों में पंचकत्याणक प्रतिष्टा एवं अनेक वेदी प्रतिष्टा, बड़े बड़े विधानों का आयोजन भी आपने निर्मोमता से केवल घमं प्रभावना की भावना को लेकर कराये है जिससे तीनों जिलों में प्राप्का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा। परम पू० ग्रावार्य श्री धर्मसागरणी महाराज सहारतपुर स० २०३२ के चातुमिस के बाद मुजप्फर नगर सघ का विहार हुआ था। वहां पर आचार्य श्री से प्राप्त नवमी प्रतिमा के ब्रत लिये भीर आपका नाम धर्मभूषण वर्णी रखा। आप विशेष कर संघ के साथ रहते थे। ग्रापक भाई ब्र० मणीलालजी भी आपके साथ एव ग्रापकी माता ब्र० चमनीबाई तीनों प्राणी साथ में रहकर आहार दान घादि देते हुवे निरन्तर घर्मध्यान करते थे। ग्राचार्य श्री का चातुर्मास २०३६ को बासवाड़ा में या जब महाराज श्री के साश्रिष्टय में ही माता चमनीबाई का धर्मध्यान पूर्वक समिधि मरण हो गया।

स० २०३९ के वैसाल कृष्णा ७ को आदिनाथ दि० जेन मंदिर पारमोला में मानस्तम्भ पंच-कल्यासाक प्रतिक्ठा जो कि ग्रापके द्वारा ही सम्पन्न हुई उसी अवसर पर परम पुरुष १०८ ग्राचार्य शिरोमणि धर्मसागरजी से विधाल मुनिसंघ के सान्निध्य में शुल्लक दीक्षा ग्रह्ण की । तब इनका नाम योगेन्द्रसागरजी रक्खा गया । अभी आप परम पू० १०८ श्री ग्राजितसागरजी महाराज के संघ में रहते हवे निरन्तर पठन पाठन एवं धर्मध्यान में रत है ।



#### क्षत्लक श्री करुणासागरजी महाराज

ह्युलक जी का जन्म स्थान राजस्थान के बासवाडा जिले में सुरम्य अित रमणीय लोहारिया नगर में श्रीमान धर्मानष्ठ श्रीष्ठ दाइमबन्दजी नर्रासहपुरा की धर्मपदनी माता श्री कुरीबाई की कुक्षि से स० १६७० फालगुन णुक्ना १५ को हुमा । आपका जन्म नाम छगनलाल रक्खा गया आपके तीन फ्रांता और एक बहिन थी। आपके छोटे भाईयो का नाम अवेरचन्द, हुकमीचन्द और मीठालाल है। प्रापक पिताजी गांव के सर्व मान्य व्यक्ति ये। प्रापकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से तीनो भाई बन्दई धनोपाउंन हेतु गये वहा काफी धन उपाजंन कर अपनी स्थित सुदह बनाई। आपके छोटे भाई श्री जवेरचन्दजी ने १५ वर्ष की उम्र में बहाचर्य बत धारण किया। उन्होंने पादर्यनाथ दि० जैन मन्दिर लोहारिया का जीर्सोद्धार कराया। बासवाडा डूंगरपुर आदि जिलों में भी अनेक मंदिरों का जीर्सोद्धार कराया। धर्मणाला बीटिंग जेन पाटणाला आदि का कार्य किया। ऐसे ये आपके लघु झाता जिन्होंने परम पू० १०० आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज से भुनि दीक्षा लेकर मुनि पादर्वकीर्ति नाम से प्रसिद्ध हुवे और गत वर्ष रूपा पारोती (जि० भीलवाडा) में समाधि पूर्वक स्वर्यवास को प्राप्त हुवे।

ब्रापने उदयपुर में १०० मुनि थो पाद्वसागरजी से सातवीं प्रतिमा घारण की स्रोर इसी वर्ष २०३६ में पारसोला पच कल्याएक प्रतिष्ठा के सुम्रवसर पर १०० आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से सुल्लक दीक्षा ग्रहएग की और प्रापका नाम करुणासागर रखा।

न्नाप अभी १०८ श्री ग्रजितसागरजी महाराज के संघ में रहकर निरन्तर धर्मध्यान रत हैं।



### क्षुत्लक श्री देवेन्द्रसागरजी महाराज



क्षुत्लक श्री देवेन्द्रसागरजो का जन्म राजन्यान के डूगरपुर जिले में साबला गाव में श्रीमान् कचरूलालजी एवम् साता श्री चन्योबाई की कुक्ति से स०१६७७ में हुमा। झापका जन्म नाम देवचन्दजी था। आपके तीन भ्राता पन्नानाल, गेबोलाल, जस्मीलाल थे।

आप स्वभाव से सरल एवम् धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। घाप बाल ब्रह्मचारी हैं आप क्रपने बडे भाई गेबीलालजी केसाथ जैन पाठशाला में अध्यापन और व्यापार में भी ध्यान

देते हुए सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे । आचार्य श्री १०० घर्मसागरजी महाराज का ससघ सावला नगर भे पदार्पए हुआ और बाहुबली वेदी प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रापने सातवी प्रतिमा को छान्एा किया । प्राप श्री धर्मभूषण वर्णीजी महाराज के साथ रहकर घर्म प्रध्ययन करते रहे ।

पारसोला में स० २०३६ में मानस्तम्भ की पंच कत्यासाक प्रतिष्ठा के सुअवसर पर आपने स्नाचार्य श्री १०८ धर्मसागरजी महाराज से क्षत्लक दीक्षा ग्रहण की।

इस समय द्वाप मुनि श्री १००० श्री क्रजिनसागरजी महाराज के साथ रहकर निरन्तर पठन पाठन करते हुये घर्ष घ्यान पर्वक अपने चारित्र का पालन कर रहे हैं।



### क्ष्लक श्री परमानन्दसागरजी महाराज

| गृहस्य अवस्था का नाम    |   | पवनकुमार स्वदेशी                           |
|-------------------------|---|--------------------------------------------|
| पिताका नाम              |   | गोकुलचन्दजी स्वदेशी                        |
| माता का नाम             |   | प्यारीबाईजी                                |
| निवास स्थान             |   | इन्दौर                                     |
| जन्म तिथि एव जन्म स्थान |   | ३०-११-१६५१, श्री सिद्धक्षेत्र मॉगीतुंगी    |
| लीकिक-अध्ययन            | _ | बी. कॉम                                    |
| दीक्षा निथि एवं स्थान   | _ | प. पू. ग्राचार्यं १०६ श्री धर्मसागरजी महा० |
| धार्मिक भ्रष्टययन       |   | प्रायः चारों अनुयोग                        |
|                         |   |                                            |



#### प्राधिका प्रनन्तमतीजी

श्रापका जन्म जिला औरंगाबाद में कन्नड़ नामक ग्राम में सेठी कुलोरफा श्रीमान सेठ हीरा-नालजी के घर माता सरूपाबाई की कोल से सं० १६३६ में हुवा । जन्म के समय आपका नाम सोनाबाई रक्ला।

आपके माता पिता धरयन्त सरल स्वमावी दानी भ्रीर जैनागम के परम श्रद्धानी थे। इनके सुलक्षर्सों का प्रभाव इनकी सन्तान पर पड़ा।

बालिका सोनाबाई का पारिएष्रहरू १३ वर्ष की फ्रन्ट आयु में आहूल निवासी श्री सुखलालजी काणनीवान के साथ हुवा था । आपके एक पुत्र तथा एक पुत्री थी । कर्म की गति विचित्र है । विवाह के ६ वर्ष बाद आपके पति श्री सुखलालजी का देहावसान हो गया । ग्रापके दोनों कुल सम्पन्न और ऐरवर्यशाली वे किसी भी प्रकार की जिंता नहीं थी। ग्रापने अपने कर कमलों द्वारा दान भी खूब दिया। आपने चालीस हजार की घनराशि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में तथा पांच हजार दीक्षा के ग्रुभावसर पर दान किए थे। इसके ग्रलावा और भी हजारों रुपयों का दान आपने किया। अनेकों जगह जिनेन्द्र प्रभु की मूर्तियां स्थापित कराई। श्री महावीरजी क्षेत्र में भगवान महावीर की ३ फट उत्तंग प्रतिमा स्थापित कराई।

इस प्रकार घन वंधन से सम्पन्न, प्रतिष्ठा और धान-पर्यादा में उत्तम, दान में बिरोमिणि होती हुई भी आपने इन सब सांसारिक वंभवों को क्षणमंपुर समका। आप बाल्यकाल से ही इस असार संसार से उदासीन भी भीर पति के स्वर्गारोहण हो जाने से भापने अपने अन्तर में आरम कल्याण को मावना को प्रोत्साहन दिया। फलतः उदयपुर में हुए आचार्यवर चारिज चक्रवर्ती श्री धारित-सागरजो महाराज के चातुर्मास के गुमावसर पर झाचार्य श्री के सदउपदेशों से प्रभावित होकर ७ वी प्रतिमा के वत ग्रहण कर लिए, सब में रहकर झापने म्रतेको वयौं तक संघ की तन मन धन से भिक्त पूर्वक सवा की। इतने पर भी आपको सन्तोष न हुआ फलता आचार्य श्री बारितसागरजो महाराज की सम्मति से आचार्य वीरसागरजो महाराज से नागीर नगर में मंगिसर शुक्ला बब्दी शुक्रवार विक्रम संठ २००६ को हिल्लका की दोक्षा ग्रहण कर सी। आचार्य श्री ने आपका नाम बदलकर श्री 'श्रवननसतीजो' रखा।

माता अनन्तमतीजी क्षुत्लिका की दीक्षा के बाद ग्रनेक परिषही को सहन कर कठोर व्रतों का पालन करने लगी और आरम कन्याण की ओर तस्पर हो उग्र तप साथना के साथ कठिन व्रतों का अभ्यास करने लगी। आपकी इस ग्रास्म-कल्याण की कठोर साधना को देखकर आचार्य श्री धर्म-सागरजी महाराज ने कार्तिक सुदी एकादशी स॰ २०२२ को महाबतों के पालने का उपदेश व भाजा देते हुये, हजारों नर-नारियों के बीच ग्रापको चुर्न्द (सागर) में "ग्रायिका" की दीक्षा दे दी।

इस प्रकार प्रारम्भ से आप धार्मिक प्रभावना व आत्म-कल्याए। हेतु तप साधना में तत्पर व ग्रप्रसर हैं। प्रापको शतशः नमन ।

> సీసీసీసీసీసీసీ సీసీసీసీసీ సీసీసీసీ సీసీసీ సీసీ సీసీ సీ

### प्राधिका प्रभवमतीजी



जब परम पूज्य धाचायं श्री १०६ स्व० वीरसागरणी
महाराज की शिष्या आयिका श्री १०४ ज्ञानमती माताजी
ने हैदराबाद मे चातुर्मास किया तव ही परम पूज्य धाचायं
श्री १०६ स्व० शिवसागरजी महाराज से श्राज्ञा प्राप्त कर
पूजनीया ज्ञानमती माताजी ने ब्रह्मचारिणी मनोरमावाई को
क्षुत्लिका दीक्षा दी और इनका नाम अभयमती रखा। इस
उपलक्ष मे मनोरमावाई ने १४-६-१६६४ को अपनी
श्रोर से उमास्तामी श्रावकाचार ग्रन्थ मी प्रकाशित

आपका जन्म आज सं ३१ वर्ष पूर्व टिकेतनगर (वारावंकी) उत्तरप्रवेश में हुआ। प्रापक पिता श्री छोटेलालजी गोयल है। और माता मोहनीदेवी है तथा पूजनीया ज्ञानमती माताजी आपको बड़ी बहन हैं। वचपन में घापको मनोवती कहते थे। मनोरमा बहन की बाल्यकाल से ही घरेलू कार्यों की ओर उतना रुफान न था जितना कि साधु सरसगध्योंपदेश-लाभ की ओर था। पर पर छापने तत्वायं सुत्र तक द्यामिक शिक्षा ली। आप बचपन से ही उदार व सरल स्वभाव की थी।

सवत् २०१८ में फारगुन मास के गुक्त पक्ष में जब लाडतू में मानस्तम्म की पंचकत्यागुक प्रतिष्ठा थी और आचार्य श्री १०८ शिवसागरजी महाराज ससंव विराजमान थे तब झाप मा के साथ दर्शन के लिए झाई और मा को राजी कर आचार्य श्री से एक वर्ष के लिए बहाचर्य ब्रत ले लिया। मध मे ही रहने लगी। सघ के साथ शिक्षरजी की यात्रा की। आरा नगर में पहुंचने पर आचार्यश्री १०८ विमलसागरजी महाराज से आपने पाचवी प्रतिना के ब्रत ले लिये थे। शिक्षरजी मे भगवान् पाववंनायजी की टोंक पर झापने माताजी से सातवीं प्रतिमा के ब्रत ले लिये थे। कलकत्ता से संघ पुन विकारजी पहुंचा। फिर लण्डगिरि उदयगिरि होता हुआ हैदराबाद पहुंचा। श्रापने ज्ञानमती माताजी से आर्थिका दीक्षा देने के लिये आयह किया तो उन्होंने आचार्यश्री की अनुमति श्रावश्यक बतायी। आपने आचार्य श्री १०८ धर्मसागरजी महाराज से श्रायिका दीक्षा ली।

आपने सर्वार्थसिद्धि, गोम्मटसार तक धार्मिक अध्ययन जहां किया वहां न्याय-ध्याकरण के ग्रन्थ भी पढ़े। संघ के नियमानुसार आप अपना ग्रथिकांश समय धर्म ध्यान व शास्त्र स्वाध्याय मे लगाती है।



## मार्चिका श्री विद्यामतीजी



१० जनवरी १९१६ को मुवारिकपुर प्रलबर जिले में प्रापका जन्म हुवा था। आपके पिताजी का नाम चिरजीलालजी एवं माताजी का नाम इमरतीबाई था। ग्राप पालोवाल जाति की है। ग्रापकी ग्रादी पालम दिल्ली में हुई आपके दो लड़के है। आपके पति का वियोग होने से आपको प्रपने आप पर निर्मर होना पड़ा तवा आपने शिक्षक का पर सम्भाता तथा २० वर्ष तक स्कृल में बच्चों की शिक्षा दो। संसार से अनायास वैराग्य ग्राया तथा कार्या श्री धर्मसागरजी महाराज म महावीरजी में स० २०२४ में ग्रापिका दोक्षा ली। आप कुशल बका तथा तपस्वी साधु हैं। दशलक्षण, अठाई, सोलह कारसा, ग्रादि उपवास ग्राप सदा करती रहती है।





## प्राधिका संयममतीजी

विस० १६७६ मे मनोवाई का जन्म बागपत मेरठ यू० पी० में हुवा था। पिताजी का नाम श्री मोहनलालजी तथा माताजो का नाम श्री कमलावाई था। आपने मगसिर सुदी दसमी सं० २०२९ मे सुस्लिका दीक्षा ली थी। तथा सं० २०३१ में आचार्य श्री स्नर्मसागरजी महाराज से श्रायिका दीक्षा ली। श्राप सरल एव तपस्वी साध्वी है।



### आर्यिका विमलमतीजी



भी १० ४ विमलमतीजी का गृहस्थावस्था का नाम फुलीवाई था। आपका जन्म आज से लगभग ७० वर्ष पूर्व अहंगावाद (वगाल) में हुआ था। आपके पिता श्री हेशमलजी थे। जो प्रेस का काम करते थे। आपकी माता श्री दाखावाई थी। आप खण्डेलवाल जाति की भूषण् है। आपकी धामिक और लौकिक शिक्षा साधागण हुई। आपका विवाह भी हुआ। आपके परिवार में तीन भाई, दो बहुन, तीन पुत्र व तीन पुत्रिया है।

गुरु संगति के कारण भावों में विशृद्धि श्रायी। अतः आपने विक्रम स० २०२६ में सुजानगढ़ (राजस्थान) में श्री आचार्य विमलसागरजी से क्षुल्लिका दीक्षा ले ली। ग्रापको णमोकार ग्रादि मज का विशेष ज्ञान है। आपने तेल, दही ग्रादि रसों का स्थाग किया है तदनन्तर ग्राचार्य धर्मसागरजी से आयिका दीक्षा लेकर ग्राचार्य संघ में धर्म नाधनात्रत है।



### ग्रायिका सिद्धमतीजी



आपका जन्म स० १६७१ वैसाख सुदी पूरिंगमा को जयपुर में हुवा था। आपका पूर्व नाम कस्लोबाई था। आपके पिनाजी का नाम श्री केशरमलजी था। आपकी मा का नाम श्रीमिन बच्ची-बाईजी था। आपकी शिक्षा दूसरी तक ही हुई। म० २०२६ में कार्तिक सुदी १२ जयपुर में झाचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज ने ध्राधिका दीक्षा ली। ब्राप कठोर तपस्वी हैं। घ्राप समय समय पर १०-१० उपवास करती रहती है।



### म्रा॰ जयमती माताजी



सं०१६६३ में मुजपफरनगर (यू०पी०) में श्री पदमप्रसादजी के यहाजन्म नियाषा। आपका पूर्व नाम शान्तिबाई या। आपकी माताजों का नाम मौता देवी था। आपने ११ वीं तक लौकिक शिक्षण प्राप्त किया। सं० २०२६ में जयपुर में आपने आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज में आर्थिका दीक्षा ली।

磐

### म्नायिका शिवमती माताजी



श्री शीलावाई का जम्म ३६ वर्ष पूर्व श्रवण बेलगोला (कर्नाटक) मे श्री घरएाप्पाजी के यहां हुवा था। आपके ३ माई तथा ६ वहिने है। ब्राप बाल बहाचारिएती है। आपकी शिक्षा कम्नडी भाषा मे हुई थी। पू.आ. ज्ञानमतीमाताजी के उपदेश से आपने गृहस्थ जीवन का त्याग करके प्राचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से मागंशीर्थ वदी दसमी सन् १९७४ को भारतवर्ष की राजधानी दिस्ली में झायिका देशा स्रहण की जाप निरस्तद स्थारम साधना में रत हैं। स्थाप मरल एव जान्त प्रकृति की हैं।



### प्राधिका नियममतीजी



ग्रापका जन्म सदलगा कर्नाटक में हुवा था। ग्रापके माता पिता धामिक प्रवृत्ति के थे। धार्मिक सरकार आपमें छोटेपन से ही थे। ग्रापके ३ माई १ वहिन नथा मा एव पिताओं ने जैनेडबरी दीक्षा ली। ग्रापने भी अल्प वय मे आचार्य श्री धर्मसाराज्य महाराज से मुजफ्फर नगर (U.P.) में आर्यका दीक्षा ली। आपका नाम नियममती रखा गया।

張の影

### प्रा॰ समाधिमतीजी



जठ मुदी दोज स० ११६० में रायपुर निवासी श्री मेहरचन्दजी अग्रवाल की धर्मपत्नी श्री भागवस्ती देवी की कुछि सं कीरीबाई ने जन्म निया था। जिस्होंने माथ सुदी पचनी स० २०२३ मुजपकर नगर में धावार्य श्री समसागरनी सहराज से द्यायिका दीक्षा लेकर आर्यिका समर्थिमनीजी नाम धारण किया।



### म्रायिका निर्मलमतीजी



जन्मस्थान--वैराठ ( जयपुर ) राजस्थान जन्मदिवस--मगसिर बदी १२ मं० १६८० माता का नाम-- गोपालीबाई पिता का नाम - श्री महादेव सिंघई जाति -- अप्रवाल जैन पूर्वनाम--- मनफूलबाई

श्चापका जन्म राजस्थान के एक सम्पन्न परिवार मे हुआ । १३ वर्षकी आयु में श्चापका विवाह हो गया। परन्तु अशुभ

कर्म के उदय से ११ महीने के बाद ही बैधव्य का भार ग्रापके सिर पर भ्रागया। इस अवस्था को देखकर घर बाले श्रनन्त शोक को प्राप्त हुए। परन्तु आपने इस दारुण कष्ट को सम भावना से सहन किया और परिवार के आग्रह करने पर भी दुबारा विवाह करने से सना कर दिया।

आपमे स्नाचार्य देशभूषमाओ महाराज, आचार्य शिवमागरजी महाराज श्रौर मुनि प्रजित-सागरजी महाराज के दर्शन एव उनका धर्मोपदेश सुनकर वैराध्य का भाव जायून हुन्ना झाचार्य धर्मसागरजी महाराज से आयिका की दीक्षा स्नगीकार की। फिर मासोपवासी श्री मुपादवंसागरजी महाराज के सच मे सम्मिलित होकर सम्मेदशिखरजी आदि तीर्थों की वन्दना की। फिर श्री १०६ दया-सागरजी महाराज के सच मे सम्मिलित होकर वाह्यलीजी की यात्रा की।



### ग्रायिका समयमतीजी



भी १०५ म्रायिका समयमतीजी का जन्म सन् १९२१ में कर्नाटक प्रान्त के बेलगाव जिले के म्राकीला ग्राम में हुआ। प्रारम्भ से ही आप में वार्मिक प्रवृत्ति थी। जिनधर्म व पूजा आराधना में लीत रहती थी। श्री मल्लप्पाजी [वतंमान में मुनि श्री मल्लिसागरजो] की सह धमंचारिणी रही। मायका गृहस्य नाम श्रीमति था। आपके

चार पुत्रा एव दो पुत्रियों में बडे पुत्र को छोड़कर पाचों पुत्र-पुत्रियों ने दीक्षा ले ली है। प्रस्थात युवा आचार्य विद्यासागरजी आपके ही पुत्ररल है। दोनों छोटे पुत्र भी मुलि है जो विद्यामागरजी महाराज के सब में है। छोटी पुत्री स्वर्ण माना जो प्रवचन मित आर्थिका है। घापकी बहुल छोटी घ्रवस्था है। प्राप सबने एक साथ सपरिवार विक्रम सवन् २०३२ माघ मुक्ता पचमी को मुजपकर नगर (उत्तर-प्रदेश) में आचार्य भी धर्मसागरजी महाराज ने घ्रपार जन समूह के मध्य दीक्षा ली। घ्राप स्वाध्यायी सरल स्वभावी एव शान प्रकृति की है।

धन्य द्वैसमयमति । समय का मूल्य समक्ष लिया।। सभी पुत्र पुत्रीको लेकर। समय का सदुषयोग किया।।



## म्रायिका गुरामतीजी



पू० गुगमतीमाताजी का जन्म थी महावीरजी में हवा था। आपके पिता का नाम मूलचन्दजी पाँड्घा था। आपका विवाह भवर-सापका पूर्व नाम असकींबाई था। आपका विवाह भवर-नालजी गंगवाल नीमाज (राजस्थान) के यहां हुवा था। आपके जन्म के समय पिता को धन की (असिंफ्यों) की प्राप्ति हुई थो इसीलिए आपका प्यार का नाम यही रहा। बचवन मे धर्म मे रुचि थी। पूजन, भजन, कीर्तन में विशेष रुचि रखती थो। सगीत में अच्छी आस्था रही। आपके २ पूज एव १ पूजी हैं जो सम्यन्न एव धार्मिक वृक्ति के है।

आचार्य बीरसागरजी से सातबी प्रतिमा को धारण किया। महाबीरजी मे पंचकत्याएक प्रतिब्हा के पृथ्य अवसर पर आपने फ्रांसिका दीक्षा ग्राचार्य धर्मसागरजी से ली।

दीक्षा के बाद ग्रापने समस्त तीर्घों की पैदल बदना की। आप सरल एवं प्रखर प्रतिभा की धनी है। प्रवचन क्षेत्री भी मनोरम है श्रोताग्रों के ऊपर आपके प्रवचनों की अमिट छाप पडती है आपके श्रम्दर गृह भक्ति अदूट भरी हुई है। ग्रापके ढ़ारा धर्म की महती प्रभावना होती रहती है। आप चारित्र ग्रुढि के १२३४ उपवास भी कर रही है जो पूर्ण होने को है।



### द्यायिका प्रवचनमती माताजी



भ्रापका जग्म कर्नाटक प्रान्त के जिला बेलगांव के ग्रन्तगंत ग्राम मदलगा में मातेश्वरी श्रीमती देवी की कोख से सन् १६५४ में रक्षावन्धन के दिन हुमा था। आपका वचपन का नाम मुजर्गकुमारी था। क्योंकि आपके जन्म से १० दिन पहले ही आपके पिता ने १२ तोला सोना खरीदा इसलिए ग्रापका नाम मुजर्गा ग्ला गया। ग्रापके पिता का नाम श्री मस्लप्पाजी है, वर्तमान में श्री १०० मस्लिसागरजी महाराज के नाम से मुनि पद में विश्वरित हैं भ्रीर मता श्रीमती देवी वर्तमान में आर्थिका समयमती माताजी हैं।

अर्थापके चार भाई व एक बहिन है, एक भाई सिर्फ घर में रहाऔर सब दीक्षित हैं। आपकी शिक्षा मराठी व

कलड़ में सातवी कक्षा तक हुई है। ग्रापका पूरा परिवार वर्मनिष्ठ है, बच्चो पर माता पिता का असर हुए बिना नहीं रहता। आप बचपन से ही पूजा पाठ धारती भजन आदि गुणों में प्रवीण थी, धापके बले भाई भी १०० खाचायं विद्यासार जी की दीक्षा व उनका प्रवचन सुनकर ही आपके सम में वैदार पहुंचा था। पर घर से कैसे निकले इस विचार में थे। सन् १९७४ में आचार्य करण मा सुवस्तार जी की सहाराज के संघ ने सदनगा प्राप्त में चार्तु मास किया। रोजाना आहारादि देना, प्रवचन सुनका प्रांद करते थे। धार विद्यासारजी महाराज के दर्शन के लिए राजस्थान आये और ८ क्रप्रेल १९७४ में सबाईमाधोपुर में आजीवन लहाचर्य व्यत लिया और कुछ दिनों के बाद श्री १०८ घाचार धर्मसागरजी महाराज के पास पहुँच तथा खतीली ग्राम में अक्षय तृतीया के दिन ७ वी प्रतिमा धारण कर ली इस प्रकार आपने माथ शुक्ला ४ वि० स० २०३२ को पुजपकर नगर (उ० प्र०) में परम पूज्य श्री १०८ घाचार धर्मसागरजी से अपार जनसमूह के समक्ष आयिका दीक्षा सी, आपका नाम श्री प्रवचनमती रखा गया आप सतन् मनन चिन्तन अध्ययन करते रहते हैं, श्रापकी मुख मुद्रा प्रतिसमय प्रसन्न रहती है।



# प्राधिका श्रुतमतीजी



आयिका श्रुतमती माताजी का पूर्व नाम सुझीला बाई था। आपका जन्म कलकता में १४ अगस्त १६४७ में हुवा था। आपके पिता का नाम श्री कागुलानजी श्रावक (वर्तमान में ग्रा० क० श्री श्रुतसागरजी महाराज ) है राधा माता का नाम वसन्तीदेवी था। वचपन से धर्म प्रवृत्ति के कारएा धापने आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म ले लिया। तथा प्राचार्य धर्मसागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा के बत धारण, किए। धापने विशारद एवं शास्त्री की भी परीक्षा देकर जानाजेन किया। वतंमान में पू० आदिमति माताजी से झाप सस्कृत, न्याय, व्याकरण आदि का पठन पाठन करनी रहनी है।

भः महावीर स्वामो के २५०० वे निर्वाश दिवस के णुभ ग्रवसर पर आपने भारतकी राजधानी ऐनिहासिक नगरी दिल्लो में आचार्यश्री धर्मसागरजी महाराज से आर्थिका दीक्षा लीयो।

मोह ममता को छोडकर आप धर्म ध्यान-शास्त्र-स्वाध्याय को ही सर्वस्य समभ्रते के लिए सभी को प्रेरणा दे रही है। आपने मुजप्कर नगर, मदनगंज, पदमपुरी, भीलवाडा, लुहारिया आदि स्थानों पर चातुर्भास करके धर्म प्रभावना की।



## प्रापिका सुरत्नमतीजी



आपका जन्म मध्यप्रदेश में पन्ना जिले के अन्तर्गत गुनौर गाव में हुआ। आपके पिताजी श्री बंनीप्रसादजी व माताजी कमलाबाई जैन की आप तीन में से एक लाइली बेटी थी। आपका जन्म सवन् २०१४ में वैशाख बदी 55 के दिन हुआ था। आपका जन्म नाम सुबाकुमारी रखा था। वैसे तो आपको बाल्यावस्था से ही धर्म में घषिक रुचि रही। आपके भाई की दीक्षा देखकर आपको सोलह वर्ष ने अल्पायु में ही इस ससार रूपी मोह जात से वैगय हो गया। तभी से झापने घर का त्याग कर दिया और १०६ श्री दयासागरजी महाराज के सच में दो वर्ष तक रहकर धार्मिक मुमंर एव शास्त्र झान का सामिक अध्ययन किया।

२५०० वे निर्वाण महोत्सव के मुअवसर पर प्रात स्मरणीय ग्रावार्य १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज से प्रापने दिल्ली मे १८ वर्ष की अल्पायु मे आजीवन ब्रह्मवर्थ ग्रत ग्रह्ण किया। उन्हीं के साधित्रय में सत् १६७६ में बमत पवमी शुक्रवार के दिन मुजफ्करनगर (उ० प्र०) में आपने आयिका दोशा ग्रहण की। उत्तरे बाद आप सम्मेदशिखरजी, गोम्मटेश्वर बाहुबलीजी, धर्मस्थल, मागीतुंगीजी, गजपया, पोदनपुर समस्त भारतीय सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करते हुए बम्बई मे चातुर्मास के साथ-साथ धर्म प्रभावना कर रही है।



## म्रा० शुभमतीजी



धापने बैसाख सुदी तीज सं० २००४ में खुरहैं (साना) में श्री गुलाबचन्दजी जैन के यहाँ जन्म लिया या । आपको मां का नाम शान्तिबाई है। लौकिक विद्या जीयी तक ही रही। सन् १९७२ में आपने जजमेर नगर में भ्रागिका दोला आचार्य श्री धर्म-सागरजी महाराज से ली।



## ग्रायिका धन्यमतीजी

ब्र० सोनाबाई का जन्म डेह ( नागीर ) मे हुवा था। बचपन में झापकी शिक्षा अरुप ही थी। झापका विवाह नागीर में हुवा था। झापकी एक पुत्री है। जो आज कटक में रहती है। आपका जोवन शाग्ति के साथ व्यतीत हो रहा था कि धनायास झापके ऊपर वैषव्यता का बोफ धा पड़ा। झापने उसे सहन किया तथा आचार्य वीरसाग्यती महाराज से सातवी प्रतिमा के दत पर पर किए झापने ३० वर्ष तक सवों में रहकर साधुओं की मेवा वैयावृत्ति की। अन्त में आगने उदयपुर ( राजस्थान ) में आयिका दीक्षा घाचार्य शो घमेनागरणो से ली। केचारियानाथ तीर्ष पर आपने सल्लेखना ली तथा समाधि मरएा कर धारम कल्याण किया इस अवसर पर ४० साधु थे।

आप सरल, दानसेवी, परोपकारी एवं मिलनसार साघ्वी थीं। सारे साधु आपकी भक्ति से प्रभावित थे।

### प्राधिका चेतनमतीजी



धापका जन्म राजस्थान प्रान्त में सीकर नगर में हुवा था फ्रापका पूर्व अवस्था का नाम श्री वरणवाई था। फ्रापकी मा का नाम दाखांबाई था। प्राप परम पू० प्राचार्य श्री धर्मसागरनी महाराज से क्यायिका दीआ मुजपकर नगर मे माध सुदी पंचमी को लेकर आत्म कल्याण के मार्ग में संलगन है।



# मा॰ विपुलमतीजी



श्री भ्रागवतीबाईजी बचपन से ही धर्म में रिच रखने बाली बालिका थी। आपका विवाह शिवपुरी जिला गुडर में श्री गुलाबचन्दजी के साथ हुवा था स्नापको १ पृत्र रहन की प्राप्ति हुई; पर कुछ समय बाद प्रापके पति का स्वगंवास हो गया। सापने धर्म मार्ग को अपनाया नथा शेष समय धार्मिक कार्यों में लगाया। १६६२ में गृह त्याग कर साम्या श्री से आ० दीक्षा लेकर सच में रहकर आत्म कल्याए के मार्ग में सलग्न हैं। स्नापके मुपुत्र भी मुनि दीक्षा लेकर आत्म साधना में निरत हैं।



### मा० रत्नमतीजी



पू० ग्रायिका रत्नमतीजी ने अवध प्रान्त में जन्म लेकर आचार्य श्री धर्म-सागरजी महाराज में दीक्षा ली है आपका विशेष पर्विय प्राप्त नहीं हो सका है।



# क्षुल्लिका दयामतीजी



आपका जन्म छाग्गी निवासी हमड जैन धर्मावलम्बी श्रीमती सणिकाबाई की कोख से स० १६६० में हुवा। प्रापके पिताश्री का नाम श्री भागचन्दजी था। प्रापकी गृहस्थावस्था का नाम फुनीबाई था। आप स्वर्गीय आचार्य श्री णानिसागरजी महाराज सा० (छाग्गी) की बहिन थी। प्रापका विवाह थी फुन चन्दजी जैन हमड के साथ हुवा था लेकिन वचपन से ही आपको सतार के प्रति विरक्ति हो गई थी। वैवाहिक जीवन में ऐमं ग्रोनेक अमगर्ग पर चन्ने को प्रासक्त हो गई। स० २०१६ में छूगगपुर में दर्जनार्थ प्रमाग करते हुये आपने स्व० अाचार्य महाबीरकी जी से सप्तम प्रतिमा

धारण कर ली । तत्पदचात् म० २०२० मे लुरई में प० पू० १०६ मुनिराज श्री घमसागण्यी महाराज मा० (वर्तमान म्राचार्य) से खुल्लिका दीक्षा धारण की । दीक्षा के पदचात् कलोल, डूंगरपुर, अजमेर, लाडन, लरई ग्रादि स्थानों पर आपके चातुर्मास हुये ।

# शुल्लिका यशोमतीजी



आपका जन्म सन् १६६१ में उदयपुर (राजस्थान)
मे हुवा था ध्रापके पिता का नाम श्री जवाहरलालजी तथा माता
का नाम चन्पाबाई था। ध्रापका पूर्व नाम सुरेखा था। शिक्षा ५
वी तक ही रही। घ्रापने छोटी अवस्था में आजीवन महाचर्य वत
स्वीकार किया था। उदयपुर में आपने आचार्य श्री ध्रमंसागरजी
महाराज से शुल्किका दीक्षा ली। आपके बडे भाई भी वर्तमान में
मुनि सम्भवसागरजी के नाम से जाने जाते है। बचपन में ही
घर को छोड़कर घारम कल्याएं के मार्ग में निरत हैं। आप घाचार्य
सव में रहकर घारम साधना कर रही है।



## क्ष्टिका बुद्धमतीजी

आपका जन्म वि० सं० १९६७ में गोलापुरा जाति में जवलपुर में हुआ था। झापके पिता का नाम बसोरेलाल एव माता का नाम जमनाबाई था। पूर्व नाम कस्तूरीबाई था। आपने हिन्दी सस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। सं० १६८३ में खुरई में मुनि श्री धर्मसागरजी महाराज से क्षु० दीका बहुए। की।



### ब्र० श्री प्यारीबाई

जन्मस्थान - पारील (ललितपर उ० प्र०)

पिताकानाम — परमानन्दजीजैन माताकानाम — नन्नीबाईजी घरकीस्थिति — सम्पन्नपरिवार।

जन्म लेने के बाद उसका भाषी जीवन कैमा होगा, कहा नहीं जा सकता। कीन कितनी आयु लेकर आया, इसे तो केवल, केवली ही जानते हैं। साधारण मनुष्य के ज्ञान का यह विषय नहीं। पारोल (लिलतपुर उ० प्र०) में समृद्ध परिवार में थी परमानन्दजी के घर जन्मी प्यारीबाई ने धीरे धीरे कुछ बसन्त पार कर लिये। माता-पिना को विन्ता ने आ घरा। बच्ची के हाथ पीले करने हैं। विन्ता ने सोना, खाना सब खगाव कर दिया। शुभ योग से अपने प्रयस्त के फलस्वरूप श्री परमानन्दजी ने मडावरा निवासी श्री रामचन्द्र को अपनी पुत्री के लिये वर रूप से चुन लिया। घर सम्पन्न था। वर वनने वाला लडका घर से ज्येट पुत्र था। उसके प्रन्य दो भाई परमलाल और प्रेमचन्द्र थे। शुभ मुहुते मिता ने श्री रामचन्द्र को साथ प्रपन्न लोली वच्ची का पाणिप्रहण कर दिया। पिता श्री करने कर्तव्य को पूर्णतापर खुन थे किन्तु दुर्देव कही बैठा मन ही मन हस रहा था। एक वर्ष के भीतर ही हसती, मुस्करानी वालिका का मुहु, जैसे स्वाह हो गया। उसके सारे स्वप्न स्वप्न की नरह ही विलीन हो गये। श्रव उसकी श्रीखों को केवल आपुर्शों का ही सहार रह गया।

उसने साहस बटोरा और प्रपना घ्यान अध्ययन में लगाने का निण्वय किया। इसने अच्छा शोक निरोध का दूपरा उपाय नहीं था। मड़ाबरा से इन्दीर की ओर देला और उसे कचनबाई दिगम्बर जैन श्राश्रम में ग्रध्ययन की मुविधा प्राप्त हो गई। ग्राटबी कला तक मन लगाकर अध्ययन किया और शुभोदय से उसे ग्रपने पेगें पर खंड होने की सामर्थ्य प्राप्त हो गई।

उज्जैन की जैन पाठशाला में ९ वर्ष तक प्रध्यापन कार्य किया। बालक बालिकाओं में उसका समय बीतने लगा। समय ने पल्टा लाया सीभाग्य से श्री धर्मसागरणी महाराज का समागम मिला। सिद्धवर कूट में आचार्य श्री विमन्तामारणी से दो प्रतिमा के नियम प्रहुष किये। भावों में विश्वृद्धि आने लगी। उत्तरोत्तर धार्मिक भावना प्रगाद होती गई और आचार्य श्री धर्मसागरजी से सातवी प्रतिमा के जत ले नियं। कदम एक बार प्रागे बढे तो बढते ही गये। श्री १०० मृनि पृष्यदःतसागरजी का सान्तिस्य मिला और उनसे ६ वी प्रतिमा के वत शिरोधार्य किये। बतंमान में उनके संघ के साथ ही धर्म साधक करती हई विचरण कर रही है। स्वभाव में सरल एव मधर है।

## नवदीक्षित मुनि ग्रमितसागरजी

आपका जन्म दुगाह कलां (खुरई) म० प्र० मे श्रेष्ठि श्री गुलावचन्दजी के घर पर दिनांक २६-६-६३ ई० सवन् २०२० को हुमा था। आपके ४ भाई २ बहने हैं, झापने ११ वी कका पास की, प्रारम्भ से आपको प्रवृत्ति द्यामिक कार्यों मे अधिक समय लगाने की थी, केवल १६ वर्ष की अल्प आयु में ही झापने श्री पुण्यदन्तजी महाराज से १२-२--१ को ब० वत प्रहृत्य कर लिये, जिन्हे झागे ही आगे बढने की एक ही लगन हो, जन्हें कीन रोक सकना है, विद्याध्ययन करते रहे, आप ५-१२--६ को झानार्य महाराज के चरण साहिष्ट में आये, एवं भीमपुर में झानार्य श्री से २ प्रतिमा के बत प्रहृत्य किये। २१ वर्ष की घरणायु में आपके भाव सर्वोत्तम उत्कृष्ट सयमी, महाबती मुनि बनने के हुए है वे न केवल प्रसगनीय हे, बिल्क स्तृत्य हैं जिनना पृणानुवाद किया जाय कम है, आपने नन्हे नान्हे वालकों को जो प्रारम्भिक वार्मिक णिक्षण देकर ६तने कम समम में सस्कार डाले हैं वे पीधे निश्चित हुए से स्वान प्रतृत्व स्वान कर स्वान कम सम्पर्ण का स्वान के सम्पर्ण की ओर ले जाने में प्रययन सहायक होगी इसमें कोई सन्देह नहीं। धम्य है आपके माता पिता को आरहोंने खापसा पुत्र रन्न उरुपन कर सम्पूर्ण कुल को गौरवान्तित कर दिया। ऐसे युवा मुनीश्वर को शता बन वन्दन।

# नवदीक्षित मुनि समकितसागरजी

द्यापका जन्म सिरगन (लिततुर्) में का० णु० १० सबन् १९८६ में गोलारे (जैन) परिवार में श्लेष्ट श्री परमानन्दजों की धर्म पत्नी रामकु वरबाई की कुक्षि से हुआ। आपने मिरगन एवं अन्य स्वानों पर धार्मिक शिक्षाप संस्थाओं में विद्याह्ययन करके शास्त्री परीक्षा पास की। ४ वर्ष तक राजस्थान के धार्मिक विद्यालयों में विद्याहययन करके शास्त्री परीक्षा पास की। ४ वर्ष तक राजस्थान के धार्मिक विद्यालयों में सिलाह पर पर कार्य किया, २५ वर्ष किराना का व्यापार किया, अप वर्ष किराना के कत लिये, श्रेयाससागरजी महाराज से तीसरी प्रतिमा के वत लिये, दिनाक ३-१-५० को द्वायों श्री धर्मसागरजी महाराज से ब्रह्मचर्यवत एव सातवी प्रतिमा के पारसीला में वन लेकर घर चले गये, घर से विरक्ति होने लग गई थी और यदा कदा मय में शामिल हो जाते थे। अजमेर आकर परम दयालु आवार्य श्री के बरणों में मुनि दीक्षा का श्री फल बढाया, प्रार्थना स्वीकृत हो गई. सन्पूर्ण समाज जानकर हर्ष विभोर हो गया, भीर दिनाक ४-१०-६४ को आपने दि० जैन मुनि दीक्षा लो आपपादक कुल परिवार, माता पिता धन्य हो गये, धन्य है आपकी इस जैनेदवरी दीक्षा को आप मोक्षमार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

# आचार्यकल्प श्री श्रुतसागरजी महाराज हारा

の好好が好好が好好的好好的好好好好好好好好

# दीक्षित शिष्य



ब्राचार्यं कल्प श्री श्रुतसागरजी महाराज

मुनि श्री समतासागरजी आर्थिका सरलमतीजी श्रायिका शीतलमतीजी आर्थिका दयामतीजी

# मुनि श्री समतासागरजी

### "जे कम्मे सुरा ते धम्मे सुरा"



जिसके आदर्श जीवन से दूसरों को ग्रपने जीवन के लिए प्रेरए। मिले, जो कहने की अपेक्षा करके बताए, वास्तव में जीवन वह है। अन्वया जीवन की घड़ियां बीतने में समय यों ही निकलता जाता है।

विद्वत्ता और चरित्र परस्पर पूरक हैं। इनको सुदृढ़ बनाने के लिए श्रद्धा इनकी पृष्ठभूमि है। इन तीनों का सामजस्य ही जोबन का अरितम लक्ष्य रस्तत्रय बन जाता है। इस रस्तत्रय का भव भवास्तरों तक सतत् साधन ही एक दिन साधक को अपने चरम लक्ष्य तक पहुचाता है—वह चरम लक्ष्य है मुक्तिः निर्वाण गा सिद्ध ग्रवस्था।

पण्डित महेन्द्रकुमारजी पाटनी जंसे बाहर रहे उसी तरह सदैव ग्रन्तरङ्ग में भी । जीवन मे जो सोचा उसे जीवन

मे उनारा। घनस्याकेसाथ साथ आष्महित में प्रवृत्त रहे। आत्मा की घन्तरण आखाज को बाहर साकार रूप देने में सदैव कटिबद्ध रहे। जीवन के प्रारम्भ मे सामान्य घोर उसके छोर पर जीवन को सार्यकताया कल्याएग की ओर प्रवृत्त करना—यह जीवन की सफलता के लिए बडी महत्त्वपूर्णवात रही है।

परमश्रद्धेय धर्मवीर सेट टीकमचन्द्रजी सोनी जब कभी हवेली में धीमण्डी आ जाते थे नब सवारी धाने में विलम्ब होने पर श्री महाबीर दिगम्बर जैन विद्यालय (वर्तमान में राजकीय टीकमचन्द्र जैन हायर सैकण्डरी स्कूल ) में पद्मारते और विद्यालयों से धर्म सम्बन्धी प्रदन पूछ कर उनके लिए तस्काल पारितीषिक घोषित कर देते थे। प्रधानाध्यायकजी उनसे निवेदन करते थे कि हम बालको से गिराल, प्रधेजी धादि विषय भी पूछे जाने चाहिए तो सेठ सा० बड़ी सहजता से कहते थे कि से सब जीविका साधन के विषय में पूछे जाने चाहिए तो सेठ सा० बड़ी सहजता से कहते थे कि से सब जीविका साधन के विषय हैं। बालक परिश्रम स्वतः करते रहेगे। विद्यालय को स्थापना का उद्देश्य है धर्मारसा, चरित्रवान, विद्वालय का नाता नाता है। यदि यहाँ से एक भी छात्र ऐसा निकल गया तो से समझुना कि मेरा और मेरे विद्यालय का ध्येय पूरा हो गया। मुक्ते यह लिखने हुए बड़े गौरव का ध्रमुसव हो रहा है कि नेठ सा० की

भावना को पूर्ण साकार बनाने में मेरे सहपाठी श्री पं० महेन्द्रकुमारजी पाटनी आगे आए। समाचार-पत्रों में जब यह समाचार पढ़ने को मिला कि श्री पाटनीजी सेवानिबृत्त हो शुल्लक दीक्षा लेने जा रहे हैं तो आस्मा हर्ष से गदगद हो गई। विचार आया कि ये जीवन के विकाम में भी पीछे नहीं रहे तो जीवन समेटने के समय भी लक्ष्य को नहीं छोड़ा।

पण्डिनजी झपने भरे पूरे गृहस्य जीवन का दायित्व झपने सुपोग्य पुत्रों को पसन्नता पूर्वक सौपकर आत्मकल्याण की झोर बढ़ रहे है—इससे अधिक प्रेरणादायक बात और नहीं हो सकती है।

पण्डित जो ने सन् १९१६ में धजमेर जिले के ऊंटड़ा ग्राम में खण्डेलवाल कुल के प्रतिष्ठित परिवार श्री फतेहलालजो पाटनी के यहाँ जनम लिया। प्रारम्भिक शिक्षा ग्राम में ही पाई धनस्वर अपने पितृव्य श्री मिश्रीलालजो पाटनी के कारण धनमेर में शिक्षा प्राप्ति के लिए ध्राए तथा श्री महाबीर दिगम्बर जैन विद्यालय में प्रविद्य हुए। पण्डितजी सभी विषयों में परिश्रमशील धौर अरयन्त मुझील छात्र रहे। यही कारण था कि विद्यालय के अध्यापक व प्रधानाध्यापक भी जब कभी किसी विद्याद कर फैसला करने थे तो इनकी राय को महस्व दिया करने थे।

विद्यालय मे समाज के मूर्पन्य विद्वान प्रध्यापक रहे थे। अनेक ग्रन्थों के टीकाकार प० लाला-रामजी शास्त्री, पं० मुलीलालजी, प० बनारसीटासजी शास्त्री, पं० जवाहरलालजी शास्त्री, पं० विद्या-कुमारजी सेटी एव प० वर्षमान पाठ्यनाथजी शास्त्री रहे। पं० मोतीवन्यजी पाटनी, लाला हजारी-लालजी जैन, पं० रामचन्द्रजी उपाध्याय ग्रादि ग्रन्य विद्यों के अध्यापक थे। सभी अध्यापकों का जीवन ग्रादर्श या। उनसे केवल पुस्त कीय ज्ञान की ही शिक्षा-दीक्षा नही मिली अपितु जीवन की रचनास्मक में रेगा भी मिलती रही।

सन् १६३० में पण्डितजी ने विद्यालय छोड़ दिया इसके बाद पं० विद्याकुमारजी के पास स्वयंपाठी बनकर पढ़ते रहे।

वाराएासी की मध्यमा, कलकत्ता की काव्यतीर्थ और सोलापुर से बास्त्री परीक्षा दी। पंक जी ने दो विवाह किए—प्रथम पत्नी से आपके कोई सन्तान नहीं हुई। द्वितीय पत्नी से दो पुत्र हुए। दूसरी पत्नी का निधन हुए भी काफी समय हो गया है। तृतीय विवाह के लिए आपने कर्ताई मना कर दिया। पं जी सबसे प्रथम श्री दि॰ जैन पाठशाला, केसरगंज अजमेर (वर्तमान में श्री दि॰ जैन उ॰ प्रा॰ विद्यालय ) में धमध्यापक नियुक्त हुए। तीन वर्ष के बाद यहा से त्याग पत्र देकर स्व॰ रायबहादूर बाबू नानमलजी अजमेरा के प्राइवेट पण्डित बनकर कार्य करते रहे।

करीबन सन् १९३६ में मदनगज में दि० जैन विद्यालय की स्थापना (वर्तमान में के० डी० जैन हायर सेकण्डरी स्कूल) हुई। उसके प्रथम अध्यापक पं० महेन्द्रकुमारजी पाटनी नियुक्त हुए। आपके सन्त प्रयास से विद्यालय प्रगति की ओर बदता गया। पण्डितजी के अध्यापन कार्य एवं कत्तैव्यनिष्ठा की प्रमिट छाप विद्यालय में सदा बनी रही। यह विद्यालय राजस्थान में एक सुप्रसिद्ध सिद्यालय हो भ्राप यहां से ३१ जुलाई १९७४ को सम्मान पूर्वक सेवान्त्रिन हुए। आपकी इस म्रान्यम सेवा पर मदनगंज जैन समाज ने भी आपको म्रामान पूर्वक सेवान्त्रित हुए।

ग्रापने इस ग्रवसर पर निम्नप्रकार से अपनी दान घोषणा की-

- १००१) श्री जैन भवन, मदनगंज
- १००१) श्री तेरह पथी मन्दिरजी मदनगंज
- १००१) श्री मदिरजी ऊँटडा
- १००१) श्री के डी. जैन हायर सै. स्कल मदनगज

इसके अतिरिक्त छह हजार रुपयों की राशि अपने पुत्रों के पास रखदी है कि जहाँ उचिन समफ्ते वहाँ देते रहें। इस प्रकार ग्रापने ग्रपने उपाजित द्वव्य का वडा सबुपयोग कर लिया। ग्रापके दो सुयोग्य पुत्र हैं, बड़े पुत्र श्री चेतनप्रकाश जोधपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक हैं और छोटे पुत्र श्री पदमचन्द, केन्द्रीय भेड़ एवं उनकोध संस्थान अविकानगर (जयपुर) में बरिष्ठ शोधसहायक है। इसप्रकार दोनों पुत्र ग्रन्छे पदो पर कार्यरत है।

मदनगंज जैन समाज ने पण्डितजी से अपेक्षा की थी कि वे मदनगज में रहकर समाज व धर्म की सेवा मे अपना अधिक योग प्रदान करें। लेकिन पण्डितजी ने ग्राध्म हिनार्थ गृह-स्वाग कर आचार्य-कल्प १०६ पूज्य श्री श्रुतसागरजी महाराज से क्षुल्लकपद धारण करने के लिए श्रीफल भेट कर दिया और क्षुल्लक दीक्षा रेनबाल मे ली।

पण्डितजो विद्वान होने के साथ साथ टढ़ चरित्रनिष्ठ भी हैं। ग्राप जीवन में कई कठोर त्यार लेकर सदैव अपने हिन में लगे रहे। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वे जैसे अन्दर वैसे सदेव बाहर रहे। आपकी वृत्ति सादा एवं विचार सदैव उच्च रहे। ध्रादर्शता के साथ जीवनयापन किया उसी का परिस्तास है कि सहबंदीक्षा लेकर ध्रात्म कल्यासा की ध्रोर ध्रयसर हैं तथा उनके सुयोग्य युगल पुत्र एवं सम्पूर्स परिवार उनकी इस ध्रात्मकल्यासा की भावना में बढ़े सहायक रहे है। यह कहना होगा कि पण्डितजो ने जीवन में सभी कार्य सुन्दर रीति में सम्पन्न किए उसी का परिणाम है कि इनका यह सम्पूर्स जीवन म्रादर्श रहा।

आ चार्य सच के साथ रहकर धर्मध्यान करते रहेथे। सघ का विहार श्री महाबोरजी की स्रोर हुवा तब आपने श्री महाबोरजो में मुनि दीक्षा ली। सघ का विहार मुजानगढ की स्रोर हुवा तब कालू चार्नुमास के बाद विहार हुवा कि बलूदा राजस्थान में आपकी समाधि हो गई।

आरापने जैन समाज के विद्वानों को एक नई दिला दी तथा त्याग मार्गको स्वीकार कर आरम करूयाण किया। प्रात्मगोपन की वृत्ति के कारगा आप विज्ञापन बाजी और प्रचार प्रसार की भावना से कोसों दूर रहे घन्य है ऐसा मोहक व्यक्तित्व।



### ग्रापिका सरलमतीजी



आपका जन्म श्रावरण शुक्ता १३ म० १६६० में मध्य प्रान्त के टीकमगढ में श्रेटी श्री चुत्रीलालजी के यहाँ पर हुम्रा। आपकी माता का नाम सुगनबाई था। आपका पूर्व नाम श्र० सुमित्राबाई था। उपयपुर में बेसाख सुदी १० सं० २०२६ में आचार्य करूप श्री शुतसागरजी महाराजजी से झापने आपिका दीक्षा धाररण की। आप अपने जीवन को सफल बना रही है। आपका स्थाग प्रशसनीय है।



### प्राधिका शीतलमतीजा



१०५ श्री शीतलमती माताजी की आयु इस समय ४२ वर्ष की है प्रापका स्वभाव अति ही शीतल है। आपका जम्म गांवडी में श्रीमान् स्वालचन्दजी व माता मम्जुवाई की कोख से हुआ प्रापका जन्म नाम गेदीबाई रक्खा आपके दो भाई तीन वहन है उसमें सबसे छोटे आप ही है। आपका विवाह साबला निवासी भी गोरधनलाजजी से हुआ प्रगत्त ५ महिने

पश्चात ही पति का तीन दिन की बुखार मे ही स्वर्गवास हो गया १८ वर्ष की आयु में ही ऐसी अवस्था देखनी पड़ी। छोटी उम्र मे ही इस पर्याय के दुःत का अनुभव करते हुये अपना समय स्वाध्याय में विताया । धर्म शिक्षा नहीं मिलते हये भी श्रापने अपना जीवन इस तरफ लगाने का ही भाव बनाया । साबला मे ज्ञानमती माताजी का आवागनन हुआ उन्हीं की प्रेरणा से ग्रापके विचार बदलते गये फिर आपका मन घर में नहीं लगा और माताजी के साथ ही वहाँ से चले गये कुछ दिन पदचात् ही स्नापने प्रतापगढ मे सं० २०२४ मे स्ना० शिवसागरजी महाराज से श्रावरण शुक्ला परिएमा को इसरी प्रतिमा के वत ले लिये। फिर आप सच मे ही रहने लगा और धर्म ध्यान करने लगी महावीरजी में आपने आ। शिवसागरजी म० के चरणों में दीक्षा, का नारियल चढ़ाया परन्तु दूर्भाग्य-वश आ० म० का स्वर्गवास हो गया दीक्षा नहीं हो सकी फिर आपने आ० क० श्रुतसागरजी म० से उदयपुर में सप्तम प्रतिना ग्रहरा की । ब्रापने चारो धाम की यात्रा की और फिर ब्राकर दीक्षा का नारियल साहपूर में चढाया और आपने दीक्षा मदनगज-किशनगढ़ मे ली सं० २०२६ में क्षतिलका के रूप में ग्रा॰ क॰ श्रुतसागरजी म॰ में ली ग्रौर रेनवाल किशनगढ़ में ग्रा॰ दीक्षा स॰ २०३२ में उन्ही से ली। दीक्षा के बाद आपने अपना पठन पाठन में मन लगाया और श्री अजितसागरजी म० से पढ़ना गुरू किया ग्रब ग्राप दैनिक कार्य सुचारू रूप से करती रहती हैं। स्वास्थ्य कमजोर रहने पर भी आत्म बल से जितना होता है उतना उपवास बत भी करती हैं इस प्रकार आत्म कल्याएं की भावना बनी रहे यही हमारी भावना है।

### ग्रायिका दयामतीजी



पूज्य १०४ श्री दयामती माताजी का स्वभाव दयामय ही है। आपका स्वभाव हर समय पर उपकार में ही रहना है ग्रापके दिना श्री गौरीलाजों सिचई माता श्री महारानी की कुशी से आपका जन्म साझर में हुआ। ग्रापका जन्म नाम नम्हीं- बाई रक्खा गया। नन्हीं बाई र अंद साता पिता को शारी की जिल्ला होने ज़री आर आप की शादी की विल्ला होने ज़री और आप की शादी की लिला की सिचई से करदी

परन्तु बाल बच्चे नहीं होने के कारण अपने घमं ध्यान में लीन होते रहे छोटी आयु में ही घमं प्यान में रहने से २४ वर्ष घर में रहकर फिर वंधध्य अवस्था प्राप्त होने पर घर में मन नहीं लगा और साधु सम्प्रकं में आगई प्रीर प्रपना घमं ध्यान करती रही परन्तु मन में मान्ति नहीं रहती थी फिर सक २०१६ में आत अधि भंगागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा के बत प्रहुण कर लिये और आठ कठ श्री श्रुतसागरजी मठ से टोडारायिंसह में सातवी प्रतिमा ली। बतों में रहकर अपना धमं साध्य करते रहे फिर वंराध्य माचनाओं की जागृति हुई और श्रुतसागरजी मठ से निवेदन किया कि मुक्ते आगे बढ़ना है इसमें रहकर प्राप्त कल्याण नहीं होता। मठ श्री ने आपको किशनगढ़ में आयिका दीक्षा दे दी। सठ २०२४ से आप अपना धर्म ध्यान मुचार रूप से करती रही है।

# मुनि श्री दयासागरजी महाराज द्वारा बीक्षित शिष्य



श्री दयासागरजी महाराज

शुन्तम बुद्यनसागरजा मृतिश्री रयणसागरजी मृतिश्री ऋषभसागरजी प्रयम मृतिश्री समाधिसागरजी प्रयम मृतिश्री समाधिसागरजी तृतीय मृतिश्री समाधिसागरजी तृतीय मृतिश्री राजान्यसागरजी मृतिश्री पादवंकीतिजी शुल्लक समतासागरजी श्रुल्लक । तरजनसागरजा श्रुल्लक उदयसागरजी आर्थिका सुप्रकाशमतीजी साथिका स्त्रश्रामतीजी साथिका सुवैभवमतीजी आर्थिका निःसगमतीजी आर्थिका भरतमतीजी सुर्हिलका वैराग्यमतीजी

## मुनि सुदर्शनसागरजी महाराज



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के बासवाडा जिले में नरवाली ग्राम में हुवा था। आपके पिता की घामिक बृत्ति थी तथा झाप पर वचपन से घमें संस्कार थे। १० वर्ष की जवस्था से झाप साधु संगति में रहने नो थे आपने आवार्ष मान्तिसागरजी की काफी सेवा की संकडों मील तक झाप झावार्थ श्री के साथ पैर्टल विहार में साथ रहे। गांव के खाप नेता थे सभी मसलों का हल आपके माध्यम से ही होता था। आपने सम्मेदिशिखरणी की १५ बार यात्रा की। घाटील में संठ २०१४ पककत्याएक प्रतिच्छा के गुम प्रवस्त पर अपपने मुनि दीक्षा भी झावार्य घमंसागरजी के साथ स्वासागरजी में नी। झापने वाजड प्रान्त में भ्रमण कर जैन धर्म ती प्रभावना की, प्रवासागरजी के नीस है।

### मुनि रयग्रसागरजी महाराज



राजस्थान प्रान्त के डूंगरपुर जिले में सागवाडा नामक प्राम में ७-१०-४४ को रुकमणी बाई के यहा जन्म लिया स्नापके पिता का नाम छ्यानलालजो गांधी था। आप ४ माई १ वहिन है। आपको लोकिक शिक्षा च्यो तक ही हो पाई। आपका पूर्व नाम मान्यकुमार या। २४ वर्ष की उम्र में आपके अन्दर बैराय के अंकुर प्रगट हो गये तथा आप ग्रयना व्यापार छोडकर जैन साधुणों की संगति में लग गये तथा

आपने ७ करवरी १६७८ को मुनिदोक्षा श्री दयासागरजी महाराजजी से लेली। धन्य है आपकी सम पोक्षता कि चन्द दिनो मे ही आप सर्व परिषह त्याग कर भरा पूरा परिवार छोड़कर निर्फ्रन्थ दीक्षा धारएा को। आप इसीप्रकार तप स्रोर त्याग तथा संयम की दिशा मे ऋषसर रहें यही भावना है।

### मृति ऋषभसागरजी महाराज



भ्रापका जन्म ईंडर गुजरात में हुवा था। गृहस्थ श्रवस्था का नाम श्री चम्पालालजो था। श्राप वचपन से श्रामिक कार्यों में विशेष भाग तते थे, आपके ६ वच्चे थे जो सभी धर्म में रुचि रखने वाले थे। श्रापने मुनि दवासागरजी महाराजजी से मुनि दीक्षा थारण की। आप तपस्थी मुनिराज थे। आपने अपने जीवन काल में सैंकडो उपवास तथे । श्रापने अन्तत श्रवस्य वेनमोला में दीक्षा ली। मुनि दीक्षा के बाद आपने 'सर्वने भद्र नामक उपवास किए। इसी उपवास के बीच में १५ वंदिन समाशि युक्त मरण, हुवली करीटक में किया।

200

# मुनि समाधिसागरजी (पथम)



प्रापका जन्म दाहोद जि० पंचमहल गुजरात में हुवा या। ग्रापका पूर्व नाम श्री वदामीलालजी था। आपकी लोकिक मिक्सासामान्य ही रही। २० वर्ष की उम्र से व्यापार करना गुरू किया, ग्राप कपडे के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। ६० वर्ष की उम्र में आपने मुनि दीक्षा घारणा की। १० उपवास कर सल्लेखना घारणा कर साधिमरणा सन् १६७७ में दाहोद में किया। ग्राप आचार्य श्री धर्मसामरजी के शिष्य मुनि दयासामरजी से दीक्षित थे।



# मुनि समाधिसागरजी (द्वितीय)

श्री कस्तूरमलजी का जन्म राजस्थान के प्रसिद्ध नगर डूगरपुर मे हुवाथा। प्रापने नौकिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना जीवन व्यापारिक कार्यमें लगाया तथा सन् १६७७ में मुनि दयासागरजी से मुनि दीक्षाली। तथा डूंगरपुर मे ही समाधि लेकर आस्म कल्यारा किया।

٠

# मुनि समाधिसागरजी (तृतीय)

म्राप कर्नाटक श्रवण बेलगोला के वासी थे, आपका नाम श्री महादेव था। जैन मठ में आप मट्टारकजी की सेवा आदि किया करते थे। ८० वर्ष की उम्र में ब्रापने मृनि दीक्षा श्री दयासागरजी मे लेकर समाधिवरण श्रवणबेलगोला में किया।

×

# मुनि निजानंदसागरजी महाराज



जन्म :-- ४-९-१६५३, शुक्रवार

स्थान: हुबली (कर्नाटक मे दूसरा बड़ा शहर)

पूर्वनाम:-- अनंतराज पार्वनाथ राजमाने

पिता:— पार्श्वनाथ भीमराव राजमाने

(दंतमंजन व्यापारी) माता:-- श्रीमती कमलाबाई राजमाने

भाई:- १. बडा निर्मलकुमार-बी ई.सिविल इंजिनीयर

२. बाहबली-व्यापारी

३. सनत्कुमार-बी. ई. सिविल इंजिनीयर

४. श्रेगिकराज-डिप्लोमा सिविल विद्यार्थी

पिताजी के दो बड़े भाई, चार बहिने।

गर्भावस्था:—गर्भ में थे, उस समय माताजी १९५३ मार्च में हुई प्रगवान श्री बाहुबली की महामस्तकाभिषेक में गयी थी। वर्म की संस्कार गर्भावस्था में ही प्रारम्भ हुई।

बाल्यावस्था:---

१. मृनिराजों के दर्शन करने में उस्कट भक्ति।

२. मनि बनने की इच्छा प्रकट करते।

३. भादी करने की तरफ निरुत्साह।

४. प्रति दिन मंदिर में जाना ।

५. पिताजी-माताजी से धार्मिक सभावें घटनायें सुनना ।

शिक्षरा:-१. बी. कॉम., पदवीधर

बी. कॉम. परीक्षा में कर्नाटक विश्व विद्यालय से प्रथम स्थान।

२. डिप्लोमा धर्म शास्त्र और तत्वशास्त्र में।

३. एम. ए. के दो बर्ष सम्पूर्ण तत्वशास्त्र मे ।

४ N. C. C. में Under Officer ।

समाज संघटना कार्यः ---

 मेकेटरी तथा संस्थापक हबली जैन तरुए। संघ

२. सेऋटरी-दक्षिए। भारत जैन युवा परिषद्।

३. घारवाड जिल्हा मुनि स्वागत समिति, सेकेटरी ।

४. से केटरी-संस्थापक--

( हुबली जैन समाज मुनि सेवा संघ )

--: स्याग मार्ग :--

१. शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा। ३०-१-१९७६ सुकवार दोपहर में। प्रसंगः आर्थिका श्री विशुद्धमती माताजी से केशलोचन समारंभ में।

स्थल : बेलगाम ( कर्नाटक )

२. सप्त व्यसन त्याग-- १७-२-१६७६।

३. मनि दीक्षालेने की प्रतिज्ञा।

१. आरणी ( मद्रास ) १५-३-१९७६ सोमवार ।

२ पोदनपुर (बम्बई) १८-३-१९७६ रविवार—

सनि श्री निर्मलसागर महाराज के साम्निध्य—विज्ञान जन समदाय में।

४. अशुद्ध जल का त्याग — २-१०-१६८० गृरुवार, सुबह

स्थान :—हबली (कर्नाटक)

मनि श्री दयासागर महाराजजी से।

- ५. दीक्षा लेने के लिए श्रीफल का अर्थण २२-१०-१६८० केवलीचन समारम्भ में स्थान-हबली।
  - ६. गृह त्याग :---२७-११-१९८० पूज्य श्री दयासागर महाराजजी के सघ में विहार ।
- ७. ऐलक दीक्षा---२१-१२-१६८० रविवार सुबह्र ।

श्री दयासागर महाराजजी से। स्थल । दावरागेरी (कर्नाटक)।

मिन दीक्षा—१६-२-१६८१ सोमवार दोपहर ।

पुरु पुरु श्रीदयासागर महाराजजी से ।

o पूर्ण आस्ति स्थासागर महाराजजा स

स्थल : श्रवश बेलगोला ।

प्रसंग : भगवान श्री बाहुबली की सहस्राब्धी महामस्तकाशियेक के संदर्भ में। ४६ मृनिराज तथा कुल १४० पिक्छीधारी त्यागी और हजारों जनता की उपस्थिति में।

चातुर्मास—

१. १६८१ मीरा (महाराष्ट्र)

#### दिगम्बर जैन साध्

- २. १६८२ कापडणे जि० पूना (महाराष्ट्र)।
- ३. १६८३ सूरत-गुजरात।
- पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महाराजजी के साम्रिष्य में ।
  - १. प्रतिशय क्षेत्र महवा जि० सूरत ( गुजरात ) ता० ५-५-१९८३ से १५-५-१६८३।
  - २. वेदी प्रतिच्ठा-सूरत ( गुजरात ) ता॰ २४-६-६३ से २७-६-१६८३ तक
  - ३. सर्वं धर्म सम्मेलनों का धायोजन ।
    - --- महाराजजी से दीक्षाः---
- १. क्षुत्लक दोक्षा--११-६-१६५३ सूरत मे
- २. मुनि दीक्षा--१३-६-१६८३ सूरत में
- समाधि—१३-९-१६६३ सूरत में।
   मृति श्री त्यागानंदसागर महाराजजी।
  - दीक्षा लेनेबाले :---
  - श्री नगीनदास कर्मचन्द ऋवेरी
  - बोम्बेबाले ।
  - ७ वी प्रतिमाधारी
  - आचार्यं श्री शांतिसागरजी महाराजजी से ३५ वरस पहले लिए थे।



# मुनि पार्श्वकीर्तिजी महाराज



घापका जन्म जिला वासवाडा के तहनीन गरी के लोहारिया गांव जानि नरिसंहरुग में मानेक्वरी हुगा। आपका नाम जवेरवन्द्रें से मानेक्वरी हुगा। आपका नाम जवेरवन्द्रें वे विद्यालय के स्वार्थ के स्वार्थ के प्रतिकृति के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के सिंह के स्वार्थ के सिंह के स

व्यापार करना गुरू कर दिया था। आपकी धर्मपरनी का नाम श्रीमनी श्रमृतवाई है। आपकी इच्छा खुरू से ही दीक्षा लेने की थी। आपने ३८ साल की श्रवस्था में मुनिश्री नैमिसागरजी महाराज बस्बई वार्जों से ब्रह्मवर्थ त्रत लिया। सम्बन् २०३१ तारील २३-२-७५ को श्री सम्मेदशिखरजी में आचार्य श्री विमनसागरजी महाराज मे कुल्लक दीक्षा ली। उसके बाद घाटोल मे श्री १०० धर्मसागरजी के श्रिय द्वामागरजी से ऐत्तक दीक्षा ली। आपकी यह इच्छा थी कि मे मृति दीक्षा आचार्य श्री विमनसागरजी से ऐत्तक दीक्षा ली। आपकी यह इच्छा थी कि मे मृति दीक्षा आचार्य श्री विमनसागरजी में सू । इस भाव के कारण आप ८ माह मे पन्द्रह सौ मोल चलकर प्राचार्य श्री विमतसागरजी महाराज के चरणों में सोनागिरो प्राये। यहा प्राकर आपने आचार्य श्री से सम्बन् १०३६ श्री विमतसागरजी महाराज के बरणों में सोनागरो प्राये। यहा प्राकर आपने आचार्य श्री से सम्बन् २०६६ श्री वरणा सुदे ६ को चन्द्र प्रभू प्रागण में मृति दीक्षा ली। तब से आपको मृति पार्श्वकीर्तिजी के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा।



### क्षुल्लक समतासागरजी

आएका जन्म कर्नाटक श्रवण बेलगोला के समीप में हुवा था। धापका पूर्व नाम श्री राजेस्ट-कुमारजी था। धापने तीर्थक्षेत्र श्रवण बेलगोला में जैन गुरुकुल में इन्जीनियर तक शिक्षा प्राप्त की। आप कन्नड़, हिन्दी, प्रग्नेजी के एक उच्चकोटि के प्रवस्ता हैं। मुनि श्री दयासागरजी महाराज से बम्बई पोदनपुर में शु॰ दीक्षा लेकर धारम साधना कर रहे हैं। आप वालब्रह्मचारी एव युवा सन्त है।

## क्षुल्लक निरंजनसागरजी

आपका जन्म मुजयकर नगर ( ए. P. ) जिले में मुबारिकपुर में हवा था। आपकी बड़ी बहिन ने आयिका दोक्षा ली हैं। आप प्रयवाल जाति के रत्न हैं। ५० वर्ष की उम्र में घर ग्रहस्थी का त्यान करके महामस्तकाभिषेक गोमटेक्वर के शुभ अवसर पर आपने मुनि दयासागरजी से खु० दीक्षा ग्रंगीकार की। ग्राप धर्म साधना में निरत हैं।

## क्षुल्लक उदयसागरजी



आपका जन्म उदयपुर जिले के सलुम्बर गांव जाति बीसा नागदा में सम्बन् १६६५ में हुआ। आपके पिताजी का नाम अरीवाई था। आपका गृहस्थावस्था का नाम श्री उदयचन्दजी था। आपका गृहस्थावस्था का नाम श्री उदयचन्दजी था। प्रापके पिताजी व माताजी का स्वभाव धर्म के प्रति बहुत अच्छा था। संवत् २०१८ में आपने बहुतवर्ष कत प्रहुण किया। उसके बाद आपने ७ वीं प्रतिमा श्री १०८ शिवसागरजी महाराज से उदयपुर में जी। आप वाल ब्रह्मचारी हैं। उसके बाद संवत् २०२४ में घाटोल में पंचकरुयाएक प्रतिष्ठा के समय मृनि दयासागरजी से शुल्लक दीक्षा ली। उस समय

से द्वाप उदयसागरजो के नाम से सम्बोधित किये जाने लगे। उसके बाद ऐलक पार्श्वकीतिजी महाराज के सघ के साथ में सोनागिर पधारे।

# प्रार्थिका सुप्रकाशमतीजी

सुशीलाजी का जन्म कुण्डा जि॰ उदयपुर राजस्थान में १९ वर्ष पूर्व हुमा था। १९ वी तक मापने लीकिक शिक्षा प्राप्त की। १४ वर्ष की उस्र में प्राप्ते मजीवन बहाजर्य जत धारण कर लिया था। बम्बई पोदनपुर त्रिमूर्ति में भ्रापने मुनि द्यासागरजी महाराज से १७ जनवरी है। आर्थिका दीक्षा धारण की। इस युवा अवस्था में आपने परिवार से मोह छोडकर जैनेव्यरि दीक्षा सी। आप सरल एवं तपस्वी साक्ष्री सन्त हैं। नव-यवतियों के लिये एक आदशं मार्ग आपने प्रशस्त किया।



### म्राधिका प्रज्ञामतीजी



आपका जन्म उदयपुर जिला कुंडों में हुवा था।
आपको माता का नाम कुनए।बाई था। पिता का नाम श्री
राम बन्दजी था। आपका पूर्व नाम निलता था। प्राप
नर्रासहपुरा जाति की हैं। १४ वर्ष की उम्र में प्रापका
विवाह हो गया पर अभी भेहदी की लाली हल्की भी ना हो
पायी थी कि उतर गई। शोघ्र हो धपना चित्त धमेध्यान की
प्रोर लगाया तथा मुनि दयासागरजी से अक्षय नृतीया के
दिन घाटोन में पच कल्याएगक प्रतिष्ठा के अवसर पर
प्रायाम दोक्षा भारएग कर ली दीक्षोपरान्त प्रापका नवीन
नामकरएग प्रकामतीजों हवा।

### म्रायिका सुवैभवमतीजी



आपका जन्म गुजरात प्रान्त में जिला पंचमहल दाहोद नगर में हुवा था। आपके पिता का नाम पत्रालालजी गांधी तथा मा का नाम गान्तिवाई था। आप १ भाई तथा ४ वहिन है। आपके पिता एक प्रतिब्दित व्यापारी है तथा साधु भक्ति अपूर्व है। पूर्व मृत्व दासागरजी महाराज का चार्तु मास दाहोद में हुवा तब मृति श्री के प्रवक्ती से आपके अवेदाय जगा तथा तभी आपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्यवसागकार किया। आपकी शिक्षा १२ वी तक है व मूल मांवा गुजराती है तथा हिन्दी कन्नडी मंस्कृत का भी जान आपको है। आपका जीवन सरल एव शान्तिमय है। निरन्तर पठन कार्य में लगी रहती है। बम्बई में

परम पू॰ मृति दयास। गरजी महाराज से त्रिमूर्ति पोदनपुर में द्याधिका दीक्षा १ जनवरी १६८२ में धारण की। द्याप निरुत्तर ज्ञान साधना में निरत हैं।

### ग्रायिका निःसंगमतीजी



महाराष्ट्र प्रान्त की ऐतिहासिक नगरी नागपुर में १३-२-३६ अच्छी श्री मुमेरचन्द्रजी के घर जन्म लिया था। ग्रापकी माना का नाम दक्षोदीबाई था। ग्रापने १९ वीं कक्षा पास करने के बाद 'विज्ञान प्रशिक्षण' की ट्रेनिंग ली तथा खिल्दवाडा में कन्या विद्यालय में २० वर्ष तक ग्रध्यापिका का कार्य किया। अपके पति का नाम भी गुरु द्यालजी जैन था। आपके ३ वच्चे हैं। आपकी धार्मिक रुचि अस्यन्त थी। ५० मृनि दयासागरजी महाराज के प्रवचनो से

आपके अन्दर वंराग्य जागा तथा पित से आज्ञा लेकर परिवार के समक्ष खिन्दवाड़ा में मुनि दयासागरजी महाराज से ब्राधिका दीक्षा ली। ज्ञानोपार्जन से आपकी साधना अयक अनवस्त और प्रध्यवताय पूर्ण रही। ब्रापने भरे पूरे परिवार के प्रति जितनी भी निर्ममता दिलाई सचमुच श्रद्धे य है।

### ग्रायिका सरतमतीजी

प्रापका जन्म हमाई जिला दूंगरपुर निवासी श्री जीतमलजी सिघवी के यहा कार्तिक सुदी १५ सम्बत् १६ में हुआ। आपकी माता का नाम श्रीमती माएकवाई था। श्रापका गृहस्थावस्था का नाम बमेलीवाई था। आपकी शादी रामगढ़ में श्री गणेशलालजी के साथ हुई। अशुभ कर्मों के उदय से ५ वर्ष बाद प्रापको वेधव्य दुःख सहन करना पडा। ग्रापने ब्रह्मवारी अजितसानर के निमित्त से दो प्रतिमा धारए की जिससे आपों विशेष वैराध्य प्राया। उसके बाद आवार्य श्री १०८ धर्म-सागरजी के शिष्य दसागरजो से मम्बत् २०३४ में श्रुल्लिका दीक्षा लो उसके बाद आपने सथ सहित गाव लोहारिया में चातुर्मान किया। वहां प्रापने ३२ उपवास किए। उसके बाद ऐलक पाध्य-कीरिजी के सथ में चलकर श्री सोनागिरि ग्रायो। आने के पश्चात् ग्रापने आयिका दीक्षा लेने का निर्णय लिया ग्रीर आवार्य श्री विमलसागरजी महाराज से सम्बत् २०३६ श्रावण सुदी १२ रिवहार तारीख ४–८-७६ को सोनागिर में ग्रायिका दीक्षा ली। उस समय आपका नाम भरतमती मानाजी रखा गया।



### क्षुत्लिका वैराग्यमतीजी

म्रापका जन्म जिला डूगगपुर के सावला गाव मे जाति दशा हुमड़ में मातेदवरी लक्ष्मीदेवी के कृख से सवन् २०१४ में हुआ। ध्रापका नाम कचरीबाई पिताजी का नाम रोहिन्दा लक्ष्मीलालजी था। प्रापको माताजी का स्वभाव अद परिणामी है भ्रीर उनकी धर्म के प्रति घच्छी रुचि है। आपको शादी जिला बांसवाडा के गांव खमेरा मे हेमराजजी के सुपुत्र कन्हैयालाजों को साथ हुई कन्हैयालालजी की यह दूसरी शादी थी। यह कन्तह के कारए प्रापक जीवन मे मोड़ म्राया। इस कारएा से आपमें वराप्य अपने स्वराप्य से गांव घाटोल में आपने सुल्लका दीक्षा ली। तबसे आप वरायमती माताजी के नाम से पुकारी जाने लगी।

# मुनिश्री पुष्पदन्तसागरजी महाराज द्वारा

**びまれれまれままままままままままままままず** 

दोक्षित शिष्य



श्री पुष्पदन्तसागरजी महाराज

मुनिश्री पदमसागरजी स्रायिका पाक्वंमतीजी क्षुल्लक पदमसागरजी क्षुल्लका प्यारमतीजी



### मुनि श्री पदमसागरजी महाराज



आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के कोल्हापुर जिले में सन् १९०६ में हुमा था। पिता का नाम चम्पालाल एव माता का नाम गंगावाई था। धापका जन्म नाम प्रन्तू था। कन्नड़ों में अध्ययन किया। २५-२-१९६६ में घर बार छोड़कर वीर ग्राम में शुल्लक दीक्षा ली तथा मुनि दोक्षा श्री सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखरजों में मुनि पुष्पदन्त-सागरजी से ली। प्राप् आरमकत्याल के लिये प्रयस्त्रणील हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय रत रहते हैं, हिन्दी भाषा का भी ब्रध्ययन कर रहे हैं।

### मार्पिका पार्श्वमतीजी



जन्मस्थान — दरियाबाद (बाराबकी) उ० प्र० नाम — स्नेहलता जैन पितृ नाम — थी बनारसीजालजी मातृ नाम — श्रीमती मखानादेवी

शिक्षा — चौथी हिन्दी जन्म सम्बत् — २००५ भाद्रपद कृष्णा अष्टमो

दीक्षा स्थान — त्रिलोकपुर (नेमनाथ अतिहाय क्षेत्र) दीक्षा गुरु — श्री १०६ मृनि पुष्पदन्तसागरजी दीक्षा नाम — श्री १०४ पाष्ट्रवेसतीजी

पारिवारिक स्थिति— सुबी समृद्ध सम्बन्न परिवार कुटुम्बी जन — पांच बहिनें, तीन भाई, तीन भोजाई, मतीजे, भतीजी लगभग १५० व्यक्तियों का परिवार छोड़कर दीक्षा ग्रहण की।



### क्षुल्लक पदमसागरजी



गृहस्य नाम— जन्म स्थान— दीक्षा गुरु — दीक्षा — श्री गमकलालजी हुमड़ सूरत (गुजरात) मुनि पुष्पदन्तसागरजी कार्तिक शुक्त मास बीर नि० सं० २५०६ रिवबार आपने अपने भरे पूरे परिवार को स्थाग कर परमार्थ पय का श्राश्य लिया तथा आत्म कल्याएा किया अन्त समय में आपने मुनि दीक्षा धारए। कर समाधिमरण किया।



### क्षुल्लिका प्यारमतीजी



आप मृनि पुष्पदः ससागरजी महाराज द्वारा दीक्षित हैं। आपका विशेष परिचय श्रप्राप्य है।

# ग्राचार्यकल्प श्री सन्मतिसागरजी महाराज

**みがががががががががががががががれただけだ** 

द्वारा दीक्षित शिष्य



श्री सन्मितिसागरजी महाराज

मुनिश्री नेमिसागरजी म्निश्री विमलसागरजी मनिश्री पदमसागरजी मुनिश्री कुन्थुसागरजी आर्थिका चन्द्रमतीजी ग्रायिका शांतिमतीजी

क्षुल्लक सुपाइवंसागरजी क्षुत्लक हेमसागरजी क्षुल्लक विजयसागरजी क्षुल्लक चारित्रसागरजी क्षुल्लक मानसागरजी

### मुनिश्री नेमिसागरजी महाराज



ध्रापका जन्म राजस्थान प्रदेश के प्रमुख नगर जमपुर
में हुधा था। ध्रापके पिता का नाम जमनालालजी एवं
माता का नाम गुलाबवाई था। सं० २०२१- में प्रापने श्री
गजप्याजों के पुण्य तीर्थं पर खुल्सक दीक्षा ली एव मुनि
दीक्षा (। पहाराष्ट्र ) भीरगाबाद में श्री सन्मतिसागरजी से
ले ली। पश्चात वे गुरु के साथ विहार करते रहे एव धनेकों
भाइयों को उपदेश दरु उनका कल्याएग किया। वे महान
नपस्वी थे और यत उपवास करते ही रहते थे। आप १-१
माह के उपवास करते थे। गाजियाबाद दिल्लो में प्रापकी
समाधि हमा।

ď

### मुनिश्री विमलसागरजी महाराज



श्री १०० श्री विमलसागरजी महाराज का जन्म राजस्थान के जयपुर राज्य मे ग्रांति ही सुरस्य गाव दोसा मे धर्मारमा श्रेष्ठी श्री भुरामलजी की धर्मपित गेंदीबाई छावडा जाति लण्डेलवाल की कुली में सं० १६६६ वैसास गुक्ता ९ ग्रुभ तिथि ग्रुभ दिन में हुआ। आपका जन्म नाम सोभागमल रखा गया। ग्राप कम कम से वृद्धि को प्राप्त हुये। माता पिता ने ग्रापको पाठवाला में विद्याध्ययनार्थ रक्ता। १५ वर्ष की उम्र में ही आपकी शादी करा दी। आपकी धर्मपत्ति श्री कस्त्र्रीवाई से धर्मजन्द नामक पुत्र रत्त उत्पन्न हुग्ना। आप अपने माता पिता के इकलोते पुत्र थे ग्रीर ग्रापके भी एक हो पुत्र रत्न हुआ। पार्श्वमती माताजी ग्रजमेर वालों की प्रेरणा से आपने सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किये। कुछ समय उपरान्त आपने मुनि श्री १०० श्री मिल्लिसागरजी महाराज से सं० २००३ जयपुर में शुल्लक दीक्षा ग्रहण कर ली और भाषका नाम शुल्लक विजयसागर रखा। कुछ अधुभ कर्मों के उदय से आप को रोगों ने घेर लिया। पर आप कष्टों से डरने वाले नहीं थे भ्राप हड्ता से रोगों का सामना करते रहे।

मं०२०२८ टोडारायसिंह में घाप श्री ने मुनि दीक्षा द्याचार्य क० श्री सन्मेतिसागरजी महाराज से ली। आपका जीवन घरयन्त सरस है तथा घनेक प्रकार के कठिन बत उपवास करते हैं। वर्तमान में घाप घनीक्ष्ण जानोपयोगी १०० मुनिराज अजितसागरजी महाराज के संघ में



### मुनिश्री पदमसागरजी महाराज

श्राप म्ना० क० श्री सन्मतिसागरजी महाराज द्वारा दीक्षित है, विशेष परिचय ग्रप्राप्य है।



### मुनिश्री कुन्युसागरजी महाराज

श्राप आ० क० श्री सत्मतिसागरकी महाराज द्वारा दीक्षित है, विशेष परिचय अग्राप्य है।



### ग्रायिका चन्द्रमती माताजी



पूज्य श्रायिका रत्न विदुषी १०४ श्री चन्द्रमती माताजी अल्य उम्रवाली निश्चदिन पठन पाठन जान, ह्यान, तप, त्याग व सयम मे लवलीन रहती है आपकी उम्र करीव ३५ वर्ष की है आपका जन्म नावां (कुवामन रोड) में विकम् संवत् २००४ कार्तिक कृष्णा चतुरंशी को हुम्रा चा। दोपावली का दिन चा, चारो तरफ रोणनी ही रोणनी फैल रही ची इसलिए आपका जन्म नाम रोशनवाई रखा गया पिताजी का नाम श्रीमान केठ सीनारामजी गांधा एवं माता का नाम श्री वृत्वेदवरीबाई चा। जब आपकी उम्र पांच वर्ष की हुई तब माता पिता ने पढ़ने हेतु विद्यानय में भरती किया। पढ़ने में आप बहुत तेज ची परीक्षा में भी सबसे प्रथम उत्तीर्ग होनी थी। विद्यालय में पांचवी कक्षा तक

अध्ययन किया। साथ साथ माला पिना जैन धर्म के मस्कार भी डालते गये। माता पिता को आपके प्रति बहत ही लाड प्यार था जब आपकी उम्र १६ वर्ष की हुई तब म्रापका पाणिग्रहण खाचरियावास निवासी श्रीमान् सुकुमालचन्दजी के साथ विक्रम सवत् २०२१ में हुआ था आपका सुहाग दस वर्ष तक रहा । आगे पाप कर्म के उदय में आपके पति श्री सकुमालचन्दजी का अल्प उस्त्र में ही स्वर्गवास हो गया। इस भारी दूख का कोई पार नहीं, जो वैधव्य स्त्री होती है बो ही इन दू. खों को जान सकती है पित का वियोग होना स्त्रियो के लिए बहुत दू खाकी बात है परन्तु इतना भारी दू व आने पर भी आपने रोने धोने व शोक सताप की तरफ मन को न लगाकर निशदिन धर्म के प्रति अपने मन को लगाकर दिन व्यतीत करते थे यह संसार श्रसार है दुःखमय है प्रति समय आयु क्षीगा होती जाती है मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है ऐसा विचार कर ग्रापने एक साल में ही आचार्य कल्प श्री श्रुतसागरजी महाराज के सघ में ग्रा॰ सन्मति माताजी के पास ग्रा गये। आने के बाद आ॰ विश्रद्धमतीजी, विनयमतीजी व सन्मतिमाताजी से पठन पाठन अध्ययन किया । इसप्रकार वैराग्य के भाव बढते गये । माताजी ने सबसे प्रथम शान्तिवीर नगर मे आचार्य कल्प १०८ श्री श्रुतसागरजी महाराज से पचम प्रतिमा के क्रत लिये ग्रौर त्यागव सयम को कष्ट नही जाना । ग्रापने सुजानगढ में आ। कल्प श्री १०८ सन्मतिसागरजी महाराज से सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहरण किये। सप्तम प्रतिमा लेने पर भी आपका मन तृष्त नहीं हुआ । फिर आपने विक्रम सवत् २०३४ में कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा ( एकम ) के दिन नागौर में पूज्य आचार्य कल्प १०८ श्री सन्मतिसागरजी महाराज के पास ग्रह्मणा में ही ग्राधिका दीक्षा प्रवृत्ता की। दीक्षा के अवसर पर ग्रापने एक घन्टा भर जनता को ग्रम्मण्येत व वैराग्य के भाव सुनाये। दीक्षा नाम ग्रा० चन्द्रमतीजी है ग्रव वर्तमान समय में भी ग्रारमहित के कारण निरन्तर जान, ध्यान का अध्यास करते ही रहते है चारित्र पानन के साथ साथ जानाच्यास हिन्दी व संस्कृत का जान बढ़ाया। मधुर मधुर व्याख्यानों के द्वारा जनता को ग्रम्मण्येत्र सुनाते हैं उपरेश्व की शैली बहुत ही मीटी है व जनता को आर्कायत करती है शरीर से ती कमजोर व दुवने पतले दिखाई देते हैं परन्तु आरम बल के द्वारा ज्ञान व चारित्र की मृद्धि के लिए निरन्तर प्रस्थों का अध्ययन करते ही रहते हैं मन में क्लेश कथाय भाव जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं इसप्रकार स्वपर कल्याण करते रहे यही हमारी भावना है।

### भार्षिका शांतिमती माताजी



१०५ श्रो श्वान्तिमती माताजी सबसे बयोबूद आर्थिका हैं यथा नाम नथा गुण के वाक्यानुसार वडी शात प्रकृति की साध्वी हैं। तास्विक चर्ची में रुचि रक्षती हैं। प्रापका जन्म हमेरपुर में श्रीमान अम्बालालजी बड़वास्या की धर्मपत्नी श्री फु दीबाई की कुक्षी से हुआ। आपका जन्म नाम गुलावबाई था आपका विवाह टोडारायसिंह निवासी श्री गुलाबचन्दजी पाटनी से हुआ। आपकी वेराम्य भावना बात्यावस्था से ही यो परन्तु स्त्री पर्याप के कारण परिस्थित बच क्षादी करनी पड़ी परन्तु वंराम्य भावना जाने बढ़ने लगी ग्रापके तीन लडकियां और दो लडके हैं घर मे सब तरफ से सम्पन्न कार्य है परन्तु भावना नहीं रुकी ग्रीर ग्राम्यका श्री इन्द्रमतिजी का ससर्ग मिला और उनसे आपने दो प्रतिमा के बत

लिये। पूज्य १०८ श्री वोरसागरजी महाराज का टोडारायिसह में ग्रुआगमन हुग्रा। उनके उपदेशों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपने उनसे ही पांचवी प्रतिमा के बत धारण किये। धौर सीकर में ग्राव श्री शिवसागरजी महाराज से आपने सातवी प्रतिमा धारण की। परचान् प्रायिका दोक्षा टोडारायिसह में पूज्य मुनिराज श्री १०८ वन्मित सागरजी म० से वि० सं० २०२८ में मंगिसर कृष्णा ६ को यहण की। सम्पूर्ण परिवार आदि त्याग कर उत्तरोत्तर त्याग तपश्चर्या एवं ज्ञान को बढ़ाया। रुक्ती शक्षा बिठकुल नहीं पाने पर भी आप अभ्यास के द्वारा स्वाध्याय पाठ किया आदि सब करती हैं उपदेश भी देती हैं। तथा ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में अपना जीवन सगाकर स्वपर कत्याण कर रही हैं।

### क्ष्टलक सुपाइर्वसागरजी महाराज



पुरुषायं चतुष्टय मे अतिम पुरुषायं मोक्ष को साधने के लिये संयम की चौखट पर थाप दिये बिना जो चल पड़ते हैं वे मारोचि की स्मृति जगाये रखने के सिवाय भला संसार में और कोनसा महान कार्य कर रहे हैं। टोडारायसिंह (टोक) में अध्यास्म की अनबूक्त पहेलों में उलके आवकों में बहस की बात भी सर्देव "मार्ग" की नहीं है। सनातिनयों और अध्यास्मपियों की यह कोरी उठायटक द्विंड प्राणायाम ही मिद्ध होती यदि सुवालाल जैन क्षून्तक दीक्षा किर हमारे मध्य न मार्य होते। खण्डेकवाल पूलचन्द जैन और उनकी पत्नी एजनबाई आर्ष परम्परा के उपासक तो रहे है। परन्तु यह तो उनने भी नहीं सोचा होना कि फालगुन यु० १० स० १६६६ में जन्मी उनकी यह सतान

शास्त्रीय चर्चा को एक दिन प्राचरण का जामा पहन कर सबकी पूज्य बन जायगी। राजपूताने की तपती रेत मे तृषा शान्त करने के साधन सुदूर-दूर तक अलभ्य जेसे भले ही रहे प्रायं पर धर्मामृत की वर्षा का कभी अकाल नहीं पदा। यह बात मुजानगढिया और लाड़न् वाले भली भांति जानते हैं। पूज मुनि श्री सम्मतिसागरजी म० का सं ० २०३३ कार्तिक गु० ६ को सुजानगढ से पदापंण हुषा तो गृरु सुनिध्य मिलते ही सुगालाल के हृदय में बेराग्य की तरगे हिलोर मारने लगी। गुरु ने श्रावक समुदाय के समक्ष जैनेवनरी सुन्लक दीक्षा प्रदान करते हुए प्रापको "सुपादबंसागर" के नाम सं सबिधित किया। गुरू कृषा से आज ७१ वर्ष की आयु में भी पूज प्रावश्यागरणी म० निरन्तर साहत्राम्यास करते हुए प्रसदश्या समारी प्राणाय के निया र उतारने में लगे हुए है। अपने दीक्षा काल से लेकर प्रवास कारते हुए प्रस्तृत करते असी स्वत्स करते हुए प्रस्तृत समारी प्राणायों को निया प्रवसागर से पार उतारने में लगे हुए है। अपने दीक्षा काल से लेकर प्रवास का नागीर, उदयपुर, जयपुर, टीडारायसिह नगरों में चतुमीन करके अनिगनत प्राणियों को चारित्र धर्म का ममं समक्षा कर उत्तका असीमित समार सीमित कर दिया।



### क्षुत्लक श्री हेमसागरजी



रजपूती साहम की कहानियों में बूंदी को भी कुछ हिस्सा मिला है। नेनवा एक छोटा सा गाव इसी जिले की सरहदी में बसा है जिसके आंचल में विराग की साहस कथा सिमटी पड़ी है। भी फूंटालाल खण्डेलवाल अपनी परनी कंसरबाई कंसाथ हमेगा साधु सगति ग्रीर वैयावृत्ति में समय विताते थे। स० १८७० आवाढ की ग्रमावस्था को उनके घर एक पुत्र रस्त का जग्म हुआ जो उनके गुलों की अनुकृति मात्र था। पिता ने स्नेह कंसाथ पुत्र का नाम कल्यारामल रखा। वायद ठीक भी था भविष्य में इसने जगकल्याण की सम्भावना उन्हें पालना भुलाने ही दिख गई थो। स० २०२३ कारितक गु० १३ को टोक में पू० आठ भी भ्रमंतागरजी म० के ग्रमामन के समय कल्याण मल ने सन्मम प्रतिमा के कृत प्रहाण कर स्वकल्यारा प्या में अपने कहम बढ़ा

दिये । इसमें ठीक स्नाठ वर्ष बाद मालपुरा (टोक) में स०२०३१ ज्येष्ठ शु० ४ को पू० मृति श्री मन्मितमागरजो म० (टोडारायिसिंह वाले) से शुल्लक दीक्षा लेकर प्रयना नाम सार्थक कर दिया। दीक्षा देकर प्राचार्य श्री ने आपका नाम शुल्लक हेमसागर रखा। आप भी हेम सदृश प्रयनी काति से समाज में निमंल रत्नत्रय के बीज बो रहे हैं। आपने स्नब तक मालपुरा नगरफोर्ट. उनियारा, सिवाड, दूनी में चानुर्मास कर श्रावको पर अनुग्रह किया है। जिन शासन की प्रभावना के लिये वेदी प्रतिष्ठा, पवकत्याग्यक प्रतिष्ठा, मिदर जीणाँखार आदि कार्यों के लिये सतत् प्रेरणा करते रहते हैं।

# क्षुत्लक श्री विजयसागरजी

प्रापका जन्म दोसा जिला जयपुर (राजस्थान) मे श्री भूरामलजी की धर्मपत्नी श्री गेदाबाई की कुिब से बंसाल मुदी नवमी स० १६६६ मे लण्डलवाल जाति में जन्म लिया। आपकी शिक्षा सामान्य ही रही। स० २००३ मे मुनि मल्लिसागरजी महाराज से जयपुर में शुल्त दोसा ली। आपने भारत वर्ष के ग्रोनेक प्रान्तों में विहार कर धर्म प्रभावना की। ग्राज भी आप आ० क० सन्मिनिसागरजी महाराज से मुनि दीक्षा लेकर आत्म कत्याण के पथ पर संलग्न हैं।



### क्षुल्लक चारित्रसागरजी

प्रापने देवगान, ताजुका कन्नड़ जिला ध्रीरंगाबाद में दिनाक २८-२-१९१६ में जन्म लिया था। आपका पूर्व नाम चन्द्रलालजी शाह था। धार्मिक परिवार में जन्म होने के कारए। आपने भी अपने मन की धर्म में लगाया तथा भ्रुनि स्मितसागरजी से ४ वी प्रतिमा के ब्रत धारए। किए। मराठी में शिक्षा प्राप्त की तथा मन् १६६४ ब्राडूल महाराष्ट्र में मृति सन्मतिसागरजी महाराज से सुल्लक दीक्षा ली। आपने दहीगाव क्षेत्र पर एक गुरुकुल की स्थापना कराई जी आपने स्विधनत चल रहा है। धापके माध्यम से सैंकडों जीव आपम कल्यारा कर रहे है।



### क्षल्लक मानसागरजी

वस्त्र ब्यवसायी बाबूलाल जैन ने पुण्य की एक हत्की सी सुगन्ध न विवेरी हं.ती तो ऊँच-ऊँचे सागौन वृक्षों से आच्छादित जवलपुर जिले के जंगलो में सुदूर तक बसी अक्टनपुण्य के साकार रूप भील-कोन की बिस्तयों के मध्य "बचेया" गाव महत्वहीन ही बना रहता। सन् १६७६ में आवक प्रमुख श्री उदयचन्द जैन एवं मोतीलाल जैन की विनती स्वीकार कर पूण्या० श्री सन्मतिसागरजी मण्याकलग्राम में पथारे तो पुण्य के सुवासित समीर से फिर बह समुख इलाका ही नहा गया। गृह विरक्त बाबुल जैन ने गुरु आगमन की चर्ची मुनी तो चरणों का शराया गहने दीह आगमन की चर्ची मुनी तो चरणों का शराया गहने दीह आगमन की चर्ची मुनी तो चरणों का शराया गहने दीह आगमन की चर्ची मुनी तो चरणों का शराया गहने दीह आगमन की चर्ची मुनी तो चरणों का शराया

दम्पत्ति श्री मापकलाल मुनकवाई की सतान को प्राचार्य श्री ने ७ दिसम्बर ७९ को बाकल के श्रावकों के समझ शुल्लक दीक्षा प्रदान कर 'मानसागर' नाम विकशत किया। इस प्रकार वि० संक १६६५ से इस भव की नर पर्याय मे पडी झारमा के कर्मास्रवों के स्रोती पर संबर की डांट लगाई। गुरु चरणों में रहकर शुल्लक मानसागरजी शास्त्रों के ब्राध्ययन-मनन में अपनी आस्मा को लगाकर वैराग्य भावना भा रहे हैं।

# 

द्वारा दीक्षित शिष्य



श्री श्रंयासमागरजी महाराज

मुनिश्री धर्मेन्द्रसागरजी श्रायिका सुगुरामतीजी



## मुनिश्री धर्मेन्द्रसागरजी महाराज



ग्रापका जम्म राजस्थान प्रान्त के ग्राम पारसोना में पिता श्री किशननालजी के यहा हुआ। आपनी माता का नाम श्री घीसीबाई था। आपने मुनि श्रेयांससागरजी महाराज से मुनि दीक्षा फलटएए महाराष्ट्र में २२ फरवरी १९७३ को ली। आपने फलटए, श्रीरामपुर, नांदगांव, इत्यौर, मुरेना, अजमेर, ईक्षी ग्रादि स्थानो पर चातुँमास किए तथा धर्म प्रभावना की।



### म्रायिका सुगुरामती माताजी



ग्रापका जन्म नाम बसन्तीबाई था। आपके पिता का नाम गुनाबचन्दजी एवं माताजी का नाम असराबाई या। आप खण्डेलवाल जाति में उत्पन्न हुई। जन्म स्थान अकलूज था। आपने मुनि श्रेयाससागरजी से श्रावण सुदी सप्तमी दिनाक १६-⊏-७२ को दीक्षाली।

द्यापने बारामती, फलटण, गजपन्था, नादगाव, ग्रजमेर, ईशरी, सुजानगढ़ ग्रादि स्थानो मे चार्तुमास किया।



### श्राचार्य श्री ज्ञानसागरजी महाराज द्वारा दीक्षित शिष्य

**たみんきんがんかんかんかんかんかんかんかんかん** 



श्राचार्य श्री ज्ञानसागरजी महा**राज** 



### म्राचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज



पू० श्री विद्यासागरजी का समस्त परिवार भैन धर्म की साधना में है, प्रापका जन्म बेलगाव (कर्नाटक) सदलगा नामक ग्राम में हुआ, आपके पिताजी का नाम मत्लपाजी तथा माताजी का नाम श्रीमतिजी था। आपका जन्म स० २००३ शासोज सुदी १५ को हुवा था। ग्रापका बचपन का नाम भी विद्यासागर ही था। ग्रापकी मानु भाषा कन्न है है। नवसी

कक्षा तक आपको लीकिक शिक्षा हुई। आप इस समय सस्कृत हिन्दी के उच्चकोटि के विद्वात है आपने हिन्दी एव सस्कृत में उच्चकोटि की रचनायें की है। प्राप्त प्रसाद मुटी पचमी सवत् २०२५ में मुनि जानसागरजी से प्रजमेर में मुनि दीक्षा जी तथा आत्म साधना में सलग्न है। प्राप युवा मुनि है तथा प्राप्तका पूरा सच युवा ही है। चारित्र के घनी युवा सच दिगम्बरस्व की साधना कर भ० महाबीर के मार्ग को आमे वडा रहे है। तपीनिष्ठ आचार्य श्री विद्यासागरजी की काया निरन्तर तप के कारए। स्वणरंगी दिखती है, आपके प्रवचनों के लिए भीड उमड़ पड़ती है। निमंल चारित्र, बाल बह्मवारी मुनि श्री विद्यासागरजी के २ भाई, पिताजी, माताजी एव दोनों वहिनें जैनेस्वरी दीक्षा नेकर आत्म साधना कर रही हैं। प्राप्क माताजी, पिताजी एव २ बहिने आचार्य श्री धर्मसागरजो से सीधा लेकर प्राप्त कथ्याण के मार्ग में निरत है।



### मुनिश्री विवेकसागरजी महाराज



आपका जन्म प्राप्त मरवा जिला जयपुर मे हुआ। । 
प्रापके पिता का नाम श्री सुगनचन्दजी नया माता का नाम 
रजमतीबाई था। आप छाबड़ा गोत्रज है आपकी प्रारम्भ से 
ही धर्म की ओर विशेष किच थी। पिनाश्री पिन्वार सहित 
आजीविकोपार्जन हेतु बासम जाकर रहने लगे। आपके भाव 
दिन प्रतिदिन वैराग्य की ओर बढते रहे, आपको विद्या- 
सागरजी का स्थोग मिला, आपने पहली प्रतिमा के अत 
प्रहुए कर वैराग्य मी जीवन की छोर प्रवेश किया। कुछ 
दिन पश्चान धाचार्य विमलसागरजी से दुमरो प्रतिमा लो,

तथा आर्यनित्व गुरु के सानिध्य में सप्नम प्रतिमा के बत ग्रहण कर लिये। इसप्रकार उत्तरोत्तर त्याग मार्ग की फ्रोर बढते-बढते आचार्य जानसागरजी से नसीराबाद (अजमेर) मे फास्नुन कृष्णा प्र मुक्तवार सुरु रे हिन संसार तारक परम दैगम्बरी दीक्षा घारण की आचार्य थी ने आपके विवेक की सराहना करते हुए प्रापका नाम विवेकसागर रखा। ग्राप बहुत ही कठिन तपस्या में रत रहते हैं, आपकी प्रवचन शैनी बहुत ही मरल है, गुरु आदेश से ग्रपनी विवेक असि को भाजते हुए कमों की काइया काट रहे हैं।



### क्षुल्लक स्वरूपानन्दजी महाराज

आपका जन्म ५-७-५१ को ग्राम नादसी जिला ग्रजमेर में हुवा था। आप खण्डेलवाल जात में छावड़ा गोत्रज है, बचपन का नाम श्री दीपचन्दजी था। ग्रापकी शिक्षा एम० कॉम० तक हुई। ग्रापने मुनि ज्ञानसागरजी से शुल्लक दीक्षा लो। आप ग्रच्छे बक्ता तथा उच्चकोटि के लेखक भी हैं। ग्रापके प्रचर्चों से जैन जगत में काफी धर्म प्रचार होता था। संयोग से असाता कर्म का उदय हुआ। आपने शुल्लक दोक्षा का स्याग कर दिया। ग्रब पुनः गृहस्य के ब्रतों को पाल रहे हैं।

# मासोपवासी मुनि श्री सुपाइर्वसागरजी



श्री मुगाइवंसागरजी महाराज



१. मुनि श्री विजयसागरजी २. मुनि श्री विजयसागरजी ३. क्षटलक श्री सरदनसागरज

బ్లో

### मुनि श्री विनयसागरजी



आपका जन्म बासवाड़ा जिले के पास घाटोल में मास्तिजन्द्रजो कोठारी के यहा हुआ था। पिता के उत्तम सरकारों ते उनमे गुरू से ही घामिक संस्कार पड़े ग्रीर आप मुनियों की भिक्त में लीन हो गये। मुनिवरें के दर्शनार्थ मीलों तक पैयल ही चले जाया करते थे। एक बार आचार्य श्री शानितसागर जी के केशलोंच को देख कर वह बड़े प्रभावित हुए भीर संसार को असार जान कर उन्होंने उसी समय कुछ ब्रत लिये। फिर घर रह कर ही धमंसाधना करने लगे। पूज्य श्री १० न सुपाधक सागर जो के साथ उन्होंने मम्मेदिशखरजी की यात्रा की और बड़ी पर सठ २० २ से श्री सुपाइबंसागर जो से मित दीक्षा ले ली।





### मुनि श्री विजयसागरजी

आपका जम्म स० १६६७ को देवपुरा में हुमा था। माता का नाम चुलीवाई और पिताजी का नाम श्री टेकचन्द्रजी कितीड़ा था आपका वचपन का नाम अम्बालाल था। भापका विवाह छोटो भ्रायु में ही हो गया था। बर्तमान समय में ४ पुत्र व १ पुत्री है, जो धर्म ध्यान पूर्वक गृहस्य जीवन यापन कर रहे हैं।

श्रावणा सुदी नेरस सं०२०२६ को आपने घर बार छोड़ दिया और सिद्धक्षेत्र श्री सम्मेदशिखरजी में

पुज्य मासोपवासी मुनिवर श्री सुपादवंसागरजी से आसोज सुदी दसमी सं० २०२६ को मुनि दीक्षा ली। आपका दीक्षा नाम श्री विजयसागरजी रखागया।

### क्षत्लक श्री सुरत्नसागरजी



आपका जन्म गुनोर जि० पन्ना में श्री बैनीप्रसादजी के यहां हुमा था। ग्राप ६ माई बहिन हैं। आपकी बहिन पूर्वनाम सुधा जो ग्रव आ॰ सुरत्नमतों के नाम से जानी जाती है। ग्रापने मासोपवासी मुनि श्री सुपार्थ्वसागरजी महाराज से कटनी में शुल्लक दीक्षा ले ली। ग्राप जैन ग्रंथों के उच्चकोटि के लेखक व बत्ता है। ग्राप हिन्दी, अंग्रेजो, कन्नड़, मराठी, गुजराती आदि भाषा के जानकार हैं। ग्रापको प्रवचन चेलो खेति ही उत्तम है। बाधुनिक चैली से विषय का प्रतिपादन करना ग्रापकी विषयता है। ग्रत्व प्रायु के आप प्रभावी एवं तपस्वी साधु हैं।

<sup>\*\*\*\*\*</sup> \*\*\*\*\*

### आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज द्वारा बीक्षित साधु वृन्द



मुनिश्री ममयसागरजी
मुनिश्री योगसागरजी
मुनिश्री नियमसागरजी
मुनिश्री जेतनसागरजी
मुनिश्री ओमसागरजी
मुनिश्री अमसागरजी
मुनिश्री गुप्तिसागरजी
मुनिश्री सुमासागरजी
मुनिश्री स्थमसागरजी

एलक श्री भावसागरजी
एलक श्री वरमसागरजी
ऐलक श्री निःशकसागरजी
एलक श्री समतासागरजी
एलक श्री स्वभावसागरजी
एलक श्री स्वभावसागरजी
एलक श्री समाधिसागरजी
एलक श्री करुणासागरजी
ोलक श्री वयासागरजी



PARATANAN PRAKERAN PARAKAN PARAKAN PAR

### मुनिश्री समयसागरजी महाराज



आचार्य विद्यासागरजी के छोटे भाई श्री शानि-नायजी का आज से २५ वर्ष पूर्व सदलगा मे जन्म हुआ था। आपकी शिक्षा मराठी में हुई थी। आपके माताजी व पिताजी एव दो बहुने आचार्य श्री शान्तिसागरजी के तृतीय पट्टाचार्य श्री धमंसागरजी महाराज से मुनि, आर्थिका दीक्षा लेकर आरम कल्याएं कर रहे हैं। आपके भाव भी आरम कल्याएं करने के हुए तथा भाई (श्री विद्यासागरजी) के सानिनध्य मे १५-३-८० को आकर दोर्शागरी क्षेत्र मे मुनि बन गये। तथा अब आप जैन धमं की प्रभावना कर जैन धमं के परम तपस्वी सन्तों में में एक सन्त है। निरन्तर ज्ञान ध्यान में नीन रहते हैं।



### मुनि श्री योगसागरजी महाराज



श्री अनतनाथ जी का जन्म २७ वर्ष पूर्व मदलगा जिला वंत्रागांव में हुवा था। ध्रापके पिता का नाम श्री मतलप्याजी तथा माताजी का नाम श्रीमति देवी है। ध्रापकी लोकिक शिक्षा आठवीं तक ही है। आपके २ आई मृति है। मा पिताजी एव दो बहिनेंं भी सामुपद पर हैं। घ्रापने गुवा अवस्था में १४–४–६० को सागर में मृति दोक्षा ली। घ्राप घ्रात्म साधना मे तत्पर हैं तथा जैन धर्म की प्रभावता कर रहे हैं।



### मुनिश्री नियमसागरकी महाराज

नियमसागरजी का जन्म २७ वर्ष पूर्व सदलगा (बेलगाव) में श्री बाबूरावजी पाटील के घर हुन्ना। आपके भाई ने मुनि दीक्षा ली तथा उनके उपदेशों से संसार को ग्रसार जानकर आप भी मुनि बन गये। आप कुशल बक्ता भी हैं। भाषका पूर्व नाम श्री महावीर जैन था।



### मुनिश्री चेतनसागरजी महाराज

श्री आदिनाय का जन्म लगभग २०वर्ष पूर्व मदलगौ जिला बेलगांव कर्नाटक मे श्री बाबूरावजी पाटील के घर हुया। ग्राएको माता का नाम श्रीमति सोनादेवी था। आपकी शिक्षा ५ वी तक ही रही। सनु ८१ में आपने मृनि दोक्षा ले ली तथा स्वपरोपकार में निरत हैं।



### मुनिश्री म्रोमसागरजी महाराज



श्री नानूभाई का जन्म आज से ३७ वर्ष पूर्व मोरवी (गुजरात) में,श्री मूलजी भाई के घर हुआ या । आप अच्छे एवं कुशल सिविल इन्जीनियर पोलो टैंकनिक थे । ग्राप क्षत्रिय कुलोरपन्न हैं। जैन धर्म में ग्रापकी अस्यन्त श्रद्धा थी इसी कारण ग्रापने ग्रपना जीवन ग्रारम कल्याएं में लगाया। दिनांक २६-१०-६१को नैनागिरी स्त्रेत्र पर ग्रापने मुनि दीक्षा लेकर मनुष्य पर्याय को सार्थक क्रिया। व्यायका वर्तमान नाम ओमसागरजी है।



### दिगम्बर जैन साधु

### मनिश्री क्षमासागरजी महाराज

श्री वीरेन्द्रकुमार जी सिमई का जन्म सागर में श्रेष्ठी श्री जीवेन्द्रकुमार सिमई के यहां हुवा था। आप सरल तथा मान्त स्वमावी एक युवा तपस्वी सन्त है। आपने एम० टेक० पात करने के बाद मुनि श्री विद्यासागरजी महाराज से कमशा श्रुक्तक एवं ऐनक दीक्षा ली दिनाक २०-८-१ को आपने मुनि दीक्षा ली। आप आरम कल्थाएं के मार्ग में निरत है। घन्य है ऐसे मानव जीवन को जो भ० महावीर के मार्ग की आज भी श्रागे बढ़ा गहे हैं।





### मुनिश्री गुप्तिसागरजी महाराज

श्री नवीनकुमारजी का जन्म गढाकोटा जि॰ मागर (M.P.) मे हुवा था। हायर सेकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने मुनि श्री विद्यासागरजी के निकट स्राकर नैनागिरी क्षेत्र पर मृनि दीक्षा ली।



### मुनिश्री संयमसागरजी महाराज

सतीशकुमारजी का जम्म कटगी जबलपुर में श्रीपन्नालालजी बडकुल के यहां हुन्नाथा। हायर सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त को। आप युवा अवस्था में ही मुनि दीक्षा लेकर श्रास्म कल्यासा के मार्गमें संलग्न है।



### ऐलक श्री भावसागरजी महाराज

महेन्द्रकुमारजी का जन्म बाहपुरा जि० जबलपुर में हुआ। आपके पिता का नाम बाबूलालजी था। बी॰ काम० तक लौकिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने नैनागिरी क्षेत्र पर ऐलक दीक्षा ली।



### ऐलक श्री परमसागरजी महाराज

जयकुमारजीका जन्म ईशारवाराजि० सागर में श्री रूपवन्दजी की धर्मपश्नी श्रीमति मान्तिदेवीकी कृक्षि से हुआ ब्रापने लौकिक शिक्षाबी० कॉम० तक प्राप्त की है। दि० १०−१−८० को नैनागिरी में ऐलक दीक्षाली।



### ऐलक श्री निःशंकसागरजी महाराज

श्री राजधः जी बण्डा के निवासी थे। आपके दूसरे सुपुत्र का नाम महेशकुमार था। आपकी लौकिक शिक्षा हाथर सैकण्डरी तक ही हो पाई थी। आपने १०-२-६३ को मधुबन में ऐ० दीक्षाली।



### ऐलक श्री समतासागरजी महाराज

प्रवोत्पकुमारजी ने देवरी (सानर) में जन्म लेकर मध्यप्रदेश को पवित्र किया। हायर सैकण्डरी तक शिक्षाप्राप्त की। आपके पिता कानाम श्रीराजाराम जीया। श्रापने मृति विद्या-सागरजीसे ऐ० दीक्षाधारण की।



### ऐलक भी स्वभावसागरजी महाराज

अज्ञोककृमारजी का जन्म देवरी (सागर) में हुआ।। आपके पिताजी का नाम श्री कृत्वचन्दजी तथा माताजी का नाम श्रीमति गुलावरानी था। आपकी शिक्षा एम० एस० सी० तक थी। १०−२−5-३ को मधुबन में ऐलक दीक्षा ली। आराप सरल स्वभावी एवं वैराग्य से ओतप्रोत थे। आपके आगे भी मूनि दीक्षा घारण करने के भाव हैं।

### ऐलक श्री समाधिसागरजी महाराज

श्री राजेन्द्रकृषारजी का जन्म कृशस्त्रा (महाराष्ट्र) मे हुआ। आपने लौकिक शिक्षा बी०-कॉम० प्रथम वर्ष तक प्राप्त की। १०-३--- को सम्मेदशिखरजीपर प्रापने ऐ० दीक्षा धारए। की।



### ऐलक श्री करुए।सागरजी महाराज

श्री सुरेशक्षमार जी का जन्म सगौरिया जि० नर्रासिहपुर में श्री भागचन्द्रजी के यहा हुआ। या। आपने बी० एस० सी० तक जिला प्राप्त कर शिखर जो में ऐलक दीक्षा ले ली।



### ऐलक श्री दयासागरजी महाराज

आपका जन्म बन्डाबेलाई जि० मागर मे श्री प्रभाचन्दजी जैन की घर्मपस्ती श्री विमलादेवी को कृष्टि से हुमाथा। फ्रापका पूर्वनाम सनीशकुमार या आपने लौकिक शिक्षा हायर सैकेण्डरी नक प्राप्तकी। १०-२-८३ को मधुबन में आपने ऐलक दीक्षाली।



### ऐलक श्री ग्रभयसागरजी महाराज

आपका पूर्व नाम श्री बाहुबली था, आपक पिताजी का नाम श्री हुकमचन्द्र जी सोधिया तथा माताजी का नाम श्रीमित चन्दानीदेवी था। ग्रापकी लौकिक शिक्षा एम० कॉम० तक हुई थी। आपने १०-२-६३ को सम्मेदशिखरजी सिद्ध क्षेत्र पर ऐ० दीक्षा धारण की।





### मृतिश्री त्यागानन्दजी महाराज

भ्रापका पूर्वनाम नगीनदास भवेरी था। बोरीयली बम्बर्ड मे आपका निवास स्थान था। १६४८ मे गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर श्राचार्य श्री शातिसागरजी महाराज से सातवी प्रतिमा के व्रत धारण किये। ध्∙ दीक्षा ११-६-६३ को एवं मुनि दीक्षा १३-६-१६६३ को एव समाधि भी १३-६-८३ को सूरत गुजरात में हुई। आपने मुनि निजानन्दसागरजी से मनि दीक्षा ग्रन्तिम समय मे ली थी।

# मुनिश्री सुमितसागरजी महाराज (दक्षिण) हारा बोक्षित शिष्य पृति श्री नेमिसागरजी मुनि श्री नेमिसागरजी मुनि श्री नेमिसागरजी मुनि श्री केमिसागरजी मुनि श्री केमिसागरजी मुनि श्री केमिसागरजी

### मुनिश्री नेमिसागरजी महाराज

पूज्य मुनिराज का जन्म पजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। बहुत छोटी सी अवस्था में आप देहली मे श्रीमान लाला रणजीतसिंहजी के यहां गोद श्रा गये थे। श्रापका बचपन का नाम नेमीचन्द्र था । आप बचपन से ही सासारिक कार्यों में उदासीन रहे ।

धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि रखते थे। आप बाल ब्रह्मचारी हैं। आपने श्रुल्लक दीक्षा परम पूज्य मुनि १०८ श्री सुमतिसागरजी महाराज के पास कचनेर ग्राम में आज से २५ साल पहले ग्रहरण की, पूज्य मृति १०८ श्री सुमितसागरजी महाराज के पास संवत् २०१२ में टांकाद्वका ग्राम में मिन-दीक्षा ग्रहरा की । ग्राप पुज्य महाराजश्री के साथ ही विहार करते हैं । आप स्वभाव के बड़े मृदु एवं मितभाषी हैं। आपके प्रवचन प्रभावशाली ह.ते है। आपके ज्ञान का क्षयोपशम महान है। निरति-चार पूर्वक महावतों का पालन करते हैं।

### मुनिश्री सुपार्श्वसागरजी महाराज (दक्षिण)



ग्रापने महाराष्ट्र प्रान्त के औरगाबाद जिले में महत ग्राम में भीकमचन्द पिता एवं गठबाई माता की कृक्षि में चैत सुदी पंचमी की लुहांढे गोत्र में जन्म निया था। ग्रापका पूर्व नाम श्री रतनलालजो था। आपने आचार्य शातिसागर जी से १६१० में सुस्लक दीक्षा ली। मुन्तूर ग्राम में स० २००३ में सुमितसागरजी महाराज से लालगुन सुदी तीज को मृति दीक्षा स्वीकार की। भारत भर में बिहार किया तथा स्वीको जबह धर्म प्रभावना की, अन्त में उदयपुर में श्रापते समाधि धारए। की। आचार्य शिवसागरजी के सांशिष्ट्य में विधि पूर्वक समाधिमरए। किया।

# मुनिश्री सीमन्धरसागरजी महाराज



धापका जन्म हालगे (वेलगांव) कर्णाटक में हवा था। आपके पिता लेती एव साहकारी का कार्य करते थे। पूर्व नाम जिनल्या चतुर्य था। आपके पिता का नाम प्रधावनी था। आपको लोकिक शिक्षा मिहिल प्रवेशिका नक ही रही। आप १५ वर्ष की उन्न में बहुमवारी बन गये। आपने ९-११-५६ को मृति मल्लिसागर जो से बंलगांव में शुल्लक दीक्षा ती। ऐलक दीक्षा १-७-५६ को मृति सुवाहबंसागर जो से स्रोरााबाद में ली तथा मृति दीक्षा भी भी सुवाहबंसागर जो से सि दक्षित्र कृत्यलगिरी है में १६-१२-५६ को ली। आपने अपने जीवन काल में

७ दीक्षाऐ दीं। जैन समाज ने आपको बाराबंकी में ४-३-१९७४ में ग्राचार्य पद प्रदान किया। आप भारतवर्ष में विहार करके जैन घम की ग्रापूर्व प्रभावना कर रहे हैं।



### मुनिश्री नेमिसागरजी महाराज

आपका जन्म राजस्थान प्रदेश के प्रमुख नगर जयपुर में हुआ। था। उनके पिता का नाम जमनालान एवं माता का नाम गुलाव वाई था। स॰ २०२१ में उन्होंने श्री गजपंथा जी के युष्य तीर्थ पर शुस्लक दीक्षा ली एव मुनि दीक्षा (महाराष्ट्र) औरंगाबाद में श्री सुमतिसागर जी से ले ली। फिर वह गुरु के साथ विहार करते रहेएवं आस्मार्थियों को उपदेश देकर उनका कल्याए। किया। मृनि श्री महान तपस्वी है और ब्रत उपवास करते ही रहते है।



### आचार्य श्री देशभूषणजी महाराज द्वारा दीक्षित शिष्य



श्रा० श्री देशभूषणजी महाराज

मुनिश्री मुबलसागरजी मुनिश्रो ज्ञानभूषणजी मनिश्री सन्मतिभूषराजी मुनिश्री विद्यानन्दजी मुनिश्री सिद्धसेनजी मुनिश्री बाहबलिजी मूनिश्री सुमतिसागरजी मुनिश्री शातिसागरजी मुनिश्री निर्वाणसागरजी क्षत्लक श्री चन्द्रभूषराजी नन्दिषे ए। जी inagarararararararararara

क्षल्लक श्री पदमसागरजी भद्रबाहजी

आदिसागरजी

इन्द्रभूषग् जो

वृषभसेनजी जिनभूषणजी

श्रायिका सुवतामतीजो ग्रायिका शातिमतीजी

यशोमतीजी दयामतीजी

**ग्र**नन्तमतीजी

क्षत्लिका जिनमतीजी

चारित्रमतीजी आदिमतीजी

ग्रजितमतीजी कमलश्री माताजी

जयश्री माताजी चन्द्रसेनाजी

कृष्णमतीजी

वीरमतीजी राजमतीजी

श्रेयांसमतीजी

विजयमतीजी 

### मुनिश्री सुबलसागरजी महाराज



धापका जन्म मेसूर प्रांत जिला बेलगाम, तहसील ध्रयाणी, नदगाव देहान मे पाटिल (क्षत्रिय) वंश मे शिवगोडा नाम के सम्यक्टिए, सरल स्वभावी श्रावक की धर्मपरनी, ध्रनेक गुण सपन्न शोलवती श्री गन्धारी माता की कुक्षी से दिनांक ४-१-१६१६ में हुआ। आपका नाम परगौडा रखा गया। आपकी शिक्षा कला ४ तक रही। माता-पिता के धर्म संस्कारों के साध-साथ आप देव द्यांन, शास्त्र—श्रवण झादि धामिक कियाओं का पालन करने लगे। ध्रठारह वर्ष की आयु में आपको शादी धर्म-परायणा सुत्री चंपावती बाई के साथ हुई। आपको बादी धर्म-परायणा सुत्री चंपावती बाई के साथ हुई। आपको बाद पृत्रियाँ एव एक पुत्र हाते हुए भी एहस्थाश्रम से उदासीन, जैसे जल से भिन्न कमल की तरह, आप धामिक कार्यों में बढते रहे।

संसार से विरक्ति के कारण नसलापुर गांव में चातुर्मास के समय श्री १०८ वीरसागरजी महाराज से १०-८-१६५६ मुक्रवार को झुल्लक दीक्षा ले ली। चन्द्रसागर नाम रखा गया। कुछ वर्ष यत्र-तत्र प्रमण एवं चातुर्मास करने के बाद श्री देशपूरणजी महाराज से सन १६५९ फालपुन मास में ऐत्कर दीक्षा घारण की। प्रमन्तर सन् १६६६ में मानूर गांव में श्राचार्यरत्न देशभूषराजी महाराज ने श्री १००८ महत्माय तीर्यंकर पटकरण्याणक किया तथा वही पर श्राचार्य रस्न महाराजजी के कर कमनो से जंठ मुक्ता दशमी सन् १६६९ को श्री चन्द्रसागर ऐलक को मुनि दीक्षा दी। उस समय आपका श्री १०८ सुबलसागर नाम रखा गया।

मुनि दीक्षा के २०-२५ दिन बाद असाता कर्म के उदय से ब्रायअधिकबीमार हो गये। गारीर बहुत क्षीए हो गया। परन्तु आयु कर्म ब्रवशेष रहने पर धीरे-धीरे ब्रायका स्वास्थ्य ठीक हो। गया। अत्वस्य रहने के कारण गुरु संघ को छोड़कर दक्षिण में यत्र-तत्र भ्रमण करते रहे।

इसी प्रकार भ्रमण करते हुए भ्रापके संघ का पिछले वर्ष ग्राम डोड़वाल जिला बेलगाम में चानुर्मास हुन्ना। वहाँ पर धर्मोपदेश से वहा के समाज ने ३।। लाख रुपयो की लागत से ''भ्रनाथालय आश्रम'' की स्थापना की, जिसका कार्य भ्रभी शुरू है।

धर्मामृत व कल्याणकारी उपदेश जिनके मुलारविन्द से ऋरते हों, ऐसे श्री १०८ सुबल-मागरजी महाराज कोटिल: दीर्घाय हो ।

### मुनिश्री ज्ञानभूषणजी महाराज



परम पूज्य विद्यालंकार बाल ब्रह्मचारी वाली भूषण आचार्य रन्त देश भूषणाजी महाराज के परम खिष्य दया निधान परम तपोनिधि आचार्य करूप शी १० - ज्ञान भूषणाजी का जन्म मध्य प्रदेश ख्वालियर स्टेट जिला मोरेना परमाता अम्बाह ग्राम एसहा में शुभ नक्तत्र में हुआ। इनके पिता का नाम श्रीकाल व माता का नाम सरस्वती था। सरस्वती देवी के कूख में तोन पुत्र व एक पुत्री ने जन्म निया। इनके बचपन का नाम श्री पोलेराम था तथा इनके बन्दे भाई का नाम कपूरचद याव बहिन का नाम रामदेवी रखा गया। इन सभी में पोखेराम बहितीय व कुनदीशक नमें। पोलेराम में पोखेराम अहितीय क कुनदीशक को रोजि में विक सं० १९७७ में हुआ था। श्री पोलेराम कि तर्न १९७७ में हुआ था। श्री पोलेराम कि तर्न ए

श्रीलालजी ध्यापार के काम से कलकत्ता श्राया जाया करते थे। इनके घर में घी का तथा गिरवी रखते का ब्यापार होता था। ध्यो पोबेराम ने केवल चार वर्ष तक स्कूल में शिक्षण प्राप्त किया व बास्यकाल के व्यतीत होने के बाद म्राप अपने पिता के साथ कलकत्ता जाने आने लगे और वाद में वहीं (कलकत्ता) में यह बाजार में करवे को दुकान पर काम करने लगे, बचपन से ही घमें में रूचि थी तथा हमेता प्राप्त मिदर में सेवा पूजा करते थे। एक दिन रात्रि में सेवा पूजा करते थे। एक दिन रात्रि में सेवा पूजा करते थे। एक दिन रात्रि में आप सेव मार वर्ज एक भविष्य बोधक अवस्य वर्ष के आहत्वर्य जनक स्वप्त देखा, त्रह स्वप्त सेतिक तर रहा था कि पोखराम यह मार्ग जुम को सम्मेदिशखरजी का रास्ता बता रहा है इस मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग से न जाना। इनकी प्रवृत्ति शुरू में ही बैराग्य की ओर फुकी हुई थी।

यह पहला भ्रवसर था कि एक दिन यह शुभ सूचक स्वप्न देखा, प्रातः उठते ही उस स्वप्न का ध्यान कर बिना किसी को कहे दुकान बन्द कर सम्मेद शिखर की यात्रा करने व स्वप्न को सार्थक करने निकल पड़े। माघ शुक्ला पचमी का दिन था, मीठी मीठी सर्दी भी थी, हावड़ा से गाड़ी में बैठ कर ईसरी स्टेशन पर उतर कर पैदल मार्ग से चल दिये। भ्रापने स्वप्न में जो जो चिन्ह देखे थे वे अब प्रस्यक्ष दीखने लगे। जैसे जैसे मधुबन की ओर बढ़ते जा रहे थे कि स्वप्न की बाते स्मरएए होनी आ रही थी। शाम को ग्राप सम्मेदशिखरजी पहुँचे तथा रात्रि वही बिताई ग्रीर सुबह तीन बजे उठ कर पहाड पर दसरे धीर लोगों के साथ चढ़े तथा सम्मेदशिखरजी की बदना की । पुनः दूसरे दिन बंदना करते हुए जब पार्श्वनाथजी के टोंक पर पहुँचे तो पारस प्रभू को प्रणाम कर ग्राजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारमा किया और कहा कि आज से मुक्ते सम्पर्ण प्रकार की स्त्रियों का त्याग है। उस समय आपकी उम्र १८ वर्ष की थी। १८ वर्ष में ब्रह्मचर्य वत लेना इनके त्यागमयी एवम् संयमी जीवन एव उच्च विचार का परिचारक था। गिरि से लौटने के बाद पिताजी ने इनको शादी के लिये कहा लेकिन म्रापने तो ब्रत धारण कर लिया था अतः इन्कार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। कलकत्ता मे ही आपको ग्राचार्य रत्न श्री १०८ श्री देश भूषराजी महाराज के दर्शनो का पृण्य लाभ मिला, आचार्य श्री का चार्तुमास कलकत्ता में हुआ तथा आप व आपकी बहिन रामदेवी ने चौका लगाया । चार्तुमास परा होने पर ग्राचार्य श्री ने सम्मेदशिखर को प्रस्थान किया तो आप भी भक्तिवण सघ के साथ चल दिये। वहाँ पहुँच कर आपने दूसरी प्रतिमा के बारह ब्रतों को घारए। किया। तथा उसके बाद श्री १० द आचार्य रतन देशभूषराजी ने इनकी अगाढ भक्तिवश वैयावित की भावना देखकर आजा दी कि पोखेराम बेटा तुम हमारे साथ बाहबली की यात्रा के लिये चलो । महाराज की आज्ञा को पोखेराम ने सहर्ष स्वीकार किया स्रीर महाराज के साथ चल दिये। स्राप आचार्य देश भ्रष्रणजी के सघ में ही रहने लगे, तथा वंशाख सूदी तेरस स० २०२० ब्रधवार के दिन आचार्य श्री देशभूषराजी ने आपकी क्षरलक दीक्षा दी और ज्ञानभूषरण शुभ नाम आपका रक्खा । तीन वर्ष नो माह श्रापने क्षरलक अवस्था में व्यतीत किये और श्री शान्तिमतीजी से आपने व्याकरण एवं धर्म ग्रन्थों का ज्ञान प्राप्त किया तथा पडित अजितप्रसादजी से सर्वार्थंसिद्धि पढी। इसके बाद माघ शुक्ला सप्तमी शुक्रवार सन् १९६६ मे आचार्य देशभूषण महाराज से मृनि दक्षिण लेकर महाब्रतों को धारण किया। इस प्रकार आप अनेक तीयों को बन्दना करते हुए, जगह जगह बिहार करते हुए लोगो को धर्मोपदेश देते है।



### मुनिश्री सन्मतिभूषणजी महाराज



श्चापका जन्म हरियास्या प्रान्न के रोहतक जिला मोनीपत के पास हुलाहेडी में भावो मुदी चौदस स० १९६४ में हुवा था। प्रापक पिता का नाम श्री दयाच-रजी प्रप्रवाल था। प्रापका परिवार धर्मात्म है। ग्राप ७ भाई हैं। मां का स्वर्गवास छोटेपन में हो गया था, उस समय आप ४ वर्ष के थे। प्रापकी मुआ सुलदेई देवी थी। घापने सानों भाईयों का पालन पोषस्य किया। ग्रापकी शिक्षा सामान्य ही थी। ग्रापने हिन्दी-मुन्डी पढ़कर बही खाते के काम में अपने आपको लगा दिया। ग्रापका समय समय पर धर्म के कार्यों में ध्यान रहता था। सभी प्रकार से सुल ग्रीर शांति होने पर भी ग्रापको स० २०१६ में बेराग्य हो

गया तथा सर्वेस्त्र परिवार वालों को सौपकर ४४ वर्षकी ब्रायु मे सब परिग्रह का त्याग कर दिया। ब्राचार्यश्री देशभूषराजी महाराज से स० २०२६ मे मृति दीक्षाली। आपका नाम सन्मतिभूषराजी रच्छा। स० २०३६ मे आपने सिद्धक्षेत्र सोनागिर पर समाधिमररा कर इस पाथिब शरीर का त्याग किया।



## उपाध्याय मुनिश्री विद्यानन्वजी महाराज



लांखों में दिव्य ज्योति, अधरों पर बोध पूर्ण स्मृति-रेखा, ख्रांबि में बोतरागत्व की सौम्यता, दिराम्बर ऋषि जिनके प्रशस्त भाग पर चिरतन और प्रमुमूति पक्ष का साध्रग-मूलक जीवन विसर्जन और तपोनिष्ठ क्यक्तित्व के घनी मुनिश्री विद्यानंदजी महाराज म्राज जैन जगत शिरोमिंस संत हैं।

मुनिश्री का जन्म दक्षिण भारत के उसी वेलगांव जिले में २५ अभेल १९२५ में हुआ था, जिसे आचार्यरान चारिज चकवर्ती श्री शान्तिसागरजी महाराज को कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। अपको माता श्रीमती सरस्वती देवी और पिता से कालचन्दजी उपाध्याय बेलगांव के शेडवाल नामक ग्राम के रहने वाले हैं। माता पिता के घामिक विचारं का प्रभाव ही बालक सुरेन्द्र ( मुनिश्री विद्यानंदजी का प्रभाव ही बालक सुरेन्द्र ( मुनिश्री विद्यानंदजी

का बचपन का नाम ) के व्यक्तिस्व और भ्राचार विचार पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। मुनि श्री विद्यानद की शिक्षा श्री ज्ञान्तिसागर विद्यालय में हुई और बहाचर्य की दीक्षा दिसम्बर १९४५ में तपोनिष्ठि श्री महावीरकीर्तिजी महाराज ने दी। मुनिश्री के मन में बाल्यावस्था से ही मुनि बनने की प्यास थी।

मृतिशों को सबसे बड़ी विशेषता उनका बेलागपन और समन्वय की प्रवृत्ति है। आप प्राचीन धार्मिक विचारों के अनुकीलन के साथ साथ आधुनिक सभी अच्छाईयों के समर्थक हैं। समस्त धर्मों के मूल तत्वों का म्रादर करते है और जैनदर्शन एवं आगम के म्रनुक्त आस्मिक साधना के पय पर चलते है। मानव की समानता के पोषक एवं "वमुधेव कुटुम्बक्त्य" में इनकी आस्था है।

मृनिश्री जहीं "स्वान्त:सुखाय" इन्द्रिय निग्रह धौर तपश्चरण द्वारा ध्रपने ध्रारम-स्जन मे लीन है वहां वे "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" समीचीन धर्म का उपदेश भी करते है। सतत् लगन और स्वाध्याय द्वारा उन्होने तस्वो का यथार्थ जान एव वस्तु स्वरूप का मूर्त-अनुमव प्राप्त किया। अपने प्रवचन में जिन वचनामृतों का दान करते है उसे लेने हजारो की संक्या में धर्म श्रद्धालु ध्राते है। उनका शेष समय साहित्यम्जन में लगना है। आपकी भाषा भ्रत्यन्त परिष्कृत, प्रांजल और प्रसादगुए। युक्त है। आपके प्रवचनों में जैसे अमृत की मिठास घुली हो। एक सम्मोहन और आन्नरिक प्रभाव आपकी वासी में है।

विद्वधर्म की रूपरेला, पिच्छी और कमंडलु, कत्यारामुनि ग्रीर सम्राट सिकन्दर, "ईद्वर क्या और कहाँ हैं? देव और पुरुषार्थ आदि ३० पुस्तकों की रचना की हैं। आपने भ० ग्रादिनाथ पर विशेष शोध कार्य चल रहा है।

म्राज धर्म को केवल मन्दिरों तक सीमित कर दिया है, परन्तु मुनि श्री के चरण जहां जहां जाते हैं एक नये तीर्थ की स्थापना हो जाया करती हैं। लाखो जैन बन्धुओं की अटूट भीड़ झापके दर्शनो ग्रीर प्रवचनों के श्रवण हेतु उमड पड़नी है।

जैन प्रन्थों के अतिरिक्त गीता, बेद, स्मृति, पुराएग, उपनिषद, प्रन्थमाहिब, मुस्लिम साहित्य एव बाईबिल आदि का गहन प्रध्ययन किया है। स्नापने ३२ प्रकार की रामायगों का अवलोकन एवं स्रध्ययन कर समीक्षास्मक विवेचन किया है। स्नाप्त सस्कृति के तपःपूत साधक मुनिश्रों का दैनिक जोवन बडा ही स्नुधासिन है और प्रत्येक कार्य ठीक समय से करते है। आपके पास जान का प्रयाह सागर जैसे भरा पडा है। आग्ल-भाषा का अच्छा जान है और आवश्यकता पड़ने पर आप विदेशी विद्वानों को इसी भाषा के माध्यम में अपनी बात कहते है।

आपने आकाणवाणी से जैन भजनों और गीतों के प्रसारण करने को प्रोस्साहन दिया और स्रनेको बडे काम किये। जैन नवयुवको को अपने संस्कारो के प्रति हमेशा सचेष्ट करते रहते हैं। स्रीर स्रपनी वाणी द्वारा एक धर्मकान्ति का मन्त्र फूक देते हैं। हजारी नास्तिक आपके प्रभाव से आस्तिक बन धर्मके प्रति श्रदालुबन गये।

आप वर्ष मे एक माह से अधिक मौन रहते हैं ग्रीर वह समय आत्म चिन्तन एव ग्रन्थों के गम्भीर ग्रध्ययन मे लगाते है। हजारों विद्वानों, लेखको और इतिहास विद्यारदो को जैन सस्कृति पर नयी बात लिखने, ग्रन्वेषण करने और शोधास्मक निवन्ध लिखने के लिए प्रेरित करते हैं।

पू० ऐलाचार्य श्री विद्यानन्दजो महाराज के निर्देशानुसार भ० बाहुबली स्वामी का १००० वां महामस्तिकाभिषेक अति ही भूमधाम से सम्पन्न हुवा। धर्मचक, मंगलकलशा द्याप को ही देन हैं। छमंदल पर मो प्रतिष्ठा आप के निर्देशन मे हुई। आपके द्वारा जन कल्याएं होता रहता है। प्राप्को प्रवचन सैली प्रमूलपूर्व है आप एक ऐसे युगीन आध्यात्मिक सत्त हैं जिन्होंने जैन दर्शन को विद्य-मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और घट्टीनश जिनकी साधना सिर्फ इस शास्त्रत अहिंसा धर्म के उन्नयन हेत चल रही है।

### मृतिश्री सिद्धसैनजी महाराज

जब आचार्य थी देशभूषराजी महाराज ने कील्हापुर में पंचकल्याराक प्रतिष्ठा कराई थी तब धापने मधुर कठ से पूजा कराई थी। आप खोतसाहब के नाम से प्रसिद्ध थे, आपको हर व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखता था। राजकीय क्षेत्र में धापका महत्वपूर्ण स्थान था। धाप महाराष्ट्र मश्रीमङल के सदस्य रह चुके हैं। घष्टाचार का बढ़ावा देखकर राजकीय कार्यों से घृणा होने लगी तथा बीतरागता का पथ अपनाया। आपने लौकिक धिका L. L. कि. तक की। आपने निरन्तर धामिक चर्चों में लीन रहते थे। आपने भारतवर्ष में सर्वत्र पद बिहार करके धर्म प्रभावना की। धाप गिरनार क्षेत्र को बदना करने जा रहे थे, रास्ते में आपका स्वास्थ नरम हो गया तथा इसी बीच धापकी समाधि हो गई।



# श्रीबालाचार्य १०८ बाहुबली मुनि महाराज



आपका जम्म मुक्तवार तारीख १६ दिसम्बर १६३२ जर्क १८४४ मार्गभी वे बद्य तृतीया पृष्य नक्षत्र पर ककड़ी जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र राज्य मे एक सीधेसाधे किसान परिवार में हुआ। रात के स्नाठ बजे खेत पर घाम पूस की कुटी में जन्म लेने वाला यह बालक साथ में शुभ मकुन लेकर ही स्नाया। जन्म से पहले साधा घँटा कुटी के बाहर सियारों ने शोर मवाया था मार्गों वे बता रहे थे कि "होशियार! इस महान भारत देश में एक महाज्ञानी महारमा जन्म ले रहे है।"

वही बालक वर्तमान काल में भ्रपने गाँव भ्रीर देश कानाम रोशन कर रहा है।

द्यापके पूज्य माताजीकानाम आक्कुबाई और पिताजीका नाम बलवतराव द्या। अब वे दोनों स्वर्गवासी हैं। बचपन में बदन से गठीले होने से लोग बंदू कहके बुलाते थे। द्यागे चलकर यही नाम संभू, संभाजो और संभवकुमार बन गया।

ग्राप ७ साल की उम्र तक बीमार ही थे। सिर्फ ककड़ी खाने से बीमारी खतम हो गयी। नमक और मिरच खाना यह बचपन की खास आदत थी।

१६४२ से स्कूल की पढाई शुरू हो गयी। रुकड़ी के पाठशाला में चौथी सक पढाई हुई। स्कूल में आराप सदा विमन्न होशियार रहेथे।

आगे की शिक्षा सातवी कक्षा तक बाहुब नी गुरुकुन में हुई। वहीं शिक्षा के साथ जैन धर्म के असनी सस्कार हो गये। वहीं पर ध्रपने मन में स्वाव बनाये ध्रीर निश्चय किया कि मैं ध्रागे चलकर धर्मसेवाहों करूँगा।

बाहुबली आश्रम केखर्चकाबोक्ष ज्यादाहोते के कारण ध्रापके पिताजी ने घ्रापको वापसरुकडी में महात्मा गांधी विद्या मदिर से आठवी कक्षा उत्तीर्णकराई। जिसकेबाद स्कूल छोडना पड़ा।

बाद में घर की छोटी सी दुकान और नेती का काम करने लगे। काम करने करते जब कभी फुरसत मिलती तो साइकिल लेकर बाहुबनी या कहीं ग्रन्थ धार्मिक स्थान जहाँ जैन धर्म का पवित्र स्थान हो वहाँ जायां करते थे।

जिस तरह बचपन से ही ग्राप सन्यस्त और धर्मश्रील रहना चाहते थे। ब्रह्मचारी रहकर संसारी जोवन छोड़ने की बचपन में ही ग्रापने प्रतिज्ञा की थी।

सन् १६४३ से १६६० तक फ्रापने जन कल्याए। कार्यभी किया। छोटे बच्चों को नाट्य, गानाआ दि सिखाते थे। गाँव के बाहर १६५९ मे एक घास-फूस की कुटी बनाकर बच्चों के पढ़ाई के लिये आश्रम भी खोलाथा। गाँव में एक नाट्य संस्थाभी खोलीथी।

१६५६ में ग्रापने किसान और शिक्षकों के साथ भारत दर्शन यात्रा भी की है।

महाराज के प्रवचन को सुनकर ग्रापके मन में वैराग्य की भावना जागृत हो गई और महाराज के संघ मे पहुँचकर ब्रह्मचर्य और शुल्लक दीक्षाले ली।

शुक्रवार तारीख २४ मार्च १९६७ को ब्राचार्य रस्त श्री १०० देशभूषणा महाराजजी के शुभ हस्ते और श्री श्रवण वेलगोल के महा गोम्मटेश्वर मंदिर के पवित्र स्थान पर सुबह ८।। से ९।। तक ब्रह्मचारी "संभवकुमारको" क्षुल्लक दीक्षादी गयीऔर उसीवक्त ग्रापको श्री क्षुल्लक १०५ बाहबलीनाम दियागया।

बुधवार तारीख २६ फरवरी ११७४ माघ बदी प्रतिपदा को दोपहर के ४.११ बजे तारंगा सिद्ध क्षेत्र में ब्राचार्य श्री १०८ देशभूषण मुनिश्री ने आपको मुनि दीक्षा दी। आपने उस वक्त निष्चय-पूर्वक अपने वस्त्रों का फ्रीर सर्वस्व का त्याग किया और १०८ बाहुबली मुनि बन गये।

जिसके बाद भ्रापने गिरनार होकर दक्षिए। भारत की तरफ विहार किया।

सन् १९७६ को आपका चातुर्मास कोचली-कुपानवाडी में हुआ । जहाँ पर ग्रापने आचार्यश्री १०८ देशभूषरण मुनिश्री को शांतिगिरी का कार्यकरने में हाथ बेंटाया था और वहाँ पर भी एक वड़े क्षेत्र का निर्माण जैसा कि जयपुर में चूलगिरी का है, हो रहा है।



## मुनिश्री सुमितसागरजी महाराज



अगहन बदी अमावस्या विकम सं० १६५२ में वृन्दावन मधुरा श्रेष्टी श्री रामदयालजी गर्ग के यहा पर अग्रवाल जाति में जन्म लिया था। धापने हिन्दी की पूर्ण शिक्षा प्राप्त की। जैनागम के अनेकों प्रंथों का विधिवत पारायरण किया तथा संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, अंग्रेजो के अच्छे प्रकृता बन गये। घापने दिक्यसन्देश, सामायिकस्यानदर्येग, अहिसा की युकार, जैन धर्म प्रकृत, गामक प्रवास की युकार, जैन धर्म प्रकृत, गामक प्राप्ती की जिलकर समाज

को नई दिशा दो। जहानाबाद में ग्रापने बती गुरुकुल की स्थापना कराई। सामाजिक क्षेत्र में आपका काफी योगदान रहा। जीवन में वेराम्य भावना थी अतः। पायसागरजी महाराज से सं० २००५ में सानवी प्रतिमा के बत घारण किए एवं अयोध्याजी में आवार्य देशभूषराजी महाराज से सं० २००६ में शुरुक्त दीक्षा ती। ग्रन्त समय में मुनि बनकर समाधि प्राप्त की।

### मनिधी शान्तिसागरजी महाराज

श्री १० मुनि सान्तिसागरजी का पहले का नाम शिवष्या था। आपका जन्म ग्राज से ७२ वर्ष पूर्व बेलगांव जिले के चन्दुर गाव में हुआ था। आपके पिता श्री सस्यन्धरजी थे। आपकी माताजी रुक्मिण्यदेवी थी। ग्रापकी लौकिक शिक्षा कक्षा ४थी तक हुई ग्रीर घामिक शिक्षा प्रवेशिका तक हुई। आपका पैनुक ब्यवसाय कृषि था। बाद में ज्यापार करने लगे थे। आपके परिवार में एक भाई दो बहुने हैं। ग्रापका विवाह भी हुआ। पर घर में मन नही लगा। ग्राप घर में रहकर भी वैरागी थे।

प्रतिदिन के शास्त्रश्रवरण, देव पूजन और गुरू उपदेश से ग्रापके भावों में विशुद्धता आई, अत्यव आपने २-४-१६४३ को सागली जिले के भोमे गाव में श्री १०८ ग्राचार्य देशभूषणजी महाराज से मुनि दोक्षा ली। श्रापने सांगली, इलाह्बाद, मधुवन, बडौत, कलकत्ता आदि स्थानों पर चातुर्मास किए। बहा आपके रहने से बडी धर्म प्रभावना हुई। ग्रापने मोक्षशास्त्र दशभक्त्यादि के पाठों का काफी मनन किया। ग्रापने तेल दही का स्थाग कर दिया है।

# मुनिश्री निर्वाग्तागरजी महाराज



परम पूठ मुनि श्री का जन्म राज-स्थान जयपुर के इघाणी प्रासलपुर प्राम में भादपद शुक्ता जयोदसी संवत् १६७६ को पूठ मातेष्वरी रूणीबाई की कोख से हुवा था। आपका पूर्व नाम चिरजीलाल था। आप खण्डेलवाल वैदय जाति छाबड़ा गोत्र से सम्बन्ध रखते हैं। बचपन से ही धार्मिक रुचि थी। प्राप बालब्रह्मचारी रहे। आप जैसे जमें बड़े हुए वेसे ही ससार को असार जानकर उदासीनता की श्रीर बढते गये जिसके फलस्वरूप प्राप्त

म्राचार्यं विमलसागरजी से ईवारी में शुल्लक दीक्षा लो । तत्पक्चात् भी १० म्म्राचार्यं देणभूवराजी महाराज से माघ शुक्ला सप्तमी २०२५ को जर्यसिहपुरा में मुनि दीक्षा ली । दीक्षा के बाद अनेकों स्थानो पर चातुर्मीस किए । आपने फुलेरा चातुर्मीस किया तथा यहीं पर समाधिमरण किया ।

### क्षुल्लक श्री चन्द्रभूषराजी महाराज



आपके पिता का नाम बीरगीड़ा पाटिल था। सदनगा तालुका विकोडा जि० बेलगाव में १९६१ को आपका जन्म हुवा था। आपने मराठी में शिक्षा पाई, आपका एहस्थ अवस्था का नाम जिनगौड़ा था। आप आचार्य श्री देशभूषराजी महाराज से शुरूलक दीक्षा लेकर झारम कच्यारा कर रहे हैं। आप निरन्तर स्वाध्याय में रुचि रखते हुए धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करते रहते हैं।

### क्षुत्लक श्री नन्दिषेएाजी

श्री १०५ शुल्लक नन्दिये एाजी का यहले का नाम निगप्पा सेठी था। आपका जन्म झाज से लगभग पचहत्तर वर्ष पूर्व म्हेसवाड़ी जिला बेलगाव में हुझा। झापके पिता श्री अरमप्पा सेठी थे, जो कृषि फार्म पर कार्य करते थे। झापकी माता का नाम अम्मादेवी था। आप चतुर्य जाति के भूषएा हैं। आप सेठी गोत्रज हैं। झापने धार्मिक झब्ययन स्वय ही किया। झापके परिवार में तीन भाई और दो बहिने हैं। विवाह भी हुआ। तीन पुत्र और चार पुत्रियां हुई।

गुरुजनों के धर्मोपदेशों को सुनकर आपने संसार ग्रसार समका। वैद्याख शुक्ल पक्ष २०२४ में कोषली (बेलगाव) में श्री १०८ आखार्य देशभूषणजी महाराज से श्रुत्लक दीक्षा ले ली। आपको दसभक्ति ग्रादि पाठ कण्ठस्थ है ग्रापने कोषली, टिकैतनगर आदि स्थानों पर चातुर्मास किये। आपने थी, गुड़ ग्रादि रसों का त्याग भी किया।

### क्षुल्लक श्री पदमसागरजी महाराज

श्री १०५४ झुरूलक पदमसागरजी का गृहस्थावस्थाका नाम देवलाल माप्वाड़ा था। आपका जन्म श्राषाढ बदी चौदस विकम संवत् १६५३ मे नेनवा (बूंदी) राजस्थान में हुझा था। आपके पिताश्री रामचन्द्रजीव माताश्री छन्नाबाई थी। आप अग्रवाल जाति के भूषएाव गर गौत्रज् हैं। धार्मिक एवंलीकिक शिक्षासाधारण् हुई। विवाह भी हुआ।

आपने स्वयं के अनुभव से संसार को नश्वर जानकर आवार्यं श्री १०८ देशभूष एाजी सहाराज से वैशाख सुदी ११ को विक्रम संवत् २०२१ में सातवी प्रतिमा के व्रत ले लिये। इसके बाद आषा इ बदी चौदस विक्रम सवत २०२१ में ग्रापने आवार्यं श्री १०८ देशभूष एाजी महाराज से शुल्लक दीक्षा ले ली। टोंक, लावा, चौरू ग्रादि स्थानों पर चातुर्मास कर धर्मवृद्धि की। ग्रापने तीनों रसों को स्थाग दिया है।



## क्षुल्लक श्री मद्रबाहुजी

मगुर ( भ्रीरंगाबाद ) में ग्रम्बालालजी का जन्म हुवा था । आपकी मानु भाषा मराठी रही है । आपके पिताजी का नाम श्री शंकरलालजी था । तीर्थराज सम्मेदशिखरजी में आपने चौथी प्रतिमा मुनि धर्मसागरजी से थारण की तथा सातवीं प्रतिमा मान श्रीन्तसागरजी से ली । पश्चात् सुल्लक दीक्षा देशभूषणजी महाराज से १९४० में ली । आपने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली आदि प्रान्तों में बिहार कर, प्रवचन देकर धर्म प्रभावना की है । आप सरल एवं शान्तस्थमानी साधु थे ।



### क्ष्टलक श्री प्राविसागरजी महाराज



आपका जन्म ई० सन् १८८६ में सिरस गांव तहसील एलिचपुर में हुवा था। इनका ग्रहस्थावस्था का नाम देवीदास था। इनके पिता का नाम श्री काशीनाथजी तथा माता का नाम श्रीमती बनावाई था। इनका जन्म विशुद्ध पार्मिक वश में होने के कारण जन्म से ही घम की भावना घर कर गई थी। इनके पिता श्री काशीनाथजी ने मराठी भाषा में आदि पुराख की रचना की थी। आपको भी बचपन से घम के प्रति रुचि होने के कारण धार्मिक छद एव कविस्त आदि लिखने का शौक था। युवा म्रबस्था में तो म्राप जैन कवियो में श्रोध्य कि काने लगे थे। धार्मिक

सस्कारों के कारए। ६० वर्ष की घायु में घ्रापको संसार से विरक्ति हो गई। घ्रापने ई० सन् १६४६ में परम पू० १०६ भी श्रुतसागरको मुनिराज से सप्तम प्रतिमा घारए। कर ली। तीन मास के परचात् ही आचार्य श्री १०६ श्री देशभूषएको के पास पहुँचकर आपने खुल्लक दीक्षा घारए। कर ली। आपने मराठी भाषा में पद्मपुराए। की रचना की है जो मराठी भाषियो के लिये काफी हितकर सावित हुई है।



## क्षुल्लक श्री इन्द्रभूषणजी महाराज



उत्तर भारत में जब विष्लव को झांधी चली तो सभी धर्मों के आयामों को कुछ न कुछ सित पहुँची। जैन धर्म-साहिस्य का इंतहास पढ़ने वाल सभी पाठक पचम काल के दुष्परिणामों से भली भाति प्रवस्त की हो से समुद्र के स्वप्नों में यह बात फनके थी। उस समय भी रिक्षिण को टिमटियानी धर्म-प्रयोति का रखा स्थल समक्षा गया। आज भी जैन धर्म की प्रभावना करने वाले प्रधिक्त साधु दिलिण की ही देन हैं। तिमलनाडु के महास जिले में टब्यूर एक छोटा सा कस्बा है। पुचामी नयनार आवक अपनी पत्नी पट्टमाल के साथ इसी ग्राम में रहकर धर्मसाधना स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान हिया करता था। पुष्ययोग से २४ अक्टूबर १९१० को उसे एक पुत्रस्त की प्राप्ति हुई जिसका नाम माणिक्यनयनार स्थान गया। मणि की तरह ही निर्मल

विचारों से उसका चित्त ओत-प्रोत रहताथा। एक दिन गुरु-दर्शन से एकाएक उसके मन में बैराग्य का बोज प्रकृरित हो उठा और उसने पू० विद्यासागरजी म० से सम्मेदिशिखर के पादमूल में सप्तम प्रतिमा के बत प्रहुण कर लिये। विराग की चरम परिणति २० मई ७० को शमनेवाडी स्थान में पू० आ० खी देवाभूषण महाराज के पादमूल में पूरी हुई। गुरु ने झापको सुल्लक दोला देकर क्षुल्लक स्ट्रमूभूषण महाराज झापका मत रखा। यद्यपि आपकी शिक्षा प्राहमरी तक है किर भी आपने जनने से लास्त्रों का अध्ययन करके मेरूस्य दरा जीवसवीधना। (तिमल-कल्ल ) ग्रन्थ लिखकर अपने झान का क्षयोपन्नम कर टाला। सम्प्रति आप सदुपदेशों से श्रावको को लाभाग्विन कर रहे है।

### क्षुल्लक श्री वृषमसेनजी महाराज

पंच परावर्तन चक्र में भ्रमण करते हुए जीव को दो चीजें सदा अलभ्य ही बनी रहीं। एक तो सदगुरु की संगति और दूसरी जिनधर्म की प्राप्ति । वैसे नरतन पाया तो अनेक बार परन्तू हर बार की कहानी एक नयी कहानी गढने के सिवाय कुछ भीर मुखरित नहीं हो सकी। शलाका पुरुषों का चारित्र जानने वाले भी इस बात से अनिभज्ञ नहीं हैं कि कर्म बिना किसी भेदभाव के अपना रस देने में जरा भी कंजुसी नहीं करते । यदि ऐसा न होता तो धर्म का इतिहास ही भ० वषभदेव के समय से कुछ और ही लिखा जाता । अ० लाट (कोल्हापुर) के बलवंतराव भी अपने अनेक जन्मों के उत्थान-पतन की कहानी समेटे हए आदिवन कु० १४ वी० स० २४३५ सन् १६०६ को चुलाप्पा जनकाष्पा गिरिमस्ल के घर में जन्मे तो काललब्धि का साया लेकर ही जन्मे। शान्तप्पा लाल के लिए सुखद सपने संजोती हुई इस तथ्य से सवंधा बेखबर ही रही कि विराग की प्रतिध्वनिया आग्न में गुंजने लगी। भला सुकोमल मातृत्व ने उसके अतीत के संस्कारों की ओर क्यांकने की फुर्सत ही कब समस्ती। सन् १६६२ मे वैशाख गु० १० की वह धन्य घड़ी भी ग्रा पहुंची जब करुगानिघान प० १०८ आ० श्री देशभवणजी महाराज के दर्शन का सौभाग्य बलबतराव को अनायास ही मिल गया। ग्रासन्त भव्य की काललब्धि ह्या चुकी थी। संसार सागर से तिरने के लिए भव्यात्मा ने गृह चरणों मे निवेदन कर विराट जनसमुदाय के समक्ष केशलोंच करके क्षल्लक दीक्षा धारण कर ली और ग्रापका नाम बषभसेन घोषित हमा। ससार सागर से तिरने के लिए पंथी को गुरुवरणों का आश्रय मिला। निरत स्वाध्याय करते हए ग्रापने जिनागम के रहस्य को प्रकट करने वाली हिन्दी मराठी कन्नड भाषाओं मे अनुठी रचनाएँ की जिनमे आहार शुद्धि और चौका विधान, अडी झाएि। दूध, समाधिमरएगेश्सव, ग्रहिसेचा विजय कृतियां प्रमुख है।

७१ वर्ष की प्रवस्था में भी आप निरित्वार चारित्र का पालन करते हुए ग्राम ग्राम में फ्रमए। कर वर्ष प्रभावना कर रहे हैं। निश्वय ही ग्राज के समय में साधु समुदाय के समय स्थिति-करण का महान कार्य उपस्थित है। पू॰ श्री वृषभतेनजी महाराज ग्रहनिश्च इस कार्य में लगे हुए है यह हम श्रावकों का ग्रहोमाग्य ही है। अन्यया इस कलिकाल में ऐसा सुमार्ग किसे कब कब मिल पाता है (खद्योतवरस्देष्टारी हा द्योतन्ते क्वचिन्)।



## क्षुल्लक श्री जिनभूषराजी महाराज



म्राप आचार्यश्री देशभूषएजी महाराज द्वारा दीक्षित हैं। विशेष परिचय म्रमाप्य है।





# भार्षिका सुवतामतीजी

विक्रम सं० १९५० में हब्बड़ी तालुका घारवाड़ में श्री रायप्पाजी के यहां पर ग्रम्माववा ने जन्म लिया। ग्रापकी मानु भाषा कलड़ी थी तथा स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। १० वर्ष की उन्न में ग्रापकी शादी रायप्पाजी के साथ हो गई। बचपन से ही घमंपरायप्पता ग्रापके हृदय में कृट कृट कर भरी थी इसी कारण दोनों ने छठी प्रतिमा के बत मुनिश्री पायसागरजी से ले लिए, घर में रहकर घमंसाधना करते। वैराग्य तीन्न हुवा कि पति ने शुल्लक दीक्षा ली तथा स्वयं ने ग्रायिका दोक्षा ले सी। आचार्य श्री देशभृयाजी महाराज ने आपका नाम मुन्नतामती रखा। आपने १० चानुमसि किये तथा अपना सारा समय बर्मह्यान में लगानी थीं।

#### प्राधिका ग्रान्तिमतीजी

बारावकी निवासी श्री कुन्युदासजो की धर्मपरनी श्री पचायती की कुल से चन्द्रावती ने विक सक १९६३ को जन्म लिया था। श्रापकी शिक्षा मिडिल तक थी। श्रापने छोटी सी श्रवस्था से जैन सन्यो का ग्रध्ययन किया। श्रष्टसहस्रों, सर्वार्थिसिंद्ध, गोम्मटसार, न्यायदीपिका, आदि ग्रन्थों को कंठस्थ याद कर गुरु को सुनाये। श्राप प्रचन कला में दक्ष थी। श्रापको केसर की भी शिकायत थी किर भी धर्मध्यान नहीं छोड़ा तथा तीथेराज सम्मेदिशसरजो में आयिकादीक्षा ली। श्रापने ३२ चातुर्मास विभिन्न प्रान्तों में किए तथा जैन समाज ने आपके प्रवचनों से लाभ उठाया। श्रापको शैली सरल एवं आदर्शन तिए हुए थी।



### प्रार्थिका यशोमती माताजी



स्रापका जन्म हरियाणा के सुप्रसिद्ध नगर सोनीपत में सबत् १९६७ मे श्रेब्ठी श्री कुंबरसैनजी अग्रवाल के यहा हुवाथा। आपकी माताजी का नाम गिन्दोड़ीबाई था, आपका जन्म नाम मैनाबाई था। स्रापने पू० साचार्य देशभूषराजी महाराज से आर्थिका दीक्षाली। आप धर्मसाधना में संलग्न है।



#### ग्रायिका दयामतीजी

कीन जानता था कि वालिका फूलीबाई एक दिन इस ससार के समस्त सुखों और वैभव की चकाचौध कर देने वाली चमक दमक को एक ही ऋटके में तिलान्जलि दे सध में शामिल हो जाएगी।

भ्रानका बचपन का नाम जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है फूलीबाई था। आपके पिनाजी का नाम श्री भागचन्द्र एवं माताजी का नाम मानकबाई था। आपका जम्म छाएगि (उदयपुर) राजस्थान में हम्रा। म्राप सुविक्यात स्राचार्य शान्तिसागरजी की सहोदरा बहिन है।

बचपन से ही आपके हृदय पटल पर वैराग्य भावना अंकृरित हो वर्द्धन एव संग्रक्षाण पाती रही । निरन्तर सगति व उपदेश श्रवण करते रहने से एक दिन वैराग्य भावना जागृत हुई और हुआ यह कि आप सासारिक आकर्षणों से स्वय को मुक्त समक्रकर उससे परे हो गई।

नारी सहज में ही ममस्व भरी होती हैं और फिर वह नारी जो माबन चुकी हो उसके ममस्व काक्याकहनाकिन्तुधन्य है ऐसी नारी जिसको पुत्र,पति एवं फ्रानुप्रेम के बन्धनों ने भीन बांध पायाहों।

वि० सबत २०२० मे लुरई नामक स्थान मे आचार्यश्री धर्मसागरजी से झापने शुल्लक दीक्षा ली तथा झार्यिका दीक्षा सबत् २०२३ मे आचार्य देशभूषरणजी महाराज से दिल्ली में ली। आप दूगरपुर में श्री १०८ झाचार्य विमलसागर महाराज के सघ में शामिल हुई।

णमोकारादि मत्र का आपको विशेष ज्ञान है। धर्म प्रेम की जैसी सदभावना ग्रापके हृदय-स्थल मे है, वैसी भावना नारी जगत में यत्र तत्र सौभाग्य से ही मिलती है। महिला समाज को ग्राप पर गर्व है।

दुर्ग, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर और सुजानगढ नामक स्थानों में भ्रपने चातुर्मास किया । दही, तेल और रस आपके लिए स्याज्य है ।

आपके उपदेशों को सुनकर श्रोता स्वतः मत्र मुग्ध से रह जाते है।



#### ग्राधिका ग्रनन्तमतीजी

एक तपस्विनी नारी के कंकाल मात्र खरीर में कितनी सबक्त, कितनी तेजस्वी धारमा निवास करती है यह जानना हो तो भ्रायिका अनन्तमतीजों के दर्शन कर लीजिये। रोग की पोड़ा, अन्तराय का क्षोभ और कठोर क्लाति की साधना उनके मुखपर कदापि नही पावेगे। भ्राप एक ऐसी आर्यिका है जो वर्ष में ३-४ मास ही आहार लेती है। प्रायः मौन रहकर धर्म ध्यान मे लीन रहती है।

तपस्विनी म्राधिका अनन्तमतीजी का जन्म १३ मर्ड १६३५ को गढी गाव मे हुआ था। आपके पिता लाला मिट्ठनलालजी थे और माता पार्वतीदेवी थी। दोनो ही धर्मपरायए। थे। स्थानकवासी मान्यताओं के विश्वासी थे। आपके तीन पृत्र व चार पृत्रिया हुई। जिनमें से चौथी का नाम इलायची देवी था और जिसने इस युग में इलायची कुमारी की कहानी दहरा दी।

बचपन में ही पिनाको मृत्युहो जाने से परिवार के लोग गढी छोड़ कर कांघला आ गये थे। इलायची देवी ने द वर्षकी आ युसे ही त्यागकी दिशामे बढना शुरू किया। कांघलामे बालिका स्थानक ग्रौर दिगम्बर जैन मन्दिर दोनो जगहों पर जाने लगी और दोष मूलक बस्तु जानकर त्याग करने लगी। १३ वर्षकी श्रवस्थामे तो रात्रि में पानी तक पीने का आ जीवन त्यागकर दिया।

जब ग्रापने भगवान महाबीर का जीवन चरित्र पढ़ा तब आपके मन मे यह सुदृढ विश्वास हुन्ना कि ग्रपरिग्रह मूलक दिगम्बर परम्परा से ही ग्रास्मकल्याण होगा ग्राम्यवा नहीं। फलन. ग्राप जहां कट्टर दिगम्बर परम्परा की पोषक बनी वहा महाबोर-सी विरक्ति हेतु तरसने लगी। आप भोग से योग की ग्रीर चलने का उपक्रम करने लगीं। जिन आभूषणों के लिए ग्राम्य दिल्या प्रास्प देती हैं उन्हें आपने हमेशा के लिए ग्राम्य महिलाए ग्रानेक कुकृत्य करने में भी सकीच नहीं करती है आपने उस वासना का बलिदान ब्रह्मचर्य ग्रात लेकर कर दिया। यद्यपि आप अभी न श्रुत्लिका थो न ग्रायिका नथापि आपकी साधना उनसे किसी प्रकार कम नहीं थी।

आप घण्टो सामायिक करती, लोग देवी कहकर पुजते, दर्शनो के लिए भक्त उमडते, ग्राशीर्वाद पाकर पूजे नहीं समाते। आप विचारती कि बिना दीक्षा लिये जब यह हान्न है तो दीक्षा लेने पर क्या होगा। १६ वे वर्ष में आपने दीक्षा लेने का विचार परिवार के सामने रखा तब परिवार ने घर में ही रहकर साधिका बनने के लिए कहा—पर ग्रागले वर्ष जब ग्राखाय रस्त देशभूष्रणजी महाराज विहार करते हुए ग्रागये तब अपूर्व ग्रवसर हाथ आया जानकर आपने दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। परिवार की अनुमति लेकर आचार्य श्री ने दीक्षा देकर आपको अनन्तमती नाम दिया। केशालुन्चन की क्रिया देखते हुए तो लोग अतीव विरक्ति का धनुभव करते थे। शरीर से आत्मा की दिशा में बढ़ते देख कर सभी सन्तृष्ट दिखते थे।

आहार सम्बन्धी कठोर नियमों के कारए। अनेको बार ग्रन्तराय आया और दस पन्द्रह दिन सक ग्राया पर आपके सुमुख की सौम्यता शान्ति सुषमा नहीं गयो। आचार्य श्री के साथ सम्मेदिशकार पर पहुंचने पर आपने ग्रायिका दोक्षा देने की प्रार्थना की तो उपयुक्त समक्तकर आचार्य श्री ने दीक्षा भी दे दी। आठ वर्ष तक गुरू चरगों में रहने के बाद—ियरनार क्षेत्र के दर्शन की लालसा लिये आप सुल्लिका विजयश्री के साथ चली, एक से ग्राधिक उपसर्ग आये, रोगों ने घरा, शरीर ने साथ छोड़ना चाहा पर आपने चिन्ता नहीं की। गिरनार पहुंचकर ग्रायने चानुर्मास का सकल्प पूरा किया।



# क्षुल्लिकाश्री जिनमतीजी



माताजी का जन्म मिनोदिया ग्राम, जि॰ जयपुर, राजस्थान में मंगसर बदी पंचमी स॰ २०७६ में हुआ । इनके पिता का नाम श्रीगोपीलालजी सोगानी व माता का नाम किस्तूर बाई था। इनका जन्म नाम किस्तूर बाई था। इनके छोटे चार भाई कमश मोहनलालजी, मागचन्दजी, मदनलालजी, कैलाशचन्दजी तथा तीन बहिने गटटबाई, सन्तीथवाई एवं सुगनबाई

है। आपकी शादी १३ (तेरह) वर्ष की भ्रावस्था मे श्रीमान् त्रिस्वचन्दजी पाटनी काकरा निवासी के सुपुत्र श्री मागीलालजी के साथ हुई। इनके कमश्रः दो पुत्रियां विमलाबार्ड व ताराबाई हुईं। भादी के ६ साल बाद ही इनके पति श्री मागीलालजी का स्वर्गवास हो गया। श्रपनी दोनों पुत्रियों की शादी करने के बाद संसारी कार्यों से इनका मन उचट गया व भगवान की भक्ति की श्रीर ध्यान श्राकृषित हो गया। आज से करीब २४ वर्ष पूर्व आर्थिका श्री धर्ममतीमाताजी का समागम हुमा । उन्हीं की प्रेरणा से आसाढ़ बदी १४ के दिन ग्राम कोछोर (सीकर ) में आचार्य भी शिवसागरजी महाराज से पांचवीं प्रतिमा के ब्रत लिये । इसके बाद आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज का चातुर्मास सीकर हुमा । इसी चातुं मास की आवाढ सुरी सप्तमी को आचार्य श्री से माताजी ने सातवी प्रतिमा के ब्रत लिये एवं माताजी ने दीक्षा हेतु श्री महाराज से निवेदन किया । महाराज ने कार्तिक बदी ४ का मुहूर्त दीक्षा हुतु निकाला किन्तु एन वक्त पर माताजी के घर वाजों ने दीक्षा नहीं लेने दी व माताजी को घर ले गये । किन्तु माताजी का मन तो भगवान की खोज में या अतः छः साल बाद एक रोज ह लेग ये । दिन का नाम लेकर माताजी देहली चले गये । वहाँ आचार्य देशभूषराजी महाराज एव धर्ममती माताजी के साम्निष्य में महाराज श्री के कर कमलों से मंगसर सुदी २ स० २०२२ में क्षाल्लिका दीक्षा धाररण कर ली ।

क्षृत्लिका दीक्षा के बाद माताजी, आर्यिका घर्ममती माताजी के संघ में रहकर भारत के कोने कोने मे घर्म प्रचार करती रही है। माताजी अपने विभिन्न चातुर्मास कमनः जयपुर, स्थीनिधि, (द० भा०) बेलगाव (दक्षिण्णी भारत) कोचली, कुलेरा, घूलिया (महाराष्ट्र) एव खानिया आदि कई स्थानों पर करती आ रही हैं।

जहाँ जहाँ भी माताजी गयी है वहाँ वहाँ विभिन्न वार्मिक प्रमुख्यान, जाप, मडल विधान आदि का आयोजन करवातो रही है। जयपुर में साधुओ हेतु शुद्ध वैयावृत्त औषधि निर्माण का कार्य भी इन्हीं के प्रयासो से प्रारम्भ किया गया है। जिसका वर्तमान में वैद्य श्री सुशीलकुमार संचालन कर रहे है।

सं० २०३६ में धर्ममती माताजी का स्वर्गवास हो जाने से माताजी अकेली रह गई।

सौभाग्य मे इस साल १०५ क्षुलिका जिनमती माताजी का चार्तुमास ग्राम रानीली, जिला सीकर (राज०) में बडी धूमधाम से हो रहा है। ६१ वर्षीय माताजी के मुदुभाषी स्वभाव एवं सार-गिंभत उपदेश से न केवल जैन समाज के लोगों में ही एक नया मोड़ आया है प्रिष्तु सन्य धर्माव-लिम्बयों पर भी काफी अच्छा प्रमाव पह रहा है। कई क्षत्रियों ने तो रात्रि भोजन, मौस, मिदरा का त्याग एव आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने का बत ले लिया है। जब से माताजी यहाँ पछारे है तब ही विभिन्न विधानों, मंडलों, लखणड एमोकार मंत्र जाप आदि का कार्यक्रम बरावर चल रहा है। माताजी के उपदेशों का सबसे ज्यादा स्वसर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। जिसका ज्वलन्त उदाहरए। यह है कि शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो माताजी के उपदेश में न जाता हो। इनके आगमन से सारा दिगम्बर जैन समाज रानीली मत्र मुग्ध हो गया है।

## शुल्लिका चारित्रमतीजी

आपका जन्म बेलगांव दक्षिए। में हुवा था। आपके पिता का नाम सगप्पा एवं माता का नाम जीवाका था। विक्रम सं० १६६५ में आपका जन्म हुआ था। वि० सं० १६७६ में आपकी शादी श्री बीरप्पा पाटिल के साथ हुई थी। ग्राप चतुर्थं जाति की थो, सं० २००२ में मुनि पायसागरजी से आएएद में सप्तम प्रतिमा के बन धारए। किए थे।

स० २००७ मे गुलबर्गा में आपने आहुल्लिका दीक्षा लो तथा वि० न० २०१७ में झा० देश-भूषएजी महाराज से आर्थिका दीक्षा धारएग की, आप कन्नड़ी, मराठी, हिन्दी की उच्चकोटि की प्रवक्ता हैं तथा सरल एव शान्त जीवन है स्रापका।



## क्ष्टिलका स्नाविमतीजी

श्री १०५ क्षुल्लिका आदिमतीत्री का गृहस्थावस्था का नाम जुबाई है। पत्टन को आपका जन्म स्थान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके पिता श्री फूलचन्द्रजी दशाहुम इथे। आपकी शिक्षा नाममात्र को कक्षा तीसरी तक ही हुई। जब आप श्रसमय में ही विधवा हो गई तब द्यापने साधु सत्स्वन, धर्मश्रवरण, धर्म-ध्यान मे मन लगाया।

कोल्हापुर नगर में सन् १९६० मे श्री १०८ झालाय देशभूषरणजी महाराज ने झापने सुल्लिका दीक्षा ले ली थी । आपने नाठी, प्रानन्द, फल्टन, आकुलज, भसवड़, गजपन्था झादि स्थानों पर चातुर्मीस किये । आप झतीब सरल स्वभाव की धार्मिक प्रकृति वाली है। धर्मश्रवरण, साध सम्पर्कसे झापने अच्छा खासा अनुभव प्राप्त कर लिया ।

### श्रुल्लिका प्रजितमतीजी



श्रीमती सुन्दरबाई का जन्म आज से करीब १० वर्ष पूर्व जवलपुर में हुआ था। झाएके पिता बसोरेलालजी एवं माता बुद्धिबाई थी। झाप जाति से गोलापुर्वे थी। आपका विवाह राजारामजी से हुआ। धापका लौकिक विकान नहीं के बराबर थी किए हा हुई। झापके चार भाई, तीन बहिने एवं तीन पुत्र व सात पुत्रियां हैं। घर में व्यवसाय दुकानदारी व एजेन्सी है। जब झापके नगर मे झादिसागरजी महाराज झाये तो उनके घर्माण्यके सम्भावित होकर आपने सं० २०२४ में चंत्रवदी पंचमी को अवएपेबलालों में झाचार्य देशभूवणजी से दोसा ले ली। आप छहुबाला, वेरायान्याना का विशेष जान रखती है।

आपने कोथली, फुलेरा आदि स्थानों पर चातुर्मास कर बाहर की समाज को धर्मलाभ दिया। आप सोलहकारण, कर्मदहन, अष्टान्हिका, पंचकत्याण व दशलक्षरा बनो का विधिवत पालन कर रही है। प्राप कई जगहो पर भ्रमराकरके बहा के समाजो को धर्मलाभ देग्ही है।



## क्षुल्लिका कमलश्री माताजी



आपका जन्म ग्राम वसगडे जि० कील्हापुर (महाराष्ट्र) में १६१४ अक्षय तृतीया को श्रेष्ठी श्री तोतावासीदे एव माता जम्मावती के यहाँ हुमा । रोहतक में आचार्य देशभूषएाओं से १६४५ में सोमवार प्राय सुदी जंबमी को बीक्षा ती । आग शान्त स्वभावी एवं गुरु मिक से परिपूर्ण हैं। धर्म प्रवार भी कर रही हैं। साथ ही साथ प्रास्म कल्याएा भी कर रही हैं।



## क्षुत्लिका जयश्री माताजी



म्रापका जन्म स्थान अक्कलकोट जि॰ सोलापुर (महाराष्ट्र) है। आचार्य. देशभूषण्जी से ई॰ सन् १६४६ जेट्ठ सुदी दसमी को अवण बेलगोला में आपने दीक्षा ली और म्राप म्रभी म्राचार्य सघ में रह रही हैं।



## क्षुल्लिका चन्द्रसेनाजी

सं० १६५२ मे उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ मे चान्दीबाई ने श्री अनन्तमलजी की धर्म-परनी श्री चिराँजादेवी की कुखी से जन्म निया था। आप अग्रवाल जाति की हैं। हिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान था। ग्रा० देशभूषण्जो महाराजजी से बारवंकी में छठी प्रतिमा के ज्ञत धारण् किए। ग्रावने घपने पति की आज्ञा से ग्राचायं देशभूषण्जी महाराज से ज्ञपुर में सं० २०१२ में शुल्लिका दीक्षा ली। आपने ग्रनेकों स्थानों में भ्रमण किया तथा घर्मोपदेश देकर श्रावक श्राविकाओं को सदमाणें मे सागा। ग्रन्त में सामधि लेकर आस्म कल्थाण कर स्थां सिधारी।



### क्षुल्लिका श्री कृष्णमती माताजी



श्री कृष्णाबाई का जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में हुवा या। आपके पिताजी का नाम श्री बापूराव कटेक था। मानाजी का नाम ठक्कुबाई था। १६७० वि० सं० में भ्रापका जन्म हुन्ना था। आपने मराठी में शिक्षा प्राप्त की मुनि पायसागरजी से आपने दूसरी प्रतिमा थारण की, सातवीं प्रतिमा भवण बेलगोला में आ० देशभूषण्याजी से ली। सं० २०१६ में आ० देशभूषण्याजी से आपने श्रुक्तिका दीक्षा ली। आप आचार्य श्री की सेवा में रत रहती हुई आश्म साधना में रत रहती थी अन्त में समाधि धारण कर स्वर्ग प्यारी।

#### प्रापिका वोरमतीजी

श्चापका जन्म हिंगण गाव जि०कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में हुआ। पिता देवण्या एवं माता गगाबाई थीं। आपका पूर्व नाम उमादेवी था। आपका विवाह सखाराम पाटील से हुआ। मांगूर जि० बेलगांव (कर्नाटक) में रहते थे। आपने संसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए प्राचार्यश्री देशभूषणजी महाराज से दीक्षा घारण की। आप आचार्यश्री के संघ में रह रही हैं तथा आस्म साधना कर रही है।



## क्षुल्लिका राजमतीजी



पार्वनीका जन्म बूजालेडो (काधला) उत्तर-प्रदेश में हुवा था। आनके पिताजी का नाम श्री शीलजद थामानाजीकानाम ग्रमूरीदेवी था।

पू० आचार्य श्री देशभूषणजी महाराज मे क्षित्लका दीक्षाली।

कोल्हापुर में दीक्षालेने के पश्चान् आपपने अने को स्थानों से श्रमण किया तथा समस्त भारत वर्ष में विहार कर धर्म प्रभावना की।

जयपुर के निकट चूलिंगरी क्षेत्र का विकास आपके अथक प्रयस्त का फल है जो जयपुर की शोभा में अद्वितीय है तथा आज जो एक क्षेत्र के रूप में प्रयट हो रहा है। आपने जैन धर्म जागृति के कार्यों में विजेश सहयोग दिया है।

ग्राप अभी क्षेत्र पर रहकर क्षेत्र की रक्षा तथा उसका विकास कर रही हैं। घन्य है आपके त्याग को तथा ग्रापके जीवन को जो मान कषाय को तथा ग्रीभमान को त्याग कर ग्रात्म साधना में तरपर है।

## क्ष्टिलका श्रेयांसमतीजी



गृहस्य नाम — कुमारी केसरबाईओ जन्म सम्बत् — १६२५ स्थान नातेपृते जि॰ सीलापृर पिता का नाम — श्री केमचन्दजी माता का नाम — श्री जियाबाईजी कोकिक शिक्षा — पीचवी क्र कत द्यारा — १६५० ग्रा॰ शांतिसागरजी क्र स्थित द्यारा च ना स्थान क्र स्थान व्याप्त सार्यों का अपी वेशभूषएजी से १६६७ अपने अपने अपने जीवन में अनेक धार्मिक सम्बंध का

अध्ययन किया एव भ्रजितमतीजी की सेवावैयावृत्ति मे तस्पर रहतीहैं।



## आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज इस्स बीक्षित शिष्य



आचार्य श्री महाबीरकीर्तिजी महाराज

आचार्य विमलसागरजी मुनि श्री कृत्थसागरजी मुनि श्री नेमिसागरजी मुनि श्री स्धमंसागरजी मुनि श्री वासुपुज्यसागरजी मूनि श्री वर्धमानसागरजी मूनि श्री भ्रादिसागरजी मूनि श्री संभवसागरजी मुनि श्री निमसागरजी क्षरलक आनन्दसागरजी क्ष्लक द्यादिसागरजी क्षरूक निममागरजी क्षत्लक संभवसागरजी शल्लक नेमिसागरजी क्षुल्लक चन्द्रसागरजी क्षुल्लक शीतलसागरजी ग्रायिका श्रेयासमतीजी आर्थिका बोरमनीजी ग्राधिका शीलमतीजी श्रायिका सुपारवं मतीजी क्षाल्लका ग्रादिमतीजी क्षांत्लका जिनमतीजी क्ष्तिका नेमीमतीजी क्षाल्लिका चन्द्रमतीजी

### आचार्य विमलसागरजी महाराज



परम पुज्य प्रातः स्मरगीय ज्योति-विंद, तपस्वी, चारित्र चक्रवर्ती श्राचार्य श्री १०८ विमलसागरजी महाराज जिनके श्री ग्रागमन की सूचना मात्र से हो प्राणियों के हृदय कमल खिल उठते हों, जिनके नगर प्रवेश के समय से ही समस्त भक्त जीवो के हृदय में धर्म की अजस्त्र धारा बहने लगती हो, जिन्होंने कितने ही भव्य जीवों का कत्याएं किया हो, जिनके समक्ष राजा-रंक, अमीर-गरीब, शत्र-मित्र काभेद भावन हो, जो सब पर सदा सर्वदा बात्सल्य दृष्टि रखते हों, ऐसी महान धारमाकी यशोगाथा लिखना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है।

#### जन्म एवं शिक्षाः

आचार्यश्री का जन्म ग्रादिवन कृष्णा७ स०१६७२ को उत्तरप्रदेश के एटा जिलान्तर्गत जलेसर कस्बे से लगभग डेढ मील दक्षिण में 'कोसमा' नामक गांव में हुआ । आपका नाम श्री नेमीचन्द रखा

गया । आपके पिता श्री लाला बिहारीलालजी सुप्रतिष्ठित गृहस्थ ये तथा माता कटोरीवाई धर्म के प्रति वडी आस्थावान थी । जन्म के छ: मास पश्चात् ही आपकी माला का स्वगंबास होने से आपका लालन-पालन ग्रापकी वृत्रा श्रीमती दुर्गाबाई के सरक्षरण में हुआ।

प्रारम्भिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा हेत् स्नापने लगभग १० वर्षों तक गोपाल सिद्धान्त विद्यालय मुरेना में श्रध्ययन किया और वहाँ से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की । वहाँ विद्यागुरू न्यायालंकार प॰ श्री मनखनलालजा शास्त्री के सानिध्य मे भ्रापने धार्मिक संस्कारो एव आगम में पूर्ण श्रद्धा और हड्ता प्राप्त कर अंन सिद्धांतों के रहस्य को हृदयांकित किया। तदुपरान्त भ्रापने नौगामा (क्रुवामन सिटी) विद्यालय में अध्यापन कार्य किया।

#### तपस्या के क्षेत्र में पदार्पण :

प्रारम्भ से ही आपमें वैराग्य भावना कूट-कूट कर भरी गई थी। अनः आप प्रायः शानित की खोज में धर्म स्थानों की यात्रा करते रहते थे। एक बार ध्राप साइकिल से सम्मेद शिखर की यात्रा करने निकल गए जहीं पहुंच कर आपने वन्दना की और तत्यश्वात सम्पूर्ण भारत के तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की। प्रापको वेराग्य भावना से विमुख करने हेतु ध्रापके पिता ने ध्रापके लिए एक कपटे की दुकान भी खूलवा दी किन्तु पिता के प्रयास भी आपको सांसारिक बन्धनों मे न बाध मके। परिणाम-स्वरूप आपने ध्रारम कल्याए। हेतु थी १० - आचार्य कल्य श्री वन्द्रसागरणी सुद्धजल का नियम ले लिया। युनः परमपूज्य आचार्य श्री सुधमंतागर महाराज का उपदेश धौर उनकी प्रेरणा का प्रभाव आप पर इतना गहरा पड़ा कि आपमें संसार निवृत्ति तथा वैराग्यवृत्ति की भावना एकदम जाग्रत हो गई।

#### दीक्षाः

ग्रायाढ मुदी ५ म० २००७ आपके जीवन का वह जाज्वत्यमान दिवस है जिस दिन ग्रापने समस्त सासारिक जीवन त्याग कर गृहस्य जीवन मे पूर्ण मुक्ति हेतु ग्राचार्य श्री १००० महाबीर कीर्तिजी महाराज के पास बडवानी सिद्ध क्षेत्र पर क्षुस्तक दीक्षा ग्रहण की। ग्रापको वृष्यसागर नाम से विभूषित किया गया। सात माह की अल्प अवधि में ही झुल्लक वृष्यसागरजी ने कठोर, तप, सयम, साधना और स्वाध्याय द्वारा ग्राचार्य श्री को इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने स्वतः ही माय सुदी १२ सं० २००७ को धर्मपुरी दिल्ली में आपको ऐलक दीक्षा दी तथा सुधर्मसागर नाम प्रदान किया। दो वर्षों के ग्रन्तराल में ही आपने अपने अपको पूर्ण निर्यन्य दीक्षा के लिये गुरुवरणों में ग्राप्तक कर दिया। परिगामस्वरूप फाल्युन वदी १३ सं० २००६ को इसी स्वर्णागरी की पावन तथे भूमि पर आचार्य श्री १०० महावीर कीर्तिजी महाराज द्वारा ग्रापका निर्यन्य दीक्षा समारोह सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर सम्पन्न किया गया तथा १०० ऐलक श्री मुधर्मसागरजी ने श्री १०० विमलसागर नाम ग्रहण कर सर्वोच्च मुनि पद प्राप्त किया।

#### आचार्य पदवी:

मुनि श्री १०८ बिमलसागरजी महाराज श्री जिनेन्द्र भगवान के वचनामृतों का पान जन-जन को कराते हुए जब टूंडला (जनवद-स्रागरा) में पधारे तब वहाँ की धर्म प्राग्रा जनता एवं बाहर से प्राए जैन सतावलिम्बयों ने प्रापको यथोजिन गरिमायुक्त सम्माननीय पद प्रदान करने हेतु एक विश्वाल समारोह का प्रायोजन किया। अगहन बदी दूज सं० २०१८ को आयोजित इस विश्वाल समारोह में धर्म रत्न सरस्वती दिवाकर पं० लालाराम आस्त्री तथा पं० माणिकवन्द्रजी शास्त्री भी उपस्थित थे। तब दीक्षा गुरु आचार्य महावीरकीर्तिजी का आदेश प्राप्त कर उपस्थित जन समूह के जनघोष के बीच मृति श्री विस्तसागरजी ने धाचार्य पद घारण किया। आपको धाचार्य पद पर विभूषित करते हुए आपसे यह निवेदन किया गया कि इस धोर किम्बयुग में धर्म रक्षा का भार अपने मुहढ़ कन्मों पर प्रहुण करते हुए समस्त निरोह, अवोध प्राणियों के हृदय मे धर्म का बिगुल बजाये ग्रीर सदैव उनका मार्गदर्शन करते रहे।

#### उपसर्ग एवं अतिशयः

जैन साधुष्रों के जीवन में उपसर्ग का बहुत हो महत्व है यही वह महत्वपूर्ण सीड़ी है जो जैन मुनियों को झारमोग्युख कर मोक्ष पथ की ओर अग्रसर करती है। निश्चयनय के बारक सम्यक्ष्ष्रि साधु जब निर्विकारभाव से उपसर्गों को सहन करते हैं तो अनिशय का प्रकट होना स्वाभाविक है। आचार्य श्री का जीवन घोर उपसर्गों और श्रातिश्चमों से युक्त है। यही कारए। है कि हर साधु त्यागी जती एवं श्रावक हृदय ग्रापके श्री चरणों में स्थान पाने को सदैव लालायित रहता है जिन्हें आपके चरणों में स्थान मिल जाना है उन्हें नवनिधि एवं समस्त सिद्धिया स्वयमेव प्राप्त हो जाती है।

ध्यापके अतिक्षय की गायायें आज भी बन्धाजी एवं जुडा पानी तीर्थ क्षेत्री के निवासियों नथा आस-पास के लोगों के मुंह कही सुनी जानी हैं। इन दोनों तीर्थ क्षेत्रों में स्थित कुद्यों में पानी न होने से वहाँ के लोगों को अस्याधिक परेश्वानी होती थी। ग्रापके चरण कमल इन स्थानो पर जब पडे आपने नुरस्त ग्रादिनाथ भगवान की प्रक्षाल करा उसके जल से कुंओं में पानी ही पानी भर दिया। अट्टजल से भरे वे कुएं ग्राज भी आपके अतिकाय का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करते है।

आपके म्रतिभय का एक अन्य उदाहरण उस समय दृष्टिगोचर हुआ जब कि झाप जालेटन गांव में मिर्जापुर जा रहे थे। रास्ते में भ्राप एक जगह शोच हेतु रुके। शौच से निवृत्त होने पर झापने अपने ममझ एक भयकर शेर को देखा जिसे देखकर आप रचमात्र भी विचलित नहीं हुए। आस्म-ध्यानी आचार्य श्री ने उपसर्ग निवारण पर्यन्त तक सकत्त सन्यास ले एमोकार मन्त्र का पाठ प्रारम्भ कर दिया। आपके ध्यानस्थ होते हो बनराज सिंह झापके समझ और नजदीक आया तथा मस्त्र नवाकर छुलागे लगाता हुआ जगल में चला गया। आपके साथ में उस समय उपस्थित श्रावक जो कि भय से किकतंत्र्य विमुख हो गया था इस घटना को देखकर झाश्चर्यंचिकत रह गया। झापको निर्यन्थ मुनि तपस्या से म्राजित शक्ति के प्रभाव से श्री सम्मेदशिक्तरजी की यात्रा करते समय अनेक बार चन्द्र-प्रमुटोंक, पाक्ष्वं प्रमुटोंक एवं जलपन्दिर पर सिंहों ने आपके चरणों में नमन किया है। एक बार आप जब संघ सिंहत भ्रक्तवर से जौनपुर जा रहे थे तथ रात्रि में म्रापको एक रेल्वे चौकों पर शयन करना पड़ा। उस समय कहीं से एक भयानक दो हाथ लम्बा काला सर्प आकर आपने हाथ पर कीडा का करने के पदवात् सर्प आचार्य भी की प्रदक्षिणा देकर अपने स्थान को चला गया। इस घटना को देखकर बहां उपस्थित व्यक्ति घोर आह्वर्य में हुव आचार्य श्री की अंग्लं कार करने लगे।

#### तीव तपोबल:

आपकी आरम साधना की प्रखर ज्योति एवं तपोबल के समक्ष आपके प्रति दूषित भावनायं रखने वाले व्यक्ति भी नतमस्तक हो जाते हैं। एक बार पावापुर के समीप भदरिया ग्राम में वहाँ के निवासियों के फुण्ड झापको मारने पढ़ीं के जिस तपोबल के प्रभाव से वें ननमस्तक होकर चले गये। निरस्तर साधना से आपने वीद्विक एव मात्रिक जान में अंब्दता झाँजत कर ली है। झापका निमित्त जान भी ख्रति निमंल है। मनुष्य के मुख को देखकर ही उसके अन्तरुक्तरण में युम्हती भावनाओं का आप सहज ही अनुमान लगा लेते हैं और तस्तम्बन्धी आपके कथन सस्य होते हैं। अपने इस गुए। से झापने ह्लारों तर नारियों को झसीम करों से मुक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि आपके बहु और सदैव एक मेला सा लगा रहता है।

#### संबर्द्धन एवं संरक्षण क्षमताः

"शिष्यानुप्रह कुलला" के गुरा ने युक्त आचार्य श्री के कोमल स्वभाव एवं करुए। ढूँ हृदय में शिष्यों का संबद्ध न एवं सरंक्षाएं करने की अभूतपूर्व क्षमता है। श्रापने अनेक ब्रतीनार्यों को ब्रह्मचारी, क्षुत्लक, क्षुत्लिका, ऐलक, आर्थिका एवं मुनि दीक्षा प्रदान की है तथा प्रव भी निर्मन्य साधु वृत्तियों को उत्पन्न करने में लगे है। इस प्रकार आप अनेकों भव्यात्मात्रों को दोक्षा दे देकर मोक्षमागंपर अग्रसर कर रहे है। आप श्रपने समस्त शिष्यों को ज्ञान ध्यान तथा नप में लीन रक्षते हैं।

#### जनकल्याणः

परोपकार आपका विशेष गुरा है। आपने अब तक हजारों व्यक्तियो को शुद्धजल के नियम दिलाये हैं। अनेक मासाहारियों को झाकाहारी बनाया है तथा कई श्रावकों को त्यागी बनाया है। आप हर स्त्री, पुरुष, बालक, खूड, युवा एव युवती को बती संयमी देखना चाहते है। छोटे-छोटे बतों द्वारा भी प्रास्ती मात्र के कल्याण की भावना छापके हृदय में कूट-कूटकर भरी है छापकी वास्ती में मिश्री सा माधूर्य, दृष्टि में ब्राक्षण शक्ति तथा ज्यवहार में ब्रानोखा जादू भरा है। आप तरए-तारए निज-परिहत दक्ष, संगल भावना के संगत अनेक गुणों से मंडित होने के कारए। एक विशाल मुनि संघ के ब्राधिपति श्री हैं और गुरु परम्परानुसार शिष्यों पर वास्तन्य दृष्टि रखते हुए उन्हें ज्ञानार्जन कराते रहते हैं। आप यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, विशारद तथा भविष्य वक्ता तपस्वी होने से असख्य जन का कल्याण कर रहे हैं।

#### त्यागकी मूर्तिः

६४ वर्ष की अवस्था होने पर भी आप मे रंचमात्र प्रमाद नहीं है। आप रात्रि मे मात्र तीन चण्टे को नीद लेते हैं तथा वह भी ब्यानस्थ मुद्रा मे। अपने देनिक पट आवश्यक कार्यों मे जरा भी बिायलता नहीं बरतते आपने चारित्र शुद्धित तथा फ्राय कर बतों को पूर्णता दी है। आप प्रत्येक चार्तुं मास अविध में एक दिन ग्राहार तथा एक दिन प्रवाद प्रयात् ४८ घण्टे बाद ग्राहार लेते हैं। बहु भी बना किसी अन्तराय के सम्पन्न हो तन, इन उपवासों के ग्रातिरक्त अन्न का त्याग तो आप सनेक बार काफी लम्बी ग्रवधि के लिए कर चुके हैं। अपनी ग्रमूनपूर्व त्याग एव संयम की क्षमना से ग्राचार्य भी एक इतने बड़े संघ को संगठन देकर देश और समाज का करणाण कर रहे हैं।

#### र्घामिक संस्थाओं की स्थापना :

अनेक धार्मिक संस्थायं, चैत्यालयं, मन्दिर, स्वाध्यायणाला, औषयालयं एवं धर्मशालायं प्रापके उपदेश एव प्रेरणा से अनेक स्थानों पर स्थापित की गई है। जिनके माध्यम से वर्तमान में अनेक भ्रम्य प्राणी पुष्पोपार्जन कर रहे हैं। गुनौर में जैन पाठणाला, ट्रेडला में ओषधालयं, श्री सम्मेदशिखरजी पर भ्रथ्य समयशरण और राजगृही में आचार्य महाबीर कीनि सरस्वनी भवन आज मी आपकी संशोकीनि गा रहे हैं। आपने कई पच कल्यारणक प्रतिकार्य कराई है जिनका वर्णन लेखनी से बाहर है। आपको सोनागिरि चानुर्मास अविध में आपकी प्रेरणा से क्षेत्र में एक विद्यालय की स्वापना की गई है तथा पर्वत पच ब्यूप्रभ भगवान के मन्दिर के बाह्य प्रागण में बाहुबली स्वामी की मूर्तिय के वी गौर नग एवं प्रनंगकुमार मुनियों की मूर्तिया स्थापित की जा रही हैं एवं कमेटी के पास एक विद्याल सरस्वनी भवन तथा सभा-भवन का निर्माण कार्य चालू है। यही कारण है कि स्राचार्य श्री को जैन समाज की आध्यारिसक सम्यत्ति कहा जाता है।

भ्रापके द्वारा हाल ही में सोनागिर से चन्द्र प्रभू चौक से एक मुनि दो क्रायिका एक क्षुल्लक एवं क्षुत्लिका दोक्षा करायी गई है। ब्राचार्य महाराज अत्यन्त शान्त परिणामी, महान तपस्वी विद्वान साधुहैं। स्रापके माध्यम से समाज स्त्रीर राष्ट्रका बहुत कल्या सु हो रहा है। स्नापने अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करते हुए समस्त विष्ठ में न केवल जैन धर्म को विष्ठ धर्म की मान्यता दिलाई है भ्रषितु जन-जन में व्याप्त भ्रान्तियों को बड़ी ही सहस्यता से दूरकर अनेकानेक प्रास्तियों को भ्रास्म कल्यास्म के सम्मार्ग में लगाया है। ऐसे विद्वान तपस्वी श्राचार्य रस्न श्री चिरायु हों, यही मंगल कामना है।



## मुनिश्री कुन्थसागरजी महाराज

धार्मिक प्रेम होने के कारए। प्राप्ते भी १०८ मुनि सम्मितसागरजी से दूसरी प्रतिमा के बत धारए। कर लिए। इसके बाद म्राचार्य भी १०८ महावीरकीर्तिजी महाराज से आपने म्रवाड़ सुदी दूज विक्रम संबत् २०२४ में हमच (दक्षिए।) में मुनि दीक्षा लेली। ग्रापने हुमच, कुम्बलगिरि गंजपंथा आदि स्थानो पर चातुमीस कर धर्मबृद्धि की। आपने तीनों रसी का स्थाग कर दिया है।



# मुनिश्री नेमिसागरजी महाराज

म्राट मार्च सन् उन्नीस सौ तीस में राजस्थान के नरवाली (वांसवाड़ा) नामक स्थान में माता श्रीमती जक्कुवाई की पुनीत कृष्टि से आपका मगलमयी जन्म हुमा। आपके पिताजी का नाम श्रीमान् नायुलालजी है। आपका बचपन का नाम छगनलाल था। बचपन से ही आप भ्रमंचल एवं सारस्यगमित थे। आपने कक्षा चार तक शिक्षा पाई। छात्र जीवन में आप एकदम गम्भीर रहते थे ऐसा लगता था जैसे अनवरत किसी जिन्तन में लगे रहते हों ग्रीर फिर

भोला वचपन सारत्य लिए जब यौबन उपवन में आया। असमर्थ हुई उलभाने में तब पुरुषों की जितवन माया।। निष्काम भावना के आगे कलियो की गण्य विलीन हुई। सासारिक छलनाए सबही जिनके समक्ष अब शीए। हुई।। ऐसे विभूति धारी महत्त्व को शत-शत सादर वन्दन है। जिनके चरणों की रज कठोक सम्मुख नगण्य नंदन वन है।

बाल हृदय पर जब सांसारिक छलनाऐ प्राती तो चिकने घडे मे पानी की बूंदों जैसी क्षरोंका थें भी पराश्रय न पाती यह देखकर लोगों को आश्चर्य होता था कि इतनी छोटी उम्र और ऐसे गम्भीर विचार। बचपन गया, योवन आया किन्तु उसमें बसन्ती बूनहीं म्राई। वासना ने म्रापके प्रशान्त मानस की ओर आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत स्वप्न में भी नहीं की। आपने वालब्रह्मचारी का पुनीत भीर कठिन खत लेकर संसार की समस्त सुख सामग्री एवं भोगविलासों को नगण्य एवं सर्वया उपेक्षित सिद्ध किया।

आप पिताश्री के साथ ब्यापार किया करते थे । धार्मिक प्रवृत्ति ने आपके हृदय में बचपन से ही अपना एक कोटर बना लियाया । उम्र के साथ नाथ स्वाध्याय एवं घर्म प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती गई। साथ ही संसार के प्रति उदासीनता का भाव भी पुष्ट होना चला गया।

सांसारिक चमक दमक बचपन में ही जिनके सामने पराजित हो जुकी थी उनको गाह्नंस्थ्य बन्धन भला कवतक बाघ सकता है। वेराग्य भावना बढ़ती गई और आपने सवत् २०२४ ६ सितस्बर सन् ६७ में हुमच पदमावत ( शिवभोगा) मैसूर स्टेट मे श्री १०० धाचार्य महावीरकीर्तिजी से मृति दीक्षा ग्रहण की ग्रीर संघ मे सम्मिलित हो गये।

तस्परवान वही हुम्राजो संघों में सदैव से होता आया है। ग्राचार्यजी से ज्ञानार्यन कर सर्व साधारण को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करना तथा उपदेश देना यही विषय अब प्रापके जीवन के पहलू हैं। म्राष्ट्रमी और चतुर्देशी को आप ब्रत रखते हैं। म्रापने चार रसों का स्याग किया है। प्रापकी कीर्ति उज्ज्वल हैं। मुनि धर्मका पूर्ण पालन करते हुए म्रापने न जाने संसार सागर के कितने गुमराह व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन किया। आज भी ग्राप अपने ज्ञान के प्रक्षय भण्डार से लोगों को संपृष्त करते हुए उनको उचित मार्ग का निर्देशन करते हैं। आपका अलौकिक व्यक्तिय अनुकरणीय है।

200

## मुनिश्री सुधर्मसागरजी महाराज

ग्रापकी जन्म भूमि धरियाबाद है आपके पिताजी फनहचन्द काजी है। काजी दशाहुमए। गोत्र बुद्धेदबर है ग्रापकी मातेष्वरी चम्पाबाई बोदाबत मूलचन्दजी की लड़की थी उनकी दो सन्तानं हुई एक लड़की रूपाबाई ग्रीर एक आप (केसरीमल) थे।

श्री केसरीमलजी का जन्म विक्रम म० १६६६ में फाल्मुन बरी १० के दिन हुआ प्रापने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की । एक बाह्मए। प्रमानाल जो कि गूबर गीड जाति के थे। उनके पास प्रकामप्रजी व मोक्ष शास्त्र पटे आपकी शादी विक्रम स० १६६१ फाल्मुन बरी अष्टमी के दिन श्री चन्दाबन चुल्लीलालजी मोतीलालजी की सुपुत्री रूपादाई के साथ हुई जो कि गामडो दशा हुमए। जैन जाति की थी उसकी को खासे तीन लड़के व १ लड़की उत्पन्न हुये उनके नाम है। भैंबरलाल, बालचन्द्र और एक छोटी लड़की का नाम कान्तादेवी है आप अपनी आजीविका गल्ले व परचूनी की दकान से चलाते थे।

गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुये भी भ्रापका मन सदैव ससार से विरक्त रहा। सामारिक प्रलोभन आपकी भ्राप्ता को जरा भी विचलित न कर मके।

सं० २०१६ की कार्तिक सुदी मे १००० श्री सिद्धचक विधान मुगाणे मे आपने करबाया स्नापने वहा परसभा मे धर्मोपदेश के बीच तीन हजार जनता की साक्षी में श्री १०५ शुल्लक झम्सागरजी से पहली प्रतिमा ली। स० २०१७ मे श्री १०० बद्धंमानसागरजी महाराज मे छठी प्रतिमा के स्नत लिये। सं० २०१० में श्री १०० मुनिराज आदिसागरजी महाराज से सानवीं प्रतिमा के द्रत लिये। फिर स्रापने श्री १०० मुनिराज आदिसागर महाराज की समाधि में भाग लिया।

म्नापने श्री १०८ चारित्र चक्रवर्ती आचार्यमहावीरकीतिजी महाराज से आसोज सुदी १० शनिवार को ११ बजकर १५ मिनिट पर अन्त्लक दीक्षा ली। श्रीर वहाँ से रवाना होकर गिरनार आये और बहां पर अवाढ़ सुदी में १०-६-७० धानवार को मुनि दीक्षा हुई भीर फिर बातुर्मास पूर्ण होने पर बहां से बिहार करके पावागढ़ पहुंचे वहाँ से अहमदाबाद आये रास्ते में गणेशपुर में गुरु महाराज की समाधि कराई। वहां से उदयपुर खानिया में चातुं मास किया फिर सम्मेदशिखर में चातुं मास किया फिर खण्डिंगरी उदयगिरी आकर पौष सुदी १४ को केश लोंच किया और फिर वहां से बिहार कर कटक आये वहां ३।। महीना रहे फिर १९७४ वैसाख बदी १३ को कलकत्ता को विहार किया फिर कलकता में चातुर्मास की स्थापना हुई।

श्री महाराजजी कालप बहुत श्रेष्ठ है। पगपगपर कमंपीछा कर रहे है फिर भी महाराज अपने तप को इब्ता पूर्वक पालन करते हुए मोक्ष के मार्गकी तरफ कदम बढाते जा रहे हैं महाराजजी का बहुत ही सरल स्वभाव है और हर समय घमं में लीन रहते हैं। समाज को आराप जैसे मुनिराज पर महान गर्व है।

Ω̈́Ω.

## मुनिश्री वासुपूज्यसागरजी महाराज

आपका जन्म कार्तिक बदी १० सम्बत् १६८२ मे ग्राम गढमोरा जिला गंगापुर (राजस्थान) में सेठ श्री ख्रानमलजी काला के यहा पर हुआ। आपका बचपन का नाम श्री कपूरचन्द एवं माता का नाम मूलीबाई है। आपने सन् १६६४ में गृह त्याग दिवा एव श्रुस्तक दीक्षा ले ली। तदुपरान्त सन् १६७० मे श्री १०० आचार्य श्री महावीरकीतिजी महाराज से मांगीतुंगी क्षेत्र पर मृति दीक्षा ली। तबसे प्रापका नाम वासुपुज्यसागरजी हो गया। प्राप बहुत ही मृदुभाषी हैं। प्रापका प्रधिकतर समय प्रमं स्थान एवं अध्ययन मे ब्यतीत होता है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर चातुर्मास करते हुए प्राप धर्म वृद्धि कर रहे हैं।



# मुनिश्री वर्धमानसागरजी महाराज



आपका जन्म घरमपुरी जिला (धार) निमाइ

म० प्र० के निवासी श्री हुआरीजालओं की धर्मपस्ती
श्रीमती कस्तूरीबाई की कोख से श्रावण शुक्ला
त्रयोदणी स० १९८४ को हुवा। प्रापका गृहस्य
श्रवस्था का नाम श्री मागोलालजी था। प्रापके वंशज
धर्म परायण वृत्ति के होने के नाते आपमें बचपन से
ही धर्म के प्रति श्रद्धा एवं पूर्ण आस्था थी। आपने
स० १६९७ में ही दूसरी प्रतिमा के त्रन इंदौर में ले
लिये थे। नत्पश्चात् २००८ में सप्तम प्रतिमा ली
और स० २००६ में हो चेंदेरों में शुल्लक दोक्षा धारण
कर ली। ध्रमण करते हुये आप स० २०११ में श्री
सम्मेदिश्वर पहुंचे जहा सापने फानुन शुल्ला १५ को

अाचायं महावीरकीर्तिजो महाराज सा० से मुनि दीक्षा धारण कर नी । आपको सस्कृत, हिन्दी, प्राकृत, मराठी, गुजराती, स्रयेजो, कलड़ झादि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त है। स्नाप ज्योतिष-सास्त्र के भी स्रच्छे जाता है। अब तक झापके चातुर्मास इंदौर, भोषाल, कटनी, सम्मेदशिखरजो, चापानेर, फुलेरा, जयपुर, टोडारायसिंह, प्रनापगढ़, धरियावद, श्रवणवेलगोल उदयपुर झादि स्थानों पर मानन्द समपन्न हुये है।



## मुनिश्री श्रादिसागरजी महाराज

पूज्य आदिसागरजो महाराज उदारमना सरलाशय परम तपस्वी महाप्रती संत हैं। आपका जन्म दक्षिए। प्रति में कांगनीली नामक गाव में हुन्ना है तथा तालुका चिकीडी जिला बेलगांव में पड़ता है। कांगनौसी गांव है तो छोटा पर बड़ा सुन्दर है। यहां के निवासियों को सभी सुविधाये प्राप्त हैं। इस गांव में दिगम्बर जैन धर्म का झाराधन करने वाले एक श्रावक बंपति रहते थे जिनका नाम देवगोडा नरस गोडा पाटील व इनकी पत्नी का नाम सी॰ मदनावली था। ये दोनों परम धार्मिक दान पूजा में आसक्त परम संतोधी थे। इनके दो पुत्र व तीन पुत्रियां हुई। १. आक्काताई, २ बापू-साहेब, ३. कूसुमताई, ४. श्राना साहेब, ४. गगुताई।

पूज्य स्व० १०६ श्री आवार्य शातिसागरजी महाराज जिस परदाणुद्ध पाटीदा बंग में उत्पन्त हुये थे उसी चतुर्य जैन पाटीदा वंग में आपने जन्म लिया है। आपका जन्म कागनीली गांव में दिनांक १४-१-१६१६ को पौच में हुआ है। आपकी अपयोग किया मी कागनीली में ही हुई पर मराठी सप्तम कक्षा तक का शिक्षण प्रापने वेदागाव में प्राप्त किया था। जब ग्राप्तकी बड़ी बहिन आकाताई के विवाह का दिन निश्चित हुमा और उसके लिये भोजगांव से वरात ग्राई तो उसमें श्री ... ... ... भी आये थे उन्होंने वापू साहेब के साथ अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रक्षा जिसे श्री देवगोड़ाजी ने तरकाल स्वीकार कर तिया वस किर क्या था बहिन के विवाह के अवसर पर ही आपका विवाह भी श्री देवंद्र मानागत, भोजकर की पुत्रो सी० काक्षिणी मुरदेवी के साथ सन् १९३७ मे १६ वर्ष की प्रवस्था में हो गया। उभय दम्पत्ति तब आवक धर्म की परिपालना करते हुये अपना समय व्यनीत करने लगे।

कुछ समय बाद श्री बापू साहेब ग्रवींपार्जन की दृष्टि से बडौदा पहुच गये और वहा (सैकिन्ड बडौदा इन्फेन्ट्री में ) मिलिट्री में भरती हो गये। मिलिट्री में ग्राप श्रनुवासन प्रिय दृढ़ निश्चयी सस्य निष्ठ सैनिक सिद्ध हुये। आपकी इस सस्य निष्ठा से प्रभावित होकर श्रिधिकारियों ने सैनिकों की भोजन व्यवस्था का भार भी आपको ही सौप दिया।

सन् १९४० में जब युद्ध छिड़ा तो म्रयंज सरकार की प्रेरणा से बड़ीदा सरकार ने एक मिलिट्टी भेजी, जिसमे १५०० सैनिक थे। श्री बाषु साहेब को भी इस मिलिट्टी मे जाना पड़ा, सारी व्यवस्था का भार तो आप पर ही था। ग्रापने बड़ी कुखारता के साथ व्यवस्थाये स्थान-स्थान पर करते रहे। इस तरह यह मिलिट्टी बडौदा से रवाना होकर लाहौर आगरा होते हुये कलकत्ता पहुंची और वहां फंनी-जटगाव बन्दरगाह पर व्यवस्था हेतु माथी। इसी समय कागनीनी से प्रापके छोटे भाई श्री म्रामा साहेब का तार मिला, पिताओं को तबियत खराब है बीघ आग्री। पर सैनिकों को व्यवस्था का भार सैनिकों का अनुसासन—आप तत्काल वापिस न लीट सके। एक माह बाद जब म्राप वापिस लीटे तो गांव के बाहर ही आपको पिताओं के स्वगंवास के समाचार मालुग पड़े। आपकी उस समय पिता के असह्य वियोग का दुः वातो बहुत ही हुआ पर उपाय क्याया भवितब्यता को कीन टाल सकता है ऐसा सोचकर धापने दुः वाके वेग को कम किया। घर पहुंचे माता बहिन भाई सबको बिलव्यते दुःश्व से कातर देव्य स्वय भी एक बार तो विचलित हो गये पर तुरन्त प्रकृतिस्थ हो परिवार को समक्षाया शांत किया तथा गांव में ही रहने लगे। गृहस्थों का सारा भार आप पर हो आगया या उसको ध्राप बहन करने लगे। भाई बहिन सभी का विवाह ध्रादि गृहस्थ सम्बन्धों कार्यमब आपको ही करना पढ़ताथा।

कुछ दिनों बाद आपकी माताजी का स्वर्गवास हुआ, इसके छ माह बाद ही द्यापकी परनी काभी स्वर्गवास हो गया आपके कोई संतति भी नहींथी। यह सब देखकर प्रापके हृदय में बड़ा दुःख हुआ। लोगों ने पुनः विवाह के लिये प्रेरिंगा भी दीपर ध्यापने अब आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य बत का नियम ले लिया। अब आप संसार की वास्तविकता का विचार करने लगे ग्रीर आस्म सुद्यार करने का ग्रापने हृदय में इड निक्चय कर लिया।

उस समय मन् १९४२ मे श्रवणवेलगोला में श्री गोमटेश्वर भगवान का महामस्तकाभिषेक होने वाला था, इस महाभिषंक महोरसव को देखने के लिये पूज्य १०० श्री महावीरकीर्तिजी महाराज ससय श्रवणवेलगोल जाने के हुये। तत्काल आप श्रवणवेलगोल पहुंचे गोमटेश्वर भगवान का दर्शन मिला, श्रिभिषेक देखा तथा श्री मुनि संघ के भी दर्शन किये। वहा प्रतिदिन पुत्रव आवार्य श्री महावीरकीर्ति महाराज का प्रवचन होता था आप उसे बडे मनोयोग से प्रतिदिन मुनते। इस तरह श्रवणवेलगोल में जीवन में प्रथम बार आपको एक दिगम्बराजार्थ के १० दिन तक लगातार प्रवचन मुनने का श्रवसर मिला इससे आपको बड़ी शांति मिली। इसके बाद आप अपने गांव लोट आये जहां किराने की दुकान कर गाहिस्थिक विधि का कार्य करने लगे। तभी से जहां जहां मुनि संघ का चातुर्गस होता वहां वहां पर श्राप जाते। मुनिराजों के प्रवचन मुनते ऐसा क्रम श्रापने बना लिया था।

सन् १९६७ मे पुनः आप श्रवरावेलगोल महामस्तकाभिषेक देखने गये। इस समय यहां पर श्री पुत्रय १०८ आचार्य देशभूषरा महाराज का तथा श्री पुत्र्य आचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज का संघ विराजमान था। उभय श्राचार्यों के वहां नित्य प्रवचन होते जिन्हें सुनकर आप आत्म विभीर हो उटते हैं । आपके हृदय में शंकुरित वैराप्य पल्लवित होने लगा । आप सोचने लगे ऐसा श्रवसर मुफे कब आयेगा जब मैं घर छोड़ वन को जाऊंगा—आत्म सुवार के मार्ग पर लगूंगा । जब आवार्य देश- भूषणा महाराज का चातुर्मास १९६७ में स्वविति में हुआ तो आप वहा पहुंचे भीर आवार्य देश- भूषणा जी महाराज से निवेदन करने लगे हें स्वामी मैं आत्म सुधार हेतु इस परम पवित्र प्रवच्या को धारणा करना चाहता हूं—अनुप्रह करे । तभी आवार्य श्री ने कहा कुछ दिन घर में धार्मिक प्रत्यों का श्रम्यास-मनन करो । श्राचार्य श्री के उक्त भारेस की भ्राप स्वीकार कर घर लीट झांचे और विशेष रूप से जीन धमं की प्राथमिक पुस्तकों को पढ़ने लगे व तरव बोधक शास्त्रों का श्रम्यास करने लगे । तीनों टाइम सामायिक का भी धाण श्रम्यास करने लगे । वातुर्मास पूरा होने पर ये संघ में गये और धावार्य देशभूषण महाराज से सघ में न्हने की प्रार्थना की पर आपको उत्तर मिला । अभी आप कुछ दिन घर में रहे, हम स्वतः आपको उचित समय पर सच में बुला लेगे । इस तरह संघ दर्शन, साधु सेवा का आणका कम चलता रहा ।

सन् १९६६ मे आचार्यमहाबीरकीर्ति महाराज का ससय चातुर्मास हुस्मच पर्मावती मे हुआ था। चतुर्मास के बाद सथ हुबली बेलगाव स्तर्वानिध क्षेत्र निपारित होते हुये सीदलगा गाव पहुंचा। तब आप स्वय गांव के नर नारियों के साथ संघ को लेने पधारे, गांजे वांजे एव बडी प्रभावना के साथ सय का प्रपने गांव कांगनीली में प्रवेश कराया। प्रतिदिन प्राचार्यजी का प्रवचन होता था। बडी धर्मप्रभावना हुई। यहा संघ २० दिन ठहरा, यहा पर आपने प्रतिदिन आचार्यश्री के उपदेश को सुना और परिष्णामों को सुधारा। यहां ने सथ विहार कर कुम्भोज बाहुर्वाल ग्रादि स्थानों पर विहार करता हुखा कुंषलगिरि पहुचा एवं महावीरकीरिजी महाराज ने इसी सिद्धक्षेत्र पर चातुर्मास किया।

यह वही कुःचलिगिरि सिद्धक्षेत्र है जहा पर कुलभूषण देशभूषण मुनिराज ने भयकर उपसर्ग सहकर मुक्ति प्राप्त की थी। यह वही पावन क्षेत्र है जिस पर स्व० पू० आचार्य सांतिसागरजी महाराज ने जात को चिक्त करने वाली ४० दिन की सल्लेखना धारण की थी। इसी सिद्धक्षेत्र पर पुनः आप श्री भ्राचार्य महावीरकोंनिजी महाराज के समें पहुचे आचार्य श्री के दर्शन किये तथा श्री १०० मुनि श्री सम्मतिसागरजी महाराज को भ्राप्ता हु निश्चय प्रकट कर दिया कि मुक्ते अब निश्चित ससार का त्याग करना ही है पर फिर भी इस सुयोग में कुछ कमी थी। जब पुनः आचार्य महावीर-कौंतिजी महाराज ने सन् १६६६ में गवर्षण में चातुर्मास किया तब उनके समक्ष पहुंचे व दीक्षा लोने का इड निश्चय प्रकट किया। भाषायां थी ने इसे स्वीकार कर लिया। तभी आपने घरवालों को इस महान निर्णय में सूचित कर दिया भीर दिनाक २०-१०-६६ को आपने आचार्य श्री महावीरकौंतिजी महाराज के समक्ष सेकड़ों नर-नारियों के बीच खुल्लक दीक्षा प्रहरण कर ती ग्रीर उसके एक वर्ष बाद जब संघ का चातुर्मास मांगीतुंशी में हुआ तो आपने दिनांक १०-१०-१९७० शनिवार के दिन मुनि दीक्षा ग्रहण करली और ग्राथ्म कल्याएा में प्रवृत्त हुये। ग्राप परम शांत ज्ञान ध्यान तपोरक्त महान तपस्वी है। आपके चरणों में शत-शत प्रसाम।



### मुनिश्रो सम्भवसागरजी महाराज



पूज्य महाराज श्री का जन्म ३ मई सन् १६४१ को मानिवार के दिन दक्षिण भारत के मेनूर प्रात में मगलोर जिने के वैन्द्र गांव में क्षत्रिय कुल में हुमा। अापके पिता का नाम स्व० श्री वालेट्या होवलीदार एव माता का नाम श्रीमती पार्वेती देवी है। जिनके पूर्वज अपनी क्षत्रियोचित वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे है। होवलीदार की उपाधि उन्हें टीपू सुस्तान द्वारा प्राप्त हुई थी, जो अंग्रेजों के माकमण के समय [पूर्वजों को] इन क्षत्रियों के पराक्रम से अय्यन्त प्रभावित हुआ था। धापके ग्रन्य पाच भ्राता एवं तीन बहिने है। सो व्यापार एवं कृषि कार्य में सलान है।

बाल्यावस्था में ही ग्रापने अपनी मानुभाषा कन्नड एवं हिन्दी, अग्रेजी, संस्कृत आदि कई माबाग्नो का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर निया । धीरे घीरे आप युवावस्था में प्रवेश करने लगे, किन्तु प्राप्त मन इस संसार के कियाकनायों के प्रति उदासीन रहने लगा ग्रीर शीघ्र ही आपका चिन्तन-शील मन इस निक्तर्ष पर पहुंचा कि संसार में सब जीव दुःसी रहते हैं तथा ये सभी सांसारिक सुख क्षामंगुर हैं। गृह में रहते हुए निराकुलता की प्राप्ति संभव नही है। इन्ही सब विचारों के चितक करने से आपका मन संसार से उचट गया। बस फिर क्या था बैराग्य की भावना लिए हुए ग्राप २२ वर्ष की उस मरपूर युवावस्था (इस उम्र में सामाग्यतया लोग विलासिता के विस्तरों पर पड़े हुए मीठे सवनों में क्षोये रहते हैं) मे म्राप ग्रह स्थाग कर मंदारिगिरि पहाड़ (जिला तुमक् ) में पहुंचे। वहीं उस समय एक झुल्लक पाव्यंकोतिजो विराजमान थे वहीं पर आप रहने लगे और उनसे तस्य चर्चा करने लगे। वेदान्त और जेन दशंन पर वाद विवाद का परस्पर सिलसिला भी चलता रहता था। अंत में म्राप जैन दशंन से इतने प्रभावित हुए कि म्रापने आजन्म (आजीवन) ब्रह्मार्थ रहने का ब्रत ले लिया भीर म्रापका नया नामकरण "श्री चन्द्रकीति" नाम से हमा।

बापके मन में धीरे धीरे जैन धर्म के प्रति उत्कृष्ट श्रद्धा उत्पन्न हो गई। प्राप क्ष० पाइव-कीतिजी के साथ साथ विभिन्न जैन तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करते हुए महामस्तकाभिषेक के पूनीत श्रवसर पर श्रवण बेलगोला पहुंचे । जिस समय श्री वाहबली स्वामी (गोमटेश्वर) का महामस्तकाभिषेक हो रहा था, उस समय वहां लाखो भक्त एवं भ्रनेक मुनिगए। उपस्थित थे। आचार्य शिरोमिए। श्री १०८ आ० थी महावीरकीर्तिजी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य भी ग्रापको वही मिला। ज्ञान गरिमा से दीप्त, उत्कृष्ट साधना से परिपूर्ण ऐसे आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज से ग्राप अस्यन्त प्रभावित हुए और असीम श्रद्धा से मस्तक भूकाकर ग्रापने इनका शिष्यत्व स्वीकार कर मूनि दीक्षा के लिए विनम्र प्रार्थना की । श्राचार्य श्री ने श्रनेक प्रश्नोत्तर के बाद आप से दीक्षा के सम्बन्ध मे हम्मच पद्मावती में होने वाले चातुर्मास के अवसर पर सपरिवार ग्राने के लिए कहा । वैराग्य की उरकृष्ट भावना लिए हम्मच पद्मावती में आप सपरिवार पहुंचे । अनेकानेक प्रश्नोत्तर के बाद आचार्य श्री ने आपके पारिवारिकजनो से अनुपति लंकर दिनाक ६-७-६७ रिववार को पूष्य नक्षत्र एवं सिह लग्न मे श्रापको निर्ग्रःय मूनि दीक्षा दी । जिस समय आपने समस्त वस्त्रों का त्याग किया, उस समय ब्राकाश भक्तजनों की तुमुल हर्षध्विन से गुजित हो उठा। आपका मृनि नाम श्री संभवसागर रक्खा गया। २२ वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य बन एव २४ वर्ष की आयु में मृति दीक्षा लेकर आयु ने सम्पूर्ण जैन जगत को ही नहीं अपित समस्त देश वासियों को चमत्कृत कर दिया । विभिन्न स्थानों कुम्थलगिरि तीर्थ, गजपया, मागीतुंगी, गिरनार आदि तीर्थ क्षेत्रो पर आपने श्राचार्य श्री गृह के संघ के साथ चातूर्मास किया । गिरनारजी तीर्थ क्षेत्र पर ग्रा॰ श्री महावी कीतिजी महाराज पर वैष्णाव बाबाभ्रो द्वारा उपसर्ग किया गया जिसे आचार्य श्री ने समतापूर्वक सहन किया तथा अहिसा एवं क्षमा के बल पर विरोधियों को भक्ता पड़ा।

मृनिश्री का जोवन बोतल और स्वच्छ जलधारा को तरह निर्मल है। भव्य जीवो को वह यह बोघदेरहा है कि सबम और साधना के द्वारा बुंद भी समुद्र बन सकती है। एक बूंद का सागर बनना संभव हुआ, इसीलिए तो इनका नाम संभवसागर है। प्रस्तुत मुनि श्री का संक्षिप्त जीवन परिश्वय सबको ज्ञान, ध्यान, संयम, तप, स्याग और वेराय्य की प्रेरए। दे रहा है।



#### मुनिश्री नमिसागरजी महाराज



धापका जन्म मजले याम कोल्हापुर ( महाराष्ट्र) में हुवा था। प्रापके पिता का नाम यवनोडाजो तथा माताजो का नाम श्रो लक्ष्मीचाई था। धापका पूर्व नाम प्रुरगोडा यवनोडा पाटिल था। आपने मराठी में ७ वी तक शिक्षा प्राप्त को थी।

२८ वर्षकी उम्र में आचार्य महाबीरकीतिजी से श्रुल्लकदोक्षाऔरगाबाद में ली तथा १०-१०-१६७० में मांगीतूगी सिद्धक्षेत्र पर म्रापने आचार्यश्री से मुनि होक्षाली।

दीक्षा लेने के पूर्व एवं पश्चात् निरन्तर चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करना, चिन्तन करना ही आपका लक्ष्य रहा। ब्रब तक ब्रापने ४१ वार समयसार का

स्वाध्याय किया है। आपने भगवती आराधना नानक ग्रन्य को हस्त विखित किया। आपके सदुपदेश से तमदलगे नामक स्थान पर मन्दिर का निर्माण कार्य चल रहा है। सं० १९८३ में आपका चातुर्मास सामंती में हुआ।

धन्य है आप की तपस्या, त्याग जो निरन्तर ज्ञान ध्यान में लीन रहते है।



### मुनिश्री प्रानन्दसागरजी महाराज



द्याप आचार्यं श्री महावीरकीर्तिजी महाराज द्वारा दीक्षित है। विशेष परिचय अप्राप्य है।

g<sup>©</sup>g

#### क्षुत्लकश्री ग्रादिसागरजी महाराज

श्री बापू साहब का जन्म मोगनोली नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता श्री देव-गौड़ाजी पाटील थे एव माता मदनाकर थी। ग्राप जाति से दिगम्बर जैन चतुर्थ थे। ग्रापकी घार्मिक एव लौकिक शिक्षा ताधारण ही रही। ग्रापके एक भाई व एक वहिन है। ग्राप ग्राजीविका के लिए दुकानदारी करते थे। आपने ग्राचार्य श्री महावीरकीतिजी से ग्रापथाजी सिद्धक्षेत्र पर २० श्रवहूम्बर को दीक्षा ले ली। आपने ग्रापथाजी मे चातुर्मास भी ।क्या।



#### क्षुल्लकश्री निमसागरजी महाराज

श्री १०५ झुल्लक निम्सागरजी का पूर्व नाम सुरगोड़ाजी था। आपका जन्म दिनांक १३-२-४१ को मदले (कोल्हापुर) में हुआ। आपके पिता श्री यवगोड़ाजी थे, जो नौकरी करते थे। श्रापकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। आप चतुर्थ जाति के भूषगा हैं। आपकी लौकिक शिक्षा कक्षा ७ वी तक हुई। धार्मिक सिक्षा बालबोध जैनममें चौथा माग तक हुई। ग्राप बाल ब्रह्मचारी हैं। आपके परिवार में पाच भाई व दो बहिने हैं।

साधु-समागम व उनके घर्मोपदेश के श्रवण-मनन से आपके मानस में वैराग्य की भावना वढी। ग्रापने दो फरवरी उन्नीस सौ उनहत्तर को औरंगाबाद में श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ले ली। ग्रापने एक से अधिक स्थानों पर चातुर्मास किये। धर्मऔर समाज को सेवाकी।



### क्षुल्लक श्री सम्भवसागरजी महाराज

श्री १० प्र झुल्लक सम्भवसागरजी का गृहस्थावस्था का नाम मागीलाल जैन था। प्रापका जन्म पचहत्तर वर्ष पहले मण्डलेस्वर में हुआ। झापके पिता श्री वीरासा जैन थे, जो नौकरी करते थे। आपकी माताजी का नाम कस्त्रीबाई था। आप पोरवाल जाति के भूषणा हैं। आपकी लौकिक एवं धार्मिक शिक्षा साधारण हुई। आप बाल ब्रह्मचारी हैं। अकेलेपन के कारण आप धर्म की दिशा में सहल ही बढ़ सके।

ग्रापने विक्रम संबत २००६ में डन्दौर मे श्री १०६ आचार्य महाबीरकीर्तिजी महाराज से सुल्लक दीक्षा ले लो। आपको भजन स्तुतियों पदो से बड़ा प्रेम है। ग्रापने फुलेरा, भवानीगंज, औरंगाबाद गिरनारजी, इन्दौर, गजपन्याजी, उज्जैन आदि नगरों में चातुर्मीस किये। ग्राप रविचार को कभी भी नमक नहीं लेते हैं।

# क्षुल्लकश्री नेमिसागरजी महाराज

िषणोई जिला जयपुर (राजस्थान) में श्री सुवालालजी के यहा श्री किस्तूरवन्द ने जन्म लिया था। ग्रापकी जाति खण्डेलवाल गोत्र गंगवाल थी। शिक्षा साधारण ही थी। सं० १९९६ में आ० महावीरकीतिजी से शुल्तक दोक्षा ली। ग्रापके आ० क० चन्द्रसागरजी महाराज के प्रवचनों से प्रमावित होकर दोक्षा ग्राराण करने के भाव हुए थे। फ्राबुआ व थादला मे सवत् २०१० में पेचिस, बुखार व खून आदि की मयकर वोमारिया हुई तब आपने किसी भी प्रकार का इलाज नहीं कराया शावकों के ग्रानेक ग्राप्त करने पर भी कोई उपचार नहीं कराया ग्रीर सव रोगों को ग्रांति पूर्वक सहन किया। ग्राय है ग्रापका जीवन जो आरम साधना व स्वाच्याय रत रहकर आगे भी चारित्र बढ़ाने की भावना रखते हैं ग्रागे आपने मुनि दोक्षा लेकर आरल उत्थान किया।

#### ă aa

#### शुल्लकश्री चन्द्रसागरजी महाराज



जपादान में शक्ति तो है किन्तु निमित्त पाकर ही जाप्रत होती है। धुल्लक बन्द्रसागरजी म० (दीक्षा पूर्व) के बैराग्य में प्रमुख निमित्त कारण परिवारिक घटना चक धौर गुरुदगंन रहा है। ध्रप्रवाल जैन परिवार में जन्मे मगलराम जैन मात्र अपनी जन्म-भूमि पहाड़ीग्राम (भरतपुर) की विभूति न रहकर समूचे श्रावक समुदाय की विभूति बन चुके हैं। सं० २००६ मे पू० धा० धी महावीरकीर्तिजी म० से सप्तम प्रतिमा के वत ग्रहण कर संसार सुखों से जो मुख मोड़ा तो वह विराग की बढ़ती धारा स० २०० में मल्हारगंज इन्दीर में धुल्लक दीक्षा के रूप मंग्राने आई। तभी से धाप कठिन तपश्चर्या करते हुए अपनी आहमा को से साव्याचा नित्र में तपर हैं।

### क्षुल्लकथी शीतलसागरजी महाराज



गोपीलाल और तुलसादेवी अग्रवाल दोनों को अच्छों तरह मालूम था कि उनकी संतान शादी से इंकार कर रहीं है। पर सरखडिया (राज०) में हलचल तो तब मची जब लोगों ने सुना कि बड़ीलाल बेरागों हो गया। 'कारण' बड़ीलाल को कहीं से कुछ जुटाना नहीं पड़ा। उसकी किस्मत ने खुद उसे सम्मेदाचल के पादमूल में विराजमान गुन्वर आ० श्री महावीरकोतिओं म० के चरणों तक पहुंचा दिया। पूज्य श्री ने आधिवन शु० क सन् १९४५ को जब दीक्षाणीं नवयुक्त को उल्हात करने की स्वीकृति प्रदान की तब सुकुमार युक्क के बाहों की मसे ठीक से भीगों भीन थी। जन्म और दीक्षाकाल में फासला मामूली साथा। वि० स० १९ स्ट आपाड शु० ६ को इस प्रध्वी पर

आख खोली धीर सन् ५५ मे दीक्षा । पर वैराग्य के लिये उमर कभी बन्धन कारक नही हुई । दीक्षार्थी की मुगद पूरी हुई । आवार्य श्री ने झापका नाम 'शीतलसागर' रखकर जिनधम की सेवा करने का आदेश दिया । शास्त्रों का गहन अध्ययन करके झापने सदुपरेण दृष्टान्त माला, भद्रबाहुचरित, गौतम चरित्र लिले तथा ग्रा॰ महावीरकीति स्पृति ग्रंथ प्रकाशित करने की दिशा मे ग्रग्यसर हैं । पाठशालाओं को स्थापना शिक्षरा शिवर यत्र तत्र लगाते रहते हैं । अवागढ़ में आ॰ महावीर कीतिस्तम्भ तथा धर्मप्रचारगी संस्था की स्थापना करके आवकों मार्गयसंग्त किया । फिरोजाबाद जयपुर खातियां, नागीर, डेह, सुजानगढ, लाडन् , हिगोनिया, काग, मौजमाबाद, सागानेर, चन्दलाई, निवाई, टोंक, निवा, अवागढ़ एटा ये चातुमास कर भव्यो को धर्मामृत पान कराया । पू॰ प्रा॰ श्री शिवन्साग्रजी महाराज, मुति श्री पावर्वसागरजी महाराज के साथ भी चातमास करके आपने अपनी वैराग्य भावना को हढ़ किया है ।



#### द्यायिका श्रेयांसमतीजी

श्री १०५ आर्थिका श्रेयासमतीजी का गृहस्य अवस्था का नाम शिवदेवी था। आपका जन्म राजसुन्नार गुड़ी में हुन्ना। आपके पिता का नाम श्री वर्ढमान मुदालिया एवं माता का नाम श्रीमती गुएगमती था। न्नाप मुदालिया जाति की भूषए। है। न्नापकी धार्मिक एवं लौकिक विक्षा साधारए। हो रही। आपका विवाह भी हुन्ना। जिससे आपको दो पुत्ररन्न की प्राप्ति हुई। ३८ वर्ष की अवस्था में आपके पति का देहान्त हो गया।

शास्त्र पढ़ने से द्याप में बैराग्य वृत्ति जागृत हुई इसिलये द्यापने सन् १९५० में श्री १०० प्राचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज से नागीर में द्यायिका दीक्षा ले ली। प्रापकी वर्तमान में आयु ६४ वर्ष की है। आपने नागीर, अजभेर, पावागढ, बड़वानी, गजपन्या, कृष्यलगिरि आदि जगहो पर चातुर्मास किये। आपने लोगो को घर्म ज्ञान की वार्ते सिखाई।



#### प्रार्थिका वीरमती माताजी

उत्तरप्रान्त में गाजियाबाद के पास लोनी में आपने सेठ बसन्तीलालजी के यहां जन्म लिया। आपका पूर्व नाम जब्बूबाई था। आपकी इस समय उच्च ७५१ वर्ष की हो रही है। आपने आचार्य महावीरकीतिजी महाराज से दीक्षा लो। आप समाधि की साधना कर रही हैं।



#### मार्पिका शीलमती माताजी



पू० अस्मा का जन्म शिरसापुर जिला परभागी महाराष्ट्र में हुवा था। आप वाल ब्रह्मचारिणी है। प्रापका बाल्यकाल से छमं कार्यों के प्रति रुफ्तान रहा तथा संस्थायों का संवालन किया। सं० २०१४ में व्याप्य सहावीर-कीतिजी महाराज से आधिका दीक्षा ली। घामिक भावना ग्राफ्त अन्यर कृट-कृट कर भरी हुई है।

आपने अनेकों मन्दिरों मे जिन प्रतिमाएँ स्थापित की तथा सारी सम्पत्ति धार्मिक कार्यों मे ही लगाई। ग्रब क्राप ६७ वे वर्षम प्रवेश कर रही है।



# श्रायिका सुपार्श्वमती माताजी

१०५ श्री सुपाइबँमती माताजी का जन्म बासवाडा में हुआ । आपके पिता का नाम ग्रजब-लालजी व माता का नाम सिगारीबाई या तथा आपका जन्म नाम रूपारीबाई था। स्कूली शिक्षा कुछ भी प्राप्त न होने से कुछ भी स्वाध्याय वगेरह घर में नहीं कर सके परन्तु अब आपमे विमन-सागरजी महाराज के पास कुछ प्रध्ययन किया तब से अपनी दैनिक किया सुचार रूप से करती हैं आपका उपरेक्ष भी बागडी भाषा में अच्छा होता है कुछ शास्त्र का झान भी हुआ है। आपने सप्तम प्रतिमा के क्रत अतागगढ़ में पंचकत्याणक प्रतिष्ठा में आ० श्री महावीरकीतिजी से लिये क्रत किर घर पर ज्यादा नहीं रहे परन्तु दोनों दम्पति साख में ही ब्रती वने ग्रीर दोनों ने साथ में ही रहकर चीका वगैरह का कार्य किया आपने फिर शिक्षरजी में विमनसागरजी महाराज से कार्तिक सुदी प्रतिपदा के दिन आ० दीक्षा ग्रहण कर लो और आपके पति ने भी गिरनारजी में फाल्गुन में अध्दाह्निका की चतुर्दशी को महावीरकीतिजी महाराज से श्रुल्लक दीक्षा ग्रहण की और शिक्षरजी में विमनसागरजी से मुनि दीक्षा ग्रहण की। ग्रमी बूंगरपुर में आप की समाधि हो गई। आपके ग्रहस्थ अवस्था के तीन पुत्र झौर पुत्री हैं। सापका जीवन बड़ा ही सुवार रूप से जनता था परन्तु मन वैराग्य की झोर बढ़ने लगा और अपने जीवन को संसार विच्छेद व स्त्री लिंग छेदन के उपाय में लगाया। झत. अब झाप झपने चारित्र को इंदता से पालन करते हुये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। झापने दीक्षा लेकर शिक्षरजी खड़िगरि उदयगिरि सादि की यात्रा मी करी आप अपने जीवन में झित झमं कार्य को हो करते रहे झौर अपने पित को भी झाप प्रेरणा देती रहीं कि संसार असार है। आपको प्रेरणा सलत हुई जो आप तथा आपको प्रेरणा सेत्र हुये का आप को प्राप्त में स्त्री हमारी हा सिक्स अपना आरम कल्याण का मार्ग झपनाया इसी मार्ग का अच्छी तरह पालन करते रहे यही हमारी हार्दिक भावना है।



### क्षल्लिका ग्रादिमतीजी

श्री १०% झुल्लिका आदिमतीका गृहस्थावस्थाका नाम वर्षिमुनारी था। ध्रीपका जन्म राजमन्नारगृड़ी (मद्रास) मे हुआ। आपके पिताश्रीका नाम वर्षमान है। माता पूर्णमतीजी है। आपकी लौकिक शिक्षा नाममात्र की कक्षा दूसरीतक हुई पर स्वभाव में चन्द्रमासी शीतलता होने से आप दोनो कुलो मे सम्मान्य हुईं। आपके पित अपाड़ मुदलिया वैदारबीया निवासी थे। जब वे ही नहीं रहेतब आपको घर भार लगने लगा।

द्यापने भाईयो से अनुमति ली क्रीर नागीर में श्री १०८ आचार्य महावीरकोर्तिजी महाराज से सन् १६५८ मे दीक्षा लेली। ग्रापने नागीर, अजमेर, कल्लोल, पावागढ़, मांगीतुगी, गजपन्या, कुन्थलगिरि प्रादि स्थानों पर चातुर्मीत किये। धर्मप्राण जननाको घच्छी बाते सिखायी।



# क्षुल्लिका जिनमतीजी

आपके पिता श्री चन्द्रदुलजी एवं माता श्री दुरीबाई की पुत्री है। आपका गृहस्थावस्थाका नाम मकुबाई था। जन्म सं० १६७३ स्थान पाड़वा सागवाडा (राजस्थान) जाति नरसिंहपुरा है। पहली प्रतिमा आचार्य १०० महाबीरकीतिजी, सातवी प्रतिमा मुनि बद्धंमान सागरजी से ली थी। शिल्कता दीक्षा २०२४ फागुन सुदी १२, स्थान पारसोला में ली थी। विवाह के छः महोने बाद वैषध्य हो गया। आपके दो भाई हैं। प्राप भी विदुषी तपस्विनी झुल्लिका हैं। आप स्वभाव से झान्त प्रकृति की है।

#### क्षलिका नेमिमतीजी

आपका जन्म फलटन (महाराष्ट्र) में बोसा हमड गोत्रीय श्री बंडोबा की वर्मपत्नी श्रीमती सोनाबाई की कोख से हुआ। वचपन में ग्रापका नाम सोनाबाई था। आपका विवाह सूरन निवासी जरीवाला श्री गुलावचन्दजी साकर चंदनास वालों के साथ सम्पन्न हुआ। आपकी शिक्षा मराठी भाषा में हुई। वंबाहिक जीवन में ग्रापि पुराएग का स्वाध्याय करते हुये ग्रापको वैदाग्य भाव उत्पन्न हो गये। परिणाम स्वरूप प्रतापनाक में ग्रापने स्वर्णाय आचार्य श्री शानिसागर्यो भहाराज साठ कहाय्ययं प्रतिमा माराण करली। परचान स०००१३ में नागीर में श्राचार्य श्री महाबीरकीतिजी महाराज साठ अपने हुए कहायाय प्रतापन विवास करते हुये ग्रापने खुव धर्म प्रमावना की।



### क्षुल्लिका चन्द्रमतीजी

अलबर राजस्थान मे श्री केश्वरबाई का जन्म हुवा। ग्रापके पिना श्री सरदारसिंहजी थे तथा माताजी का नाम भूरीबाई था। बचन से धर्म मे प्रवृत्ति थी। सदा पूजा पाठ सामायिक आदि किया करते थे। प्राचार्य श्री ग्रानिसागरजी महाराज के प्रभाव से आपने अपने जीवन को पवित्र वनाया तथा ग्राचार्य श्री से तत धारण किए। आप एहस्थ में रहकर श्राविकाओं को धर्मोपदेश दिया करती थी। वैराय भाव तीब हुए तथा सोनागिरजी को वंदना को गये वहाँ ग्राचार्य महावीरकीतिजी महाराज में ग्रापने कुलिका दीका ली तथा आपने अपने जीवन में स्त्रियों को शिक्षा देकर उन्हे शिक्षत किया। आप वाल विश्व हुँ आपका विवाह द वर्ष की उम्र में हो गया था। हाथ की मेहदी भी नहीं उत्तर पाई थी कि वेधव्यता का प्रशु । हिस पर श्रा पड़ा उसी समय से आपने ग्रापना जीवन सयम म व्यतीत किया।



# **ずままよみまま**をみまままままままままだび भाचार्यश्री विमलसागरजी महाराज द्वारा

दीक्षित साधुवृन्द



**改变更更更更更更更多的的变势的的变势的变势的** मुनि बाहबलीसागरजी क्षुस्लक विजयसागरजी मूनि भरतसागरजी क्षुल्लक वृषभसागरजी मुनि पाइवंसागरजी क्षुल्लक सुमतिसागरजी मुनि उदयसागरजी क्षुल्लक शातिसागरजी मृनि मतिसागरजी क्षुल्लक नेमिसागरजी मृनि पूष्पदन्तजी क्षुल्लक श्रादिसागरजी मुनिश्री भूतबलीजी क्षुरुलक समाधिसागरजी मुनिश्री सुधर्मसागरजी आर्थिका विजयमतीजी मुनिश्री भानन्दसागरजी आर्थिका गोम्मटमतीजी मनिश्री पाइवंकीर्तिजी द्यायिका प्रादिमतीजी मुनिश्री श्रवणसागरजी आर्थिका जिनमतीजी मुनिश्री वर्धमानसागरजी आर्थिका नन्दामतीजी मुनिश्री समाधिसागरजी आयिका नगमतीजी मुनिश्री पाइवंसागरजी ग्रायिका स्यादादमतीजी ऐलक चन्द्रसागरजी म्रायिका पाइवंमतिजी ऐलक कीर्तिसागरजी धार्यिका ब्रह्ममतीजी ऐलक विजयसागरजी आयिका निर्मलमतीजी ऐलक वृषभसागरजी धार्यिका सूर्यमतीजी क्षुल्लक भनेकांतसागरजी आयिका शांतिमतीजी क्षुल्लक मतिसागरजी ग्नायिका सिद्धमतीजी क्षुत्लक चन्द्रसागरजी ग्रायिका सरस्वतीमतीजी क्ष्रुलक समतासागरजी क्षुत्लिका शांतिमतीजी धुल्लक रतनसागरजी क्षुल्लिका सयममतीजी क्ष्लिक नगसागरजी क्षुल्लिका चेलनामतीजी क्षुल्लक उदयसागरजी क्षुल्लिका पदमश्रीजी क्षलक ज्ञानसागरजी क्षल्लिका विशुद्धमतीजी क्षुल्लक धर्मसागरजी क्षल्लिका कीर्तिमतीजी क्षल्लक सिद्धान्तसागरजी क्षुत्लिका श्रीमतीजी (जिनेन्द्रवर्गी) क्षुल्लिका वीरमतीजी क्षत्लक प्रबोधसागरजी क्षुल्लिका विमलमतीजी \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**改数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数** 

在我在在在在在在在在在在在在在在在我的是在在在在在在在

#### श्राचार्यश्री सन्मतिसागरजी महाराज



जीर्ण-शीर्ण मटमेला कागज मुट्टी में भीचे जयमाला पिंडतजी की ह्योडी से बाहर निकली तो ज्योतिष से उसका सारा विश्वास जाता रहा। दो डब्बल पोथो-पत्वर पर दक्षिणा के रखने पड़े इसका मलाल दिल में उसे कतई नहीं था। पर पुरखों को भी जो नसीब नहीं हुआ, कम से कम तीन पीडियों की बात तो उसे याद है, बही बात पिंडतजी उसके लाला को बतायं, गरहन की गिनती में जरूर कहीं गहती है ...... बुदबुदाती सी बारम्बार होले से प्रपना सिर मटकाला गानो। कानो में गह-रहकर पिंडतजी के साब्द गूज उठते, 'श्वरी भागवान! जा जा, शादी की बात पुछती है.'' घरे तेरा लाला तो महाराजा बनेगा,

महाराजा।" प्यारेलाल ने सुना तो वह भी अचरज में आगिये। भला फफीतू (एटा) जैसा गाव और पडितजी को बात। वे दम्पति यह न समक्ष सके कि माघ गु० ६ स० १६६४ में जिस सतान ने उनके आगान को पवित्र किया है, वह मुरराजो को भी अलभ्य ऐसी जैनेडबरी दोक्षा से विराग की घारा में संसार को डुबोता हुमा मुक्ति श्री का अधिपति बनने चल पड़ेगा। उन्हें इसका भी ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने ही तो पंचपरमेष्टी वाचक 'ओम' के साथ उसका नाम 'प्रकाश' रखा था। पडितजी की ग्रह गएता इसी की टीका थी।

प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चान् धोमप्रकाण ने छद, व्याकरण, ज्योतिष, आगम-धास्त्र, साहित्य का गहरा अध्ययन किया । फलतः विवेक चक्षु खुल गये । स० २०१६ में पूज्यपाद धा० धी महावीरकीर्तिजी म० से मेरठ की पुष्पभूमि में "ब्रह्म" बनने की चाह से ब्रह्मचर्य ब्रत धारण किया भीर एक मास बाद युक्लक दोका लेकर यमें नीका पर सवार हो गये । निरत्तर गृह सेवा और णास्त्र स्वाध्याय करते हुए धापने शाव्वत तीर्थ राज सम्मेदशिखर के पादमूल में भा० थी विमलतागरी म० मे शेष परिग्रह हरण की प्रार्थना की । शिष्य की योग्यता और भावों की विशुद्धि देखकर आवार्य थी ने स० २०१६ कांतिक गृ० १२ को निर्मन्य पद देकर "सन्मति सागर" नाम दिया तथा कमंबेडियों को चटकाने का भावेश दिया । आपने गृह भ्राज्ञा स्वीकार कर घोर तपृथ्वरण करके जिनधर्मकी सतत् प्रभावनाकी। कालान्तर में आप आ० श्री महाबीरकीतिजी म० के संघ में प्रविष्ट हो गये। ग्राचार्यश्रीने मेहसानामे माघ कृ० पचमी २०२६ को आचार्यपद पर ग्रासीन किया।

#### प्रभावना :

आपने निरम्तर महाजन की निरित्वार चर्या का पालन करते हुए सम्पूर्ण भारत में भ्रमण् करके अभ्यों को संबोधा। बाकल [जवलपुर] में धोर कायोस्तर्ग तप करके भ्रजन जनता को भी इतना प्रभावित किया कि हजारी स्त्री-पुरुषों ने जैन धर्म की महत्ता को रहे से लिए तर अणुबत सहण कर देव दर्शन की प्रतिज्ञा ली। श्राविका श्रीमिती प्यारीबाई जैन के पृह में निरम्तराय आहार होते ही दो भभ्यों को प्रतिबोध प्राप्त हो गया भ्रीर उन्होंने उसी दिन श्रुल्लक दोक्षा प्रहुण कर ली। आचार्य ने टीक ही कहा है—कि इन्थ में योग्यता होने पर भी निमन्त की जरूरत होती है।

> निमित्त मान्तर तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता। बहिनिश्चय कालस्तु निश्चितस्तस्व दर्शिभिः।।

विधान ग्रीर प्रतिष्ठा कराने के लिये आप सतत प्रयत्नशील रहते हैं।

#### चातुर्मासः

बाराबंकी, बड़वानी, मांगीतुंगी, अवरावेलगोल, हुमच, कुंचलगिरि, गजपंथा, दुर्ग (म० प्र०) आदि में चातुमीस करके रत्नत्रय की प्रराधना की । प्रापकी विद्वला प्रौर तपश्चर्या से प्रभावित होकर समाज ने सम्मेदिगिरि में चारित्रनायक, इटावा में अध्यास्म योगी सम्राट, जबलपुर में चारित्र चक्रवर्ती की उपाधियों से प्रापके गर्गों की स्तृति की ।

#### तपडचर्याः

धागम सम्मत ''तप'' तपते हुए इस काल में महाव्रतियों की चर्या को उजागर करते रहते हैं। खारा, मीठा, स्निग्ध, दही, समस्त मसाले, धनाज, तिलहन आदि का आजन्म त्याग है। इटावा में कड़ाके को धुप में एक पहर तक खड़े रहें, जिसे देलकर जनता आक्चर्यचिकत हो गई।

#### संघ विस्तार :

आपके चरण युगलों में तेरह भव्यात्माओं ने आश्रय लेकर ग्रपने कर्मास्त्रवों के आवेग को रोका है—

मुनिश्री शीतलसागरजी, मुनिश्री पाठवंसागरजी, मुनिश्री ऋषभसागरजी, मुनिश्री महेन्द्र-सागरजी, मुनिश्री आनंदसागरजी, मुनिश्री पचसागरजी, मुनिश्री हेमसागरजी, सृ० श्री रविसागरजी, क्ष० श्री मानसागरजी, श्र० श्री पुरांसागरजी, आधिका नेमामतीजी, वीरमनीजी, क्ष० निर्मलमतीजी।

आप श्री ने सम्यक्त्व की भावना सं परिषुष्ट सच के साथ श्रावकों को धर्मामृत पान कराया। निर्मल रत्नत्रय का मार्ग भव्यो को दिखाते हुए धर्म की ज्योति जगाने का आप जैसा साहस विरले ही साधकों में पाया जाता है।

> सुलभाधर्म वक्तारो यथा पुस्तक वाचक: । ये कुर्वन्ति स्वय धर्म विरलास्ते महीतले ।।



# मुनिश्री वीरसागरजी महाराज

श्री १० म मृति थीरसागरजी का गृहस्थावस्था का नाम मोहनलालजी था। श्रापका जन्म कार्तिक सुदी दशमी, विक्रम सवन् १६५१ को ग्राज से ८० वर्ष पूर्व कटेरा फासी उत्तरप्रदेश में हुआ। आपके पिता का नाम श्री मिश्रीमलजी था, जो घी का व्यापार किया करते थे। आपकी माता श्रीमती रूपावाईजी थी आप गोलालारी जाति के शूष्ण हैं। ग्रापकी लौकिक शिक्षा एवं धार्मिक श्रिक्षा साधारण ही हुई। आप बाल ब्रह्मचारी रहे। ग्रापके पांच भाई और तीन बहिने थी।

सस्मंगति एवं उपदेशश्रवण से आपमें बैराग्य भावना जागृत हुई एवं आपने विक्रम सवत् २०२१ में बडवानी में मुनि दीक्षाले ली। आपने बड़वानी, कोल्हापुर, सीलापुर, ईडर, सुजानगढ़ म्रादिस्थानों पर चातुमीस कर घर्मवृद्धिकी। आपने नमक, धी, तेल, वही का त्याग कर रखा है।



### मुनिश्री ग्रनन्तसागरजी महाराज

ग्राप पिता श्री हीरालाल जी एवं माता श्री भेनकाबाई के पुत्र हैं। ग्रहस्थावस्था का नाम नेमचन्द्रली था। जन्म सं० १६६० में पुनहरा (ऐटा) में हुआ। जाति प्रस्मावती पुरवाल थी। प्रापने शादी नहीं की। बाल बहुत्त्वारी रहे। सुल्लक दीखा, सं० २०२१ कोल्हापुर में विजयसागर के नाम से, ऐलक दीखा कार्तिक सुदी ४, सुल्लक दीखा, सं० २०२६ में मुनि दीक्षा फाल्गुन सठ २०२७ को सम्मेदशिखर पर श्री अनंतसागरजी के नाम से पूज्य ग्राचार्य श्री विमलसागरजी महाराज से ली। ये ज्यान, ग्रहम्यन, जप-नप में हमेशा लीग रहते हैं।



### मुनिश्री सुवृतसागरजी महाराज



आप श्री सूरजपालजी एवं माना श्री सूर्यदेवी के पुत्र है। जरम स्थान भिड (वालियर), जरम संव १९७३ व जाति गोलसियारे है। प्राप्तका गृहस्थान्य से १९७३ व जाति गोलसियारे है। प्राप्तका गृहस्थान्य से ग्यायतीर्थ की परोक्षा पास की। इन्होंने दूसरी प्रतिमा संव २०१०, चौथी प्रतिमा संव २०१८, चौथी प्रतिमा संव २०१८, चौथी प्रतिमा संव २०१४ आसोज मुदी १० को ईंडर में पूज्य श्री १०६ आचार्य विमलसागरजी से ली और नाम श्री प्रवोधसागरजी रखा गया। प्राप्य वरावर तप में रत रहते हैं तथा स्वाख्या ने में बडे पहु है। राजपृही में ही अनन्य चतुर्देशी तारील ४-१-७५ को मुनि दीक्षा ली।

#### मुनिश्री ग्ररहसागरजी महाराज



आप पिता श्री रज्जूलालजी एव माता श्री मांड्या-देवी के पुत्र रस्त है। प्रापका जन्म सं० १९७२ में परवार जाति में टीकमगढ़ में हुआ था। आपके दो भाई हैं। प्रापका गृहस्थावस्था का नाम लखमीचन्द था। श्रापने दूसरी प्रतिमा आ० विमलसागरजी से तथा सातवीं प्रतिमा श्रा० श्री महावीरकीर्तिजों से चम्पापुर में ली। शुल्लक दीक्षा स० २०१५ में श्री सम्मेदिशिवरजी में तथा मुनि दीक्षा सं० २०१५ में ग्राप्त वदी ११ को बड़ौत में आचार्य श्री १० विमलसागरजी से ली। ग्राप्त बाल बह्याचारी हैं तथा अहन्तिज जप, तथ, ध्यान में लीन रहते हैं।



#### मुनिश्री बाह्रबलिसागरजी महाराज

प्रापका जन्म षिड़ावा जि० फालरापाटन निवासी श्री अवरीलालजी एवं माता श्री ताराबाई के घर स० १६६० में हुआ था। ग्राप जैसवाल जाति के रत्न हैं तथा आपका गृहस्थावस्था का नाम गिरवर्रीसह था। ग्रापे ने सात्री प्रतिमा सं० २०१९ में कम्पिलाजी क्षेत्र पर तथा श्रुल्लक दीक्षा सं० २०२१ में मुक्तागिरीजी क्षेत्र पर ली। श्री सम्मेदिशक्षरजी में सं० २०२६ कार्तिक सुदी १ सोमवार ३-११-७२ वीर नि० सं० २४६६ को आवार्य श्री विमलसागरजी सं ग्रापेन निर्मन्य दीक्षा घारणा की तथा मुति श्री बाहुवलि सागरजी नामकरण हुआ। आप संघ के शान्त, तपस्वी साधु है एवं बाल बहुवारी है।



#### मुनिश्री सम्भवसागरजी महाराज



आपका जन्म रेमजा (भ्रागरा) निवासी श्री प्रभान लालजी एवं माता श्री दुर्गावाईजी जाति पदमावती पोरवाल के घर में श्रावण बुक्ला ३ रिववार सं० १६४६ में हुआ। आपने क ० जातिकुमार के नाम से मिर्जापुर में ब्रह्मज्यं बत ब्रह्ण किया।कामा भरतपुरमें माघ बुक्ला १३ स० २०१४को स्० बीला प्रहुण की तथा श्री आदिसागरजी के नाम से विक्यात हुए। श्री सम्मेदशिवरणी में कार्तिक गुक्ला १२ सं० २०१६ को घाचार्य श्री विमलसागरजी से मुनि दीला प्रहुण की और श्री सम्भदसागरजी का नाम धारण किया। आप प्राचार्य श्री के गृहस्थावस्था के बुधा के लड़के हैं तथा बाल ब्रह्मचारारी,

### मुनिश्री भरतसागरजी महाराज

आप पिता श्री किणनलालजी एवं माता श्री गुलाबवाईजी के पुत्र हैं। आपका जम्म सं० २००६ चैत्र शुक्ला ९ गुरूवार को पु० नक्षत्र में हुन्ना। म्नापका जम्म स्थान जोहरिया (बांसवाड़ा) है। झाप दशा नरिसहपुरा जाति के हैं। इसरी प्रतिमा चैत्र शुक्ला २ सं० २०२४ में भवानीमन्द्री में ली तथा शुक्लक दीक्षा स० २०२४ के उन्हें ४ को अलोर में ली। श्री सम्मेदशिख्यजी में सं० २०२६ कातिक शुक्ला १ सोमवार दिनाक ३-११-७२ वीर सं० २४६६ में माचार्य श्री विमलसागरजी से मुनि दीक्षा बहुए की। आप गृहस्थावस्था में तीन भाई और एक वहन हैं। लोकिक प्रध्ययन में ट्रिक तक किया है। आप बल बहुनारो तथा संघ के सबसे कम उन्न के साथु है। आप बराबर अध्ययन, ध्यान तथा मीन में लीन रहते हैं।



#### मनिश्री पार्श्वसागरजी महाराज



ष्ठापका जन्म प्राम समोना जिला आगरा में सम्बत् १६० प्रे मे हुआ । प्रापके पिताजी का नाम श्री दातारामजी एवं माताजी का नाम चन्दनवाला था। श्राप ४ माई व ३ बहिने हैं। आपने पाचवी कक्षा तक श्री कुन्यकुन्द दिगम्बर जैन विद्यालय राजाखेड़ा में विद्या अध्ययन किया। उसके बाद रत्नकरण्ड श्रावकाचार ष्रादि धार्मिक प्रन्थों का अध्ययन किया। श्राप गृहस्य श्रवस्था में प्रतिदिन पूजन करते थे। श्रापके माता पिता का स्वर्गवास आपकी छोटी आयुके समय ही हो गया था। इस कारचा सत्तार की असारता को देखकर आपको वैराग्य उरम्ब्र हम्रा। आपने १७ साल पहले मथरा में आचार्य श्री विमल-

सागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा धारण की । उसके थोडे दिन बाद सोनागिरजी में ७ वी प्रतिमा भी श्री विमलसागरजी महाराज से लो । सम्वत् २०२१ मं बड़वानी में आचार्य थी विमलसागरजी से क्षल्लक दीक्षा ली । सम्वत् २०२२ में मागीतुं गीजी में श्राचार्य थी विमलसागरजी महाराज से मुनि दीक्षा ली । स्रीर थी पाइवंसागरजी महाराज ताम पाया । मुनि दीक्षा के बाद नांदगांव में आप पर विजली का प्रहार हुग्ना । जिससे आपके दिमाग व आखा में कमजोरी ग्रा गई । आप बाल ब्रह्मचारी हैं । धार्मिक भजन व कविता खद बनाकर सुनाते हैं ।



#### मुनिश्री उदयसागरजी महाराज



# मुनिश्री मतिसागरजी महाराज

ध्रापका जन्म स० १६७६ में पौषवदी १४ क्षितियार को पिता श्री इन्दरलालजी एवं माता श्री भूरीबाई की उज्ज्वल कोख से प्राम सागीनी कला जिला दमोह ( म० प्र०) पोस्ट तेजगढ मे हुआ। एहस्थावस्था का नाम श्री छोटेलालजी था। आप परवार जाति में गोहिस्ल गौत्र नगाडिम भूरों हैं। प्रापका कर १६६६ में शादी हुई और ६ सताने हुई। तस्परवात् आपने एहस्थात्रम से उदासीन हो वैराग्य की घोर प्रमुस होकर ७ थी प्रतिमा मुलि श्री पुष्पदन्तमालनों से प्रहुश की। बुद्ध सी सम्मेदिख अपोष्टम में प्रावार्य विमलतागाजी महाराज से प्रहुश की। नाम करण श्री मितसगरजी हुआ प्राप सरल एवं चान्त स्वभावी है।

#### मुनिश्री पुष्पदंतजी महाराज



महाराष्ट्र राज्य के मंडारा जिले के गोन्दिया नगर में भ्रापका जन्म श्री को मलचन्दजी के घर मे १ जनवरी १९५२ को हुजा। इनका गृहस्थ अवस्था का नाम मुशीनकुमार था। इनको सन्पूर्ण विक्षा छनरपुर (म॰ प्र॰) में हुई। इन्होने रींवा विश्वविद्यालय से बी० एस० सो० किया। आप पढ़ने में बहुत तेज थे एवं काँनेज में राजनैतिक कोज में भी अध्यारी रोल

म्रदा करते थे। इनकी इच्छा आगे एम० कॉम० व एल० एल० बी० करने की थी। आप विद्यार्थी जीवन में घोर अनास्यावादी रहे। घमं व घामिक कार्यों में अरुलि घायके माता-पिता को काफी कष्ट देती थी। किन्तु एक पारिवारिक घटना ने आपके जीवन का नक्शा ही बदल दिया। संयोग में इसी समय आप युवाचार्य श्री विद्यासागरजी के सम्यकं में म्रायं। म्राचार्य श्री के जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मापने सन् १९७६ में भ्राचार्यश्री से ब्रह्मचर्यं श्री यहणा किया।

भ्रव भ्राप आचार्यथी के चरणों में बैठकर जिनवाणों का अवगाहन करने लगे। भ्राचार्यश्री ने इनकी ज्ञान गरिमा, तप, निष्ठा एवं कठोर साधना को देखकर इन्हें २ नवस्वर १६७८ को नैनागिरि तीर्थ क्षेत्र में झूल्लक दीक्षादी एवं कोल सागर नाम रखा। १४ नवस्वर १६८० को भ्राचार्यश्री से ऐलक दीक्षा ग्रहण की।

मन मे मुनि दीक्षाको तीव्रतम इच्छासजोये अपनी छटपटाती आस्माके साथ आचार्यश्री को आज्ञासे २१ जनवरी १६६० को ललितपुर को तरफ विहार किया।

बालवेट प्रतिशय क्षेत्र ललितपुर मे बाचार्य श्री विमलसागरजी ने इनकी साधना, चारित्र एवं ग्रगाध ज्ञान को देखते हुए इन्हें ३१ जनवरी १८८० को माघ शुक्ला पूर्णमासी के दिन गुरुवार को मुनि दीक्षा दी।

आचार्य थी ने इनके उल्कुष्ट ज्ञान, उत्तम ताकिक बुढि, मुखरित वाणी, युवा हृदय, कठोर साधना एवं प्रमुठी थद्धा को देखते हए इन्हें स्वपर कस्याण हेत् विहार की प्राज्ञा दी।

# मुनिश्रो भूतबलीजी महाराज



श्री भूतवलीजी महाराज का जन्म कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले के सहूदी ग्राम में ४ अप्रेल १६४४ मे हुआ। उनका नाम भीमसेन जुंजाड़कर रखागया। वे चार वहनों के बीच ग्रापने पिता के डकलीते लाड़ले पुत्र थे। साधारण शिक्षा प्राप्त करके लेती-बाडी करने मे लग गए। प्रारम्भ में आपको देव-दर्गन करने गर साधारण शिक्षा श्री किन्तु एक बार इनके कुछ दोस्त इन्हें धोंक से १०० श्री महाबल

महाराज के पास दर्शन हेतु ले गए। वहां पर इन्हें परम शाति प्राप्त हुई। घ्रव आप नियम से महाराज श्री की वैयावृत्ति करने जाने लगे। एक दिन महाराज श्री ने भीमनेन को समफ्ताया कि "प्रस्पेक माता-पिता अपने पुत्रों को स्वार्थ से प्यार करते हैं। यदि विश्वास न हो तो प्राज ही घर जाकर परीक्षा कर सकते हो। पुत्र घर जाकर प्रपंत माता-पिता का काग नहीं करना और न ही खेत पर काम करने जाना, उसके बदले घर में ही घर्म-घ्यान करना।" भीमसेन ने महाराज श्री की घाषा के प्रमुख्य आचरएा किया, जिसका परिस्ताम यह हुआ कि इनकी घर में बहुत पिटाई की गई। बस यही से भीमसेन के जीवन में अद्भुत पित्रवंत द्या गया। एक तरफ इनके माता-पिता घर में बहु लाने का स्वन्त देख रहे थे घोर भीमसेन ने अपने मन में कुछ और ही सोच ख्खा था। उन्होंने विवाह को टालने के उद्देश्य में महाराज श्री के पास दो वर्ष का बहाचर्य व्रत ग्रहएा किया। वे वैरास्य की और कदम बढ़ाने लगे।

सन् १९७३ में वे, चारित्र के प्रतृष्टे सयोजक, मां जारदा के अनुषम पुत्र, युवावार्य श्री विद्या-सागरजी महाराज की दर्शनाभिलाषा से अजमेर पहुंचे। आचार्यश्री के व्यक्तिस्व से प्रस्यिषक प्रभावित होकर इन्होंने प्राजन्म ब्रह्मचर्य का ब्रत ग्रहण किया। समय व्यक्षीत होता गया एवं वे ग्राचार्यश्री के सानिध्य में कने. शनै: अपनी वैराग्य भावना को पुष्ट करते रहे।

सन् १९७६ में पुनीत अध्याह्मिका पर्वपर आचार्यश्री ने इन्हें झूल्लक दीक्षा एवं उसी वर्ष द माहपरचात् इनके कठोर तप, निष्ठा एवं वैराग्य साधना को देखकर ऐलक दीक्षादी । ४ वर्षों सक घ्रपने को इस घवस्या में पूर्ण परिपक्त कर जनवरी १९८० को विहार कर संघ से निकल गए।

विहार करते हुए "वालावेहट" अतियाय क्षेत्र ललितपुर पहुँचे जहीं प्राचार्य श्री विमलसागरजी महाराज का सथ विराजमान था। वे दर्शन की ग्रीभलाषा से ग्राचार्य श्री के पास पहुँचे। ग्राचार्य श्री ने इन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे बेकार ही ऐलक अवस्था का विकल्प लिये क्यों जा रहे हैं? इनके दिल में तो तीव वैराग्य की भावना थी एव वे भी इसी क्षरण का इन्तजार कर रहे थे।

३१ जनवरी ६० को माघ शुक्ल पूर्णमासी के दिन गुरुवार को आराचार्यश्री ने इनके कठोर चारित्र व साधनाको देखते हुए गुनि दोक्षादी।

मुनि दोक्षा के उपरात गुरू की आजा से घम प्रचार हेतु नव दोक्षित साथी मुनि श्री पुष्पदस्तजी के माय धर्म प्रभावना पैदा करते हुए मध्यप्रदेश के खिन्दवाड़ा शहर में पधारे एव जहाँ इनका मुनि अवस्था में प्रथम वर्षा योग साधना बडे ही प्रभावोत्पादक ढगसे हुई। वे अपने सौम्य स्वभाव, गम्भोरता एव कडी तपस्या से जन-जन का हुदय जीत धर्म-प्रभावना पैदा कर रहे हैं।

#### ŏ

# मुनिश्री सुधर्मसागरजी महाराज



मृति श्री सुधमंसागरजी का जन्म तिमलनाडू प्रात्तर्गत निरूपणपुर ग्राम में सन् १६३० ई० मे हुवा था। म्रापके पिता का नाम श्री वच्चबाहु तथा माता का नाम कियएगिदेवी था। माता-पिता म्रास्यन्त सारिवक प्रवृत्ति के थे। वात्त्रकाल में म्रापका नाम पार्थनाथ रखा। या। जिल धमंपर विशेष श्रद्धा होने के कारण ग्रापके पिता ने मृति दीक्षा घारण की, जिलका प्रमाव प्रस्था रूप से आपके जीवन पर पडा और साथन धमं साधन तथा। संयम की ही अपने जीवन का म्राधार बना लिया। सन् १६६६ में सोलापुर मे लापने मात प्राप्त का म्राप्त स्वापन धमं साथन की म्राप्त की म्राप्त मात प्रस्था के स्वापन धमं साथन की म्राप्त मात स्वापन स्वपन स्वापन स्वापन

अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए आप पंचकत्यास्मक प्रतिष्ठा महोस्सव पर पोदनपुर बम्बई आए। शरीर में निवंतता दिखी तो आपके सल्लेखना धारस्स करने के मात्र हुए। तथा गजपन्था सिद्ध क्षेत्र पर सात माह तक लगातार क्षेत्र की बंदना की, प्यावस्म शुक्ता १५ दिनाक १३ ग्रामस्त १९७३ को रक्षा बम्धन पर्व के पावन भ्रवसर पर दूष पानी का संकल्य लेकर आपने सल्लेखना वात भारस्स किया। भाद्रप्रद प्रतिपदा को दूध का भी पिरस्याग कर दिया। दिनांक हि स्वतम्बर १९७३ को अर्थातम बार पानी सहस्य कर भापने यम सल्लेखना धारण कर ली। समाधि अवस्था में शान्तिपूर्वक विमोह वृत्ति से २४ मितम्बर ७३ को ग्रापने इस नव्यत शरीर का स्थाग किया।

िन:सन्देह महाराज श्री रत्नत्रय के तेज मे सुशोभित एक महान आर्वश सत्परुष, निस्पृह तपस्वी एवं निर्मोही साधु पुरुष थे। ऐसे ही महान पुन्यशाली आदर्श वीतराग साधु पुरुषों से भारत वस्त्यराको गरिमा बढती है।



### मुनिश्री ग्रानन्दसागरजी महाराज

आपका जन्म वि० स० १९६२ पोष बदो तीज को नीगावाँ जि० बांसवाड़ा राजस्थान में हुवा था। आपके पिता का नाम श्री खेमराजजी हुम्मड तथा माता का नाम कस्तूरीबाई था। आपका पूर्व नाम श्री माणिकलालजी जैन था। लोकिक शिक्षा ४ वी तक ही रही। आपके बचपन के संस्कार उत्तम थे जिससे आप प्रतिदिन देवपूजा झाहारदान आदि किया करते थे।

साधुक्यों के प्रवचनों से प्रभावित होकर आपने वि० सं० २०२८ आषाढ बदी दूज को आचार्य महावीरकोर्तिजी से शुल्लक दीक्षा ली तथा वि० स० २०२६ में तीर्थराज सम्मेदशिखर मधुबन में ग्राचार्यविमलसागरजी से मुनिदीक्षा ली। ग्रापके द्वारा समाज में काफी धर्म प्रभावना होती रही।



#### मुनिश्री पार्श्वकीर्तिजी महाराज

श्चापका जन्म जिला बासवाड़ा तहसील गरी के लोहारिया गांव जाति नरसिंहपुरा में मातेश्वरी कुरीदेवी की कुछ से सबत् १९७६ में हुया। आपका नाम जवेरचन्दजी व पिताजी का नाम दाड़मचन्दजी था। आपकी माताजी भेद्र परिएगामी व दयालु थी। अत उपवास करती थी आपकी माताजी में एक यह विशेषता थी कि प्रत्येक सन्तान की उप्पत्ति के समय उपवास रखती थी। आपकी पिताजी गांव के प्रविष्ठित व्यक्ति थे। आपने १५ साल की श्ववस्था में क्यापार करना श्रुक कर दिया। आपकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती अपनुवाई है। आपकी इच्छा शुरू से ही दीक्षा लेने की थी। आपने ३६ दाल की श्रवस्था में श्रुति श्री नेमिसागरजी महाराज बन्धई वालों से बहुम्बर्यं व्रत लिया। सबत् २०३१ ता० २२-२-७४ को श्री सम्मेदशिखरजी में आचार्य श्री विमलसागरजी से श्रुत्वक दीक्षा ली। उसके बाद घाटोल में श्री १०० धर्मसागरजी के श्रिष्य दयासागरजी से ऐतक दीक्षा ली। आपकी यह इच्छा थी कि मैं मृति दीक्षा श्राचार्य श्री विमलसागरजी के द्वारा सौनागिरजी में लूं। इस भाव के कारए। आप ० माह में पन्द्रह सो भील चलकर आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज के चरणों में सोनागिरती आये। यहा आकर अपने आचार्य श्री से सवत् २०३६ श्रावण सुदी ६ को चन्द्रमु प्रागण में मृति दीक्षा ली। तब से आपको मृति पादकीतिजी के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा।



#### मुनिश्री श्रवशासागरजी महाराज

श्चापका जन्म सन् १९४८ मे नरसिहपुरा जाति मे प्रतापगढ़ में हुवा था। श्चापका विवाह भी हुआ था। आपके दो पुत्र १ पुत्री भी था। पत्नी, पुत्र, पुत्री सभी का स्वगंबास हो गया। ससार की ऐसी स्थिति को जानकर झापके मन में वैराग्य आया फलस्वरूप आचार्य विमलसागरजी से मुनि दीक्षा लेकर आत्म साधना रत है।



# मुनिश्री वर्धमानसागरजी महाराज

आपका जन्म ई० सन् १९९४ में खडी याम जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में हुवा। गृहस्था-वस्था का नाम चन्द्रकान्तजी था। आपने मुनि श्री ऋषभसागरजी से सातवी प्रतिमा के बत ग्रहण किए। मुनि दीक्षा ई० सन् १९८१ में ग्रा० विमलसागरजी से ली। आप शान्त स्वभावी, सदैव ग्रान्म-कत्याण हेतु धर्मध्यान में लगे रहते हैं।



# मुनिश्री समाधिसागरजी महाराज

श्री परमपूज्य १० म दिगम्बर मुनिराज भी समाधिसागरजी महाराज का जन्म वि० स० १६४२ वैशाख सुदी ३ दाहोद (गुजरात ) में दशा हुमड़ जातीय श्री जयवन्द्र गांधी के घर हुआ था। श्रापको माताजी का नाम जीवीबाई था, आपका बचपन का नाम श्री सूरजमल था। माना श्री का स्वर्गवास तब हुआ जब धापकी उम्र सिर्फ एक मास की थी। धापने दाहोद के विद्यालयों में ही गुजारती तथा हिन्दी का अभ्यास इन्दौर, ईसरी धाश्रम व बडवानों में किया।

आपका विवाह दाहोद निवासी सर्राफ सुन्दरजी की सुपुत्री मोतीबाई के साथ हुआ। प्रापक तीन पुत्र तथा चार पुत्रियों है क्रापकी धर्म के प्रति धटूट श्रद्धा प्रारंभ से ही थी। इसी का परिएाम है कि आपने अपने गृहस्थ जीवन में ही दाहोद में दो मंदिरजी का निर्माण कराकर पंच कल्याएक प्रतिष्ठा कराई तथा छात्रावास की स्थापना की और निवास मे महावीर चैरयानय बनवाया था।

आपने पच्चीस वर्ष तक पुराने मदिरजी तथा पाठशाला का बहीवट निःस्वार्ष सेवाभाव से चलाया आप छः वर्ष तक दाहोद नगरपालिका तथा तीन वर्ष तक स्कूल बोर्ड के और नागरिक बेंक के सदस्य रहे। ग्रापका कपड़े का ध्यापार था। आपने ग्रापने ग्रहस्थ जीवन में विभिन्न कार्यों के निये लगभग दस हजार का दान किया। आपने तीर्थराज श्री सम्मेदशिखरजी की आठ बार सथा अन्य सभी तीर्थों की यात्राएं की है। धार्मिक भावनाम्यों से ओतप्रोत श्री सूरजमल गांधी ने श्री १०५ परमपूज्य गुरूवर्य श्री वच्य-कीतिजी महाराज से पावागढ़ (गुजरात) में सपस्ती आजन्म ब्रह्मचर्य-व्रत सं० २०११ में विद्याखा

संसार की ग्रसारता जानकर तथा आत्म कत्याएं के निमित्त घर की माया ममता छोड़कर श्री १०६ आचार्य विमलसागरजी महाराज से स० २०२४ आसोज सुदी १० के दिन कोल्हापुर (महाराष्ट्र) मे शुल्लक दीक्षा ग्रहुएं की। आपने ग्रपने ग्रात्म कर्त्याण के लिये सं० २०३६ मंगसर सुदी २ को परमयुज्य श्री १०८ विनयसागरजी से लोहारिया में मुनिदीक्षा ग्रहुएं की।

अब तक द्याप कमशः. कोल्हापुर, फलटन, हुबली, इन्दीर, घाटोल (बांसवाड़ा) लोहारिया, रामगढ़, सागवाडा गलीयाकोट, सोजीत्रा, माडवी (सूरत) अर्थुणा घरियावद, पारसोला, खाडु में चातुर्मास कर चुके है तथा जहाँ-जहाँ द्यापका विहार एवं वर्षायोग हुआ। वहां-वहां आपने अेन धर्म के शिक्षण हेतु विद्यालयों की स्थापना कराई स्रीर घामिक ग्रन्थों का स्वाध्याय कर जनता को लाभ देते रहे। वि० स० २०३६ मंगसिर बदी १ को सागवाड़ा में झापका स्वर्गवास हुस्रा।



# मुनिश्री पार्श्वसागरजी महाराज



परम पूज्य श्री १०८ पावर्बसागरजी
महाराज का जन्म कार्तिक सुदी ७. सबत्
१६७२ को प्रागरा जिले के कीटला ग्राम में हुआ था।
ग्रापका दीक्षा पूर्व का नाम राजेन्द्रकुमार था। आपके
पिनाश्री का शुभ नाम श्री रामस्वरूपलाल एवं मातुश्री
का जानकीवाई था। वर्तमान में ग्रापकी आयु के
६ वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ग्रापकी जाति पद्मावत
पुरुवाल थी। माना-पिता के आप अकेले पुत्र थे।
ग्रापके कोई अन्य भाई-बहिन नहीं हैं। लौकिक शिक्षा
के ग्रापके कोई अन्य भाई-बहिन नहीं हैं। लौकिक शिक्षा
के ग्रापके पी हिला तक हिन्दी-उद्दं का जानार्जन
किया। घर्म-शिक्षा के ग्रन्तर्गत मुर्रना विद्यालय से
विवारद की पदवी धारण की।

आप वाल ब्रह्मचारी है। पन्नाम० प्र० मे पन्नाग्राम मे ही कार्तिक सुदी १२ तारील १२ नवम्बर सन् १९५६ को सातवी प्रतिमा घारण की। १२ मार्च १८६० को सोनागिरी सिद्धक्षेत्र मे सुल्लक दीक्षा घारण की एवं श्रावरण सुदी म, सन् १९६१ को मेरठ उत्तरप्रदेश में मुनि दीक्षा घारण की।

समस्त सयम एव जतों मे केवल एक आचार्य श्री १०८ विमलसागरजी महाराज आपके घर्मगुरू हैं। भ्रापके परम तपस्वी होने का पता इसी बात से चल जाता है कि आपने अब तक लगभग २००० उपवास कर लिये हैं।



#### ऐलक श्री चन्द्रसागरजी महाराज

आपका जन्म कैलवारा (लिलतपुर) निवासी पिता श्री दरयावसिह एव माता श्री सरस्वती-बाई के घर सं० १९६२ में हुआ । ग्रहस्थावस्था का नाम गोरेलाल था । आपने २ शादियाँ की । आपको ३ लड़कियाँ तथा २ लड़के हुए । आपने सातवी प्रतिमा आवार्य श्री विमलसागरजी से कोल्हापुर में ली सुल्क दीक्षा आवार्य श्री विमलसागरजी से बारावकी में ली तथा ऐलक दीक्षा शावार्य शे १०० विमलसागरजी से श्री सम्मेदिशलरजी मे ली एव श्री चन्द्रसागर नामकरण हुआ । श्राप सच के तपस्वी एवं शास्त परिएगामी साथ हैं ।

ď

#### ऐलक श्रीकीर्तिसागरजी महाराज

श्री मोतीलालजी का जन्म कार्तिक पुक्ता १४ वि० स० १६६४ को लखुरानी (फितिहाबाद) जिं अगारा में हुवा था। आपके पिना का नाम चुरनीलालजी वरेया तथा माताजी का नाम पुरनदे था। आपकी शिक्षा सामान्य ही थी। आप गृहस्थ श्रवस्था को सं० २०१३ में छोड़कर अनुलक्क बन गये। इटावा (UP) में मुनि विमलसागरजी से ऐलक दीक्षा २०२० में घारण की।

आपने अनगार, सागार, व्यवहार, प्रवचनसार, आदि अप्रकाणित ग्रन्थों का संकलन किया आपने ग्रपना ज्यादा समय जानाजैन मे व्यतीत किया तथा ग्राजन्म बाल ब्रह्मचारी रहे।



# ऐलकश्री विजयसागरजी महाराज

मोहनलालजी का जन्म कटेरा फांसी में स० १९५१ में गोलालारे जाति में श्री तीजूलालजी के यहां हुझा था। सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद ग्रापने व्यापारिक कार्य संभाला। ६८ वर्ष तक गृहस्य में रहने के बाद आपका मन वैराय्य की ग्रोर गया तथा सं० २०२० में बारावंकी U.P. में ऐलक दीक्षा घारण की। आपने संघ में रहकर आत्म साधना को।

आपके गुरु ग्राचार्य विमलसागरजी रहे।



#### ऐलकश्री व्यमसागरजी महाराज

म्रापकाजन्म ग्राम गढ़ी (मोरेना) सं० १६६२ में हुआ था। नाम श्री शिखरचन्दजी था। पिताश्री पातीरामजी,खरीवाजाति एवं पाण्डेगौत्र थी।

पिताके साथ सिरसागंज (मैनापुरी) में लालन पालन एव वही १० वर्ष की झायु तक विद्याध्ययन किया। १८ वर्ष की आयु में श्री जानकीप्रसादजी की सुपुत्री श्रीमती रतनाबाई के साथ वैवाहिक संस्कार हुमा।

२५ वर्ष की क्रास्त्र में माता-पिता का देहावसान हो गया। अर्थ उपार्जन हेतु खडनपुर में कपने की दुकान पर मुनीभी करने लगे। बाद मे दुकान मालिक के पंजाब चले जाने से स्वयं के कपटे का ब्यापार करने लगे। यही दो पुत्र और एक पुत्री का योग मिला।

गाईस्थिक प्रपंच में निमन्न स्नापको विचार आया कि पुत्र के स्नास्य निर्मर होने पर मैं स्वयं का प्रास्मक स्याण करूं गा। सुयोग में कुछ वर्ष बाद वहा पूज्य श्री १०८ विमलसागरजी महाराज का उदयिपित, लण्डिंगिर यात्रा करते समय जागमन हुआ। स्नापने क्षी महाराजजी से द्वितीय प्रतिमा धाग्ण कर तीन वर्ष के झग्दर शुल्लक दीक्षा धारण करने का सकल्प किया। ३ वर्ष बाद महाराजजी के स्मरण (पत्र द्वारा) दिलाने पर आप फल्टण पहुँच और वि० स० २४८५ में आपने साल प्रतिमाये धारण कर छहत्याग की दीक्षा ली। आपका नाम संस्करण "शिवसागर" किया गया। अं सम्मदिशिक्षर की यात्रा के पत्रचात् फाल्गुन मास में आपने झुल्लक दीक्षा घारण की और नवीन नाम "जानतागर" से सस्कारित हुए। कुछ समय तक श्रीमहाराज के संघ के साथ विहार किया। फिर श्रस्वस्थ हो जाने के कारण भागलपुर से सघ छूट गया और आप वहां से खर्गपुर झाये जहां पहला चातुर्गास व्यवीत किया।

तब से आपने कुरावली ( मैनापुरी ) क्रांसी, चन्देरी, ललितपुर, सैदपुर, महरीनी, मझाबर, जतारा ( टीकमगढ़ ) ग्रादि बुन्देलखण्ड प्रान्त को मुक्य मुख्य धार्मिक जगहीं पर आपने चातुर्मास सम्पन्न किये।

परिएगामों की गति बड़ी विचित्र है। यदि जीव के परिएगाम सुलट जाये तो यह बोटे से प्राप्त मनुष्य जीवन में अपना कल्याण कर सकता है। महाराजजी का जब अधुभ कमं था तब गिरी हालत में ग्रहस्थी का मोह नहीं छोड़ सके और जब युभ कमं आया तो इष्ट सामग्रियां प्राप्त होने पर भी पर छोड़ दीक्षा ग्रहएग की। जीव की गति ही ऐसी है यदि यह गिरने का नाम-काम करने लगे तो नारकी हो जाता है और यदि नहीं उठने के संकल्प से मर जाये तो सिद्धालय में सिद्ध बन सकता है।

आप भेदजान के पारखी उत्तम संयम को घारण करते हुए अपने जीवन को चारित्र की कसीटी पर कसते हुए धर्माराधन पूर्वक ऐलक जीवन विना रहे हैं।



# क्षुल्लकश्री प्रनेकान्तसागरजी महाराज

आपका जन्म बुर्जी (जि॰ सागली) ई॰ सं॰ १६५५ में जीवंघर के घर हुवाथा। आपका जन्म नाम दिलीप था। आपने २७ मई १६६२ मे सतारा में सात प्रतिना के बत घारए। किए तथा १० दिसम्बर ६२ में म्राचार्य विमलसागरजी से पोदनपुर बन्बई में शुल्लक दीक्षाली। आप अध्ययन प्रिय द्यान में मग्न रहते हैं। म्रापने B. Sc. की पूर्व में परीक्षाएँ दी हैं।



# क्षुल्लक श्री मितसागरजी

ग्राम-सगोनी कलाँ पो० तेजगढ जनपद-दमोह (स० प्र०) निवासी श्री सिघई इन्दरलालजी अग्रवाल जैन एव माता श्रीमती भूरीबाई के ग्राप सबसे छोटे पुत्र हैं। ग्रहस्यावस्या का नाम श्री छोटेलाल जैन था। प्रापने दूसरी प्रतिमा के व्रत बेगाल बदी २ स० २०२६ एवं सातवी प्रतिमा के व्रत मि० वैशाल बदी ७ से एक देश श्री १०० मुनि पुष्पदन्तसागरजी से लखनक में ग्रहण किये। तथा श्रुक्तक दीक्षा आवार्य श्री १०० विन तसागरजा महाराज से श्री सम्मेदशिखरजी में मि० फालगुन श्रु० १५ सं० २०३३ दिन सनिवार तारीख ४-३-७७ को ली। आपके सांसारिक जीवन में २ माई, वे बहुन, २ पुत्रों में एक विवाहित तथा दो विवाहित पुत्रियाँ एवं परनी का भरा पूरा परिवार है। आपकी लोकिक शिक्षा प्राक्ष्मरी तक है।



# क्षुल्लक श्री चन्द्रसागरजी

भरतपुर स्टेट (राजस्थान) के पहाड़ी याम व तहसील में जन्में श्री ताराचंदजी अपने पिता श्री मंगलरामजी एव मातुश्री रोमाली देवी के सबसे बढे पुत्र हैं। यद्यपि आप २ भाई एवं ४ बहनों से युक्त परिवार में सबसे बडे हैं फिर भी दो-दो शादियों के बाद भी आपका अपना परिवार में कोई नहीं है। आपने लौकिक शिक्षा प्राइमरी तक ही प्राप्त की है। आपने श्री बड़वानीजी में सं० २००७ के जेठ माह में आचार्य श्री १०६ महावीरकीर्तिजी महाराज से सातवी प्रतिमा के खत लिये और पुनः स० २००६ के श्रावएा मास में शुल्लक दीक्षा भी आचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज से ही धारण की है। विगत वर्ष से ग्राप अपने दीक्षा गुरू ग्राचार्य श्री विमलसागरजी महाराज के संघ में सिम्मिलत हो धर्मष्यान कर रहे हैं।

# क्षुल्लक श्री समतासागरजी



चातुर्मास —

जन्म -- २-११-१६१६ धारीसत्ता गाँव में पूर्व नाम -- शाह प्रमृतलाल केशबलाल मु० उजेडिया प्रांतीज ।

शिक्षा -- प्रथम वर्ष आर्द्स।

चार अनुयोगों का सामान्य ग्राभ्यास—

वृत्ति — रेल्वे स्टेशन मास्टर (वेस्टर्न रेल्वे में सर्विस)

सेवानिवत्ति - २४-६-७५ स्वेच्छा से

सप्तम प्रतिमा ग्रहण-१३-७-७५ श्री १०८ ज्ञानभूषण मुनिराज से)

ंक्षुल्लकदीक्षा— पोदनपुर, बोरीवली में श्री १००६

म्राचायं दीक्षा गुरु श्री विमलसागरजी से तारील ६-२-७१ के दिन । बम्बई, ग्रहमदाबाद, घाटोल, उदयपुर भ्रीर हिम्मतनगर (गुजरात) ।

प्रमास्मिक जीवन, साधुसगम, वैयावृत्य, पठन-पाठन

प्रभावना के कार्यों में दिलचश्पी निरहंकारी, सादाई और परोपकार भावनाओं में रत ये।

# क्षुल्लक श्री रतनसागरजी महाराज



कषायो का रंग समय पाकर छूट जाता है पर चम्बल के पानी की यह जूबी है कि पियो तो मन पक्का हो जाता है। इदता की सुगन्य से सनी मिट्टी में मचलता बचपन जब कुछ करने की ठान लेता है ती साझ पूरी करने के लिए झंतिम सांस तक मचलता ही रहता है। इस राह् में उसे हर ककावट मात्र खिलीना प्रतीत होने लगती है। मोनी (भिण्ड) ग्राम के निवासी इस तथ्य में भली भांति परिचित है। दुर्रान्त दस्युओं के शोर को विराग के घोष में सीएा कर देने वाले ध्याकों के थोड़ में घर इस गांव में भी हैं। श्री श्यामलाल राजमती गोलालारे दम्पत्ति के घर में भाद्य कु० द सं० १६०५ को एक ऐसे नरररन का जन्म हम्रा जिसका नाम रामचरएा रखा गया। रामचरएा को

बोहड की गूंज निश्वप्रति देखने सुनने को मिलती रहती थी जिससे उसका कोमल हुदय संसार से विरक्त हो उठा । साधुम्में की संगित मौर तीर्थाटन उसकी प्रमुख रुचि बन चली । आचार्य श्री महाबीरकीर्तिजी म० का साधिष्टय पाकर नो गृह त्याग के भाव प्रवल हो उठे । सुजानगढ में माचार्य श्री विस्तलसागरजी महाराज से कार्तिक कुछ्एा अमावस्था सं० १६२५ ( सप्तम प्रतिमा के म्नत लिये तथा कार्तिक पूर्णमासी ) को विशाल जनसमुदाय के समस शुल्कत दीक्षा गृहण की । आचार्य था में आपका नाम "रतनसागर" रखा । गुरु के साच रहकर वैयावृत्ति करते हुए तथा मास्त्राध्यास करते हुए रतम्बर की म्नाराधना मे निमन्त हैं । आपने अब तक निम्मलिखत स्थानों में चातुमिस करके धर्म उद्योत किया—दिल्ली, सम्मेदिशिखर, जयपुर, व्यानियां, इटावा, आवागढ, निवाई, मृजानगढ, आनन्दपुरकाल, प्रजमेर, ब्यावर म्नादि ।

सम्प्रति ग्रनेक स्थानो में पूजा प्रतिष्ठा विधि-विधान कराते हुए धर्म प्रभावना कर रहे हैं।

### क्षुल्लक श्री नंगसागरजी

आपके पिता का नाम श्री भूषाल उपाध्यायजी एक माता का नाम श्री चम्पाबाई है। ग्रापका जन्म जैन बाड़ी महाराष्ट्र प्रान्त मे हुगा। आपके बचपन का नाम व्यवकांत उपाध्याय है। आपकी तीन बहिनें है। आप प्रपने पिता के इकलोते पृत्र है। आपने बहावर्ष त्रत श्री १०६ भट्टारक श्री कश्मीनजी से लिया। सात प्रतिमा के त्रत श्री १०८ बालाचार्य मृति बाहुबलोती के लिये। आपका नीकिक अध्ययन कला १ तक का है। प्रापने शुल्लकदीक्षा पौष सुदी १ गुक्बार दिनांक २०-१९-१९६० को सीनागिरी सिद्धक्षेत्र पर सम्प्राणं दिवाकर श्री १०० आचार्य श्री विस्तागरजी से ली।



# क्षु० श्री उदयसागरजी



श्रापका पूर्व नाम श्री चन्दनमलजी पाड्या था आप कुचामन (राज) के हैं, आपका जन्म पूज्य ख्रगनलालजो के यहां मबत १९५८ ई० रह० र में कुचामन सिटी में हुआ। । ६ भाई थे जिनमें तीसरे भाई श्री चन्दनमलजी ये आप ३० ग्रामों के जागीरदार राजपूतों के बारे में लेनदेन करते थे तथा करीब १ लाख बीचा जमीन पर बतारे स्वामों थे। तथा बडे-बडे ज्यापार भी किया करते थे आपके ३ पुन, ३ पुत्रियां है जिनको पढ़ा लिखाकर ज्यापार में लगाकर विवाह जादी कर दी। पुत्र पीत्रिया सपत्ति भाईयों व जनकी संतानें ग्रादि १०५ परिवार जनों का मोह त्याग कर आपने १०० श्री चत्रसागरजो व तीरसागरजो ते २० वरसों से प्रतिमा धारण कर आंत में श्री १०० श्री आचार्य विमलसागरजी से सुजानगढ़ में पत्ती सहित सं० २०२५ में असलक, श्रालिका दिसा ती।

# क्षु० श्री ज्ञानसागरजी



दीक्षा के पश्चात् — क्षुल्लक ज्ञानसागरजी दीक्षा से पहले — सुरजमल

- १. श्रीजी की दीक्षा का कारण सत्संग
- कहां और कब—संवत् २०२१ कोन्हापुर में श्री आचार्यं
   श्री विमलसागरजी के द्वारा श्रासोज सुदी १०
- योग्यता—गुजराती व हिन्दी भाषा का अञ्छा ज्ञान है।
   कई शास्त्रों का अध्ययन किया है तथा प्रचार किया है।
- ४. रुचि-- १. शास्त्र स्वाध्याय
  - २. धर्मध्यात
  - ३. लेखों कविताओं का सग्रह कर पुस्तकों का प्रकाशन कराना।
  - ४. पंच कल्यासक प्रतिष्ठा कराना।
  - मंदिरों का निर्माण करवाना ।
  - ६ जगह-जगह जंन पाठकालाएं चालू करवाना ।
  - ७. चैत्यालयों का निर्माण कराना।

विशेष:-चार रसो का त्याग।

चतुर्मास के स्थान '--कोल्हापुर, फलटन, हृपरी, इन्दौर, घाटोल (बासवाड़ा), जुहारिया (बासवाडा), रामगढ (डूंगरपुर), सागवाड़ा (डूंगरपुर), गलियाकोट (डूंगरपुर), सोजित्रा (गुजरात), मांडवी (सूरत), गलियाकोट (डूगरपुर)। वि• वि• :---ग्रापने जहां जहां विहार किया, वहां जैन पाठवालाएं आरंभ कराई तथा लेख-कविता, पूजा का संग्रह कर पुस्तकों का प्रकाशन कराया।

१. जिनेन्द्र भक्ति, २. श्री श्रुत स्कध विधान श्री सम्मेदशिखर पूजा सहित ३ श्री श्रुत स्कंध विधान

सामायिक पाठ सहित ।

महाराज श्री ने दाहोद में दो मन्दिरों का निर्माण कराकर पंच कल्यासाक उत्सव कराया तथा एक चैत्यालय का निर्माण स्वयं के घर पर कराया। भिन्न-भिन्न स्थानों पर २ चैत्यालयों का निर्मासा भी कराया है। तथा जहां आप पधारे है और जहां जैन पाठशालाए नहीं थी, जैन पाठशालाएँ प्रारम्भ कराई हैं।

### क्षु० धर्मसागरजी महाराज

वि० सं० १६६४ में घापका जन्म सौरम जि० मुजप्फरनगर (उ० प्र०) में श्री ग्यादरमलजी की घर्मपरनी श्री मागोरपीदेवी की कुकी से हुषा था। घापका पूर्व नाम उग्रसेनजी था। घाप प्रयवाल जाति में उत्पन्न हुए थे। आपकी लोकिक शिक्षा मिडिल तथा उद्दू वार कक्षा तक हुई। घाचार्य विमलसागरजो से दूषरो प्रतिमा बडीत में तो स० २०१६ में तीथराज सम्मेदशिखर पर जाकर आपने खुल्लक दीक्षा ली। बचपन से साधु बनने की मावना थी वह मधुवन सम्मेदशिखर पर जाकर पूर्ण हुई। गृहस्थ अवस्था में सैनिक रहे, सिंहापुर युद्ध के मैदान में आपने भाग लिया था आपको सरकार की घोर से बड़ा ही सम्मान मिला। मुजप्फर नगर जिल्हे में आपका अपूर्व प्रमाव था। घग्त में जो भावना थी वह पूर्ण कर समाधि की प्राप्त हए। घग्य है घापकी वीरता।



# क्षुल्लकश्री जिनेन्द्रवर्गीजी (सिद्धान्तसागरजी)



श्री जिनेन्द्रवर्शीजी का जन्म सन् १९२१ में पानीपत के सुविख्यात विद्वान श्री जयभगवानजी जैन एडचोकेट के यहां हुआ। आपकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। परन्तु उन दिनों पानीपत में उच्च श्रिक्षा का कोई प्रबन्ध न था। १६३७ में मेंट्रिक करने के पश्चात वे अध्ययन के लिए देहली चले गए, परन्तु वहा की जलवाग्र अनुकूल न पड़ने से क्षय रोग से गस्त हो गये। दोनों फंकड़े खराब हो गये और उन्हें १६३६ में चिकिस्तार्थ मिरज भेज दिया गया। यद्यपि बचने की कोई आशा न थी परन्तु अपनी हढ़ संकल्प शक्ति से आपनी उस रोग को परास्त कर दिया। केवल २० महीने में ४ स्राप्रेणन कराकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ किया। डाक्टरों के

आग्रह करने पर भी मांस व झण्डे का प्रयोग करना स्वीकार न किया, यहां तक कि इसी आशंका से सैनेटोरियम की भ्रीवधि का सेवन भी नहीं किया। यद्यपि विद्याध्ययन की बहुत रुचि थी, परन्तु स्वास्थ्य के भय से भ्रेम वका पिताजी ने उन्हें पानीपत से बाहर भेजना स्वीकार न किया। इतने पर भी उनका संकल्प न रुका और घर पर ही इलेक्ट्रिक व रेडियो इन्जीनियरिंग का पूरा कोसंपढ़ डाला। इसी विषय का ब्यापार प्रारम्भ किया भीर कलकत्ता एम० ई० एस० में बडे जटिल जटिल कार्यों के ठेके लेकर वहा के इन्जीनियरों को चिक्रत कर दिया।

सन् १६५० में धार्मिक रिच सहसा जाएन हुई। प० रूपचन्दजी गार्गीय से इस प्रसंग में सहयोग व उत्साह प्राप्त करके उनके जीवन से धर्म तथा ज्ञान का संचार होने लगा। पहले से ही एकान्त प्रिय थे। अब विचार मभ्ग रहने लगे। ज्यापार करते हुये भी अधिक समय धारत्राध्ययन से जाने लगा। घर में किसी को पतान चला कि इनको क्या संकल्प जागृत हुआ है। सन् १६५२ में एक दिन झकतमान् बिना कहे साधुमों के समागम के लिये प्रस्थान कर दिया। चार महीने के पदचान लौटे तो बिल्कुल बदल चुके थे। मन्दिर में ही रहने लगे। यद्यपि जान व येराय दिनी दिन बढ़ रहा धापरन्तु छोटे भाईयों के प्रति प्रपने उत्तरदायित्व को, उनको कर्तव्य निष्ट बुढि भूल न सकी। फलस्वक्ण व्यापार में डगमगाते उनके पाव वहां स्थिप करने के लिये प्रतः १६४४ में उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा। सिक्त्वार्य भाव से व्यापार में स्थापार में सहयोग देते थे, परन्तु पैसे में कोई सरोकार न था।

सन् १६५७ मे भगवान के समक्ष ब्रह्मचर्य बत घारण कर लिये। १६५० में सर्व प्रथम पूज्य गरोखप्रसादजी वर्णी की सगति के लिये ३ महीने ईशरी रहे। तत्परचात् कुछ स्त्रमण किया और सन् १६६१ में ईशरी में ही आचार्य विमलसागरजी से क्षुत्लक दीक्षा धारण कर ली।

एकान्त प्रिय होने के कारण तथा एक मात्र आस्म साधना के प्रति लक्ष्य व रित होने के कारण प्रारम्भ से ही अपनी योध्यताओं का प्रदर्शन करना वे विच्न समभ्रते रहे। गुप्त व गूढ़ साधना ही कल्याए मार्ग है, ऐसा उनका विश्वास है, फिर भी पुष्य की गन्य खिली न रह सकी। भ्रमर की माति भ्रेमी अन उनके निकट मंदराने लगे। बहुत बचने का प्रयत्न करते हुए भी किन्ही के भ्रतीय भेम पूर्ण आध् हो वे दुकरान सके। फलस्वरूप मुजफरनगर, सहारनपुर, ईश्वरी, इन्दौर नसीराबाद, अजमेर, बनारस, रोहतक तथा एक दो और स्थानों में कुछ कुछ समय उन्हें रहना पड़ा, जिसमें वहां की तथा आसपास की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा।

यद्यपि लोगो का भ्राप्रह बढता रहा, परन्तु उन्होंने बल पूर्वक अपनी इस भ्रमण वृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाकर भ्रपनी एकान्त साधना की रक्षा करना ही कर्तव्य समक्षा और वे प्राय: पानीपत या रोहतक इन दो ही स्थानों में रहते हुवे, अधिकतर घ्यान निमन्न रहने लगे। उनका विशाल घ्रध्ययन तथा समन्वसास्यक स्वतन्त्र व व्यापकटिष्ट शब्दों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। जैन वाङ्गमय का तो सांगोराग गहन अध्ययन उन्होंने किया ही है; परन्तु इसके अतिरिक्त न्याय, वेगेषिक, साध्य योग वेदान्त शेव व शाक्त आदि दर्शनों में भी उनकी प्रच्छी गित है। शब्द पढ़कर उन्हें याद कर लेना अधवा शाब्दिक व साम्प्रदायिक बन्धन में जकडे रहना उन्हें पसन्द नहीं है। स्वतन्त्र बातावरण में सब्हे होकर केवल तस्व दर्शन करने पर ही उन्हें विश्वास है। यही कारण है कि उनकी कथन व लेखन सैली बिल्कुल स्वतन्त्र है, जिसमे उपरोक्त सभी दर्शनों के सिद्धान्तीं व शब्दों का समावेश रहता है। प्राधुनिक युन के वैज्ञानिक हब्दान्त सभी दर्शनों के सिद्धान्तीं व शब्दों का समावेश रहता है। प्राधुनिक युन के वैज्ञानिक हब्दान्त हम्दर तथा सामान्य भाषा का प्रयोग करके वर्तमान युग के पट्टे लिखे व्यक्तियों के लिये प्रययन विमुद्ध तास्विक रहस्य को भी सरल बना देना उनकी विशेषता है। उसमें साम्प्रदायिकता का लेश भी नहीं होता। यही कारण है कि जैन व अर्जन साधारण व्यक्ति से लेकर बडे बडे डावटर्म तक उसे रिच पूर्वक मुनते व परते है।

उपरांक्त मभी स्थानों मे दिये गये उनके विद्वता पूर्ण रहस्यात्मक प्रवचन दो ग्रन्थों के रूप में प्रकाशित हो चुके है। "शानित पथ प्रदर्शन" और नय दर्पण। इनमें से पहला आध्यात्मिक है ग्रीर दूसरा स्याद्वाद ग्याय विषयक। इनकी एक महान कृति "जैन सिद्धान्त शिक्षण्य" भी है जो अभी अप्रकाशित है, यह प्रग्थ वीतराग वाणी को समफ्ते के लिये गागर मे सागर के समान है। ग्राशा को जाती है कि जैन सिद्धान्त शिक्षण भी शोद्य ही प्रकाशित होगा। इनके अतिरिक्त कृत्यकुर्व दर्शन कर्म सिद्धान्त, परार्थ विज्ञान, श्रद्ध विन्तु, ग्रध्यात्म लेख माना आदि अन्य भी ग्रनेको ग्रन्थ तिने जा चुके है। जिनते इन सबसे कपर जैनेन्द्र सिद्धान्त कीय तो उनके जीवन का एक चमस्कार ही है। ४००० बडे पुष्टो में निवद्ध समस्त जैन बाङ्गमय का यह महाकोष उनके विद्याल अध्ययन, कर्म-निष्टा, सकस्य शक्ति व ग्रयक परिश्रम का जीता जागता प्रमाग है। जैन वाङ्गमय का कोई विषय ऐसा नहीं जिसका पूरा परिचय वर्णानुकम से इसमें न दिया गया हो, यह आदर्श कृति भारतीय ज्ञान-पीठ से प्रकाशित हो चुको है। इसके साथ साथ हो एक ग्रीर चमस्कार किया है जो जैन संस्कृति भिन्न सिम्म सम्प्रदायों में बिखरी हुई थी उसको बावा विनोवा भाविजों के सकेत सात्र से , अथक परिश्रम करके चारों सम्प्रदायों की एक पुस्तक जैन धर्ममार तैयार की और सर्व संवा-संय प्रकाशन से छपकर देश के बिद्धत विद्वानों के हाथ में पहुँचा दी गई इस पुस्तक का नाम समरासुत्त है। असाता कर्म के उदय से आपने शहन्तक पर छोड़ दिया तथा सामान्य श्रावक के रूप में रहने लये।

पुन: धापके मन में बैराग्य स्नाया तथा स्नाचार्य विद्यासागरजी से अनुल्लक दीक्षा २१ अप्रेल १९६३ को ईसरी में ली। आपका नाम क्षु० सिद्धान्तसागर रखा गया। २४ मई १९६३ को ईसरी में आपका समाधिमरण हुवा।

# क्षुत्लक प्रबोधसागरजी महाराज

श्री १०४ झुल्लक प्रबोधसागरजो के ग्रहस्थाबस्था का नाम पंडित पन्नालालजो था। ध्रापका जन्म कार्तिक गुक्ला छठ विकस संवत् १६७३ को जारी ( भिण्ड ग्वालियर ) म० प्र० में हुआ था। आपके पिता श्री सुरजमलजो व माता श्रीमति सुरजदेवी थी। आप गोर्नासघारे जाति के भूषएा है व सिषई गोत्रज हैं। धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधारण हुई। विवाह भी हुआ। परिवार में दो भाई दो बहिन, दो पुत्र व दो पुत्रिया हैं।

स्वयं का अनुभव व म्राचार्यश्री १०६ विमलसागरजी महाराज की सत्संगति के कारण आपमे वैराभ्य प्रवृत्ति जाग उठी। विक्रम संवत २०२४ में ईडर (गुजरात) मे आचार्यश्री १०६ विमलसागरजी महाराज से शुल्लक दीक्षा ले ली। म्रापको पाठ कटस्य याद है। आपने सुजानगढ़ आदि स्थानों पर चातुमीस कर धर्म वृद्धि की।



# क्षुल्लक विजयसागरजी महाराज

श्री १०४ क्षुल्लक विजयसागरजी का बचपन का नाम नेमीचन्द्रजी था। ग्रापका जन्म आज से ७० वर्ष पूर्व पुन्हेग (एटा) में हुमा। ग्रापके पिता का नाम हीरालालजी था जो एक सफल व्यापारी थे। आपकी माता मिएकबाई थी। आप पदमावती पुरवाल जाति के भूषरा है। आपकी लौकिक शिक्षा कक्षा ४ वी तक हुई। आप वालब्रह्मचारो रहे। आपके चार भाई और चार बहिने है।

सतों की समित से प्रापमें वैराग्य भावना बढ़ी व आपने विश्वस २०२० में क्षुत्सक विजयसागरजी से दूसरी प्रतिमा धारण करली। बाद में विक्रम संबत २०२१ में कोल्हापुर स्थान पर आचार्य श्री विमलसागरजी से श्रुटलक दीक्षा लेली। ग्रापने सोलापुर, ईडर, सुजानगढ़ इत्यादि स्थानों पर चातुर्मीस कर धर्म वृद्धिकी। ग्रापने घी, तेल, दही, नमक ग्रादिक। स्थाग किया है।

# क्षुत्लक वृषभसागरजी महाराज

श्री १०५ सुरलक वृषभसागरजी का गृहस्य प्रवस्था का नाम ब्र० रतनलालजी था। प्रापका जन्म मंगसिर सुदी तीज संवत १६५२ को दूह (जयपुर) में हुआ। प्रापके पिता का नाम श्री सुरजमलजी है। आपकी माता का नाम जड़ावबाईजी है। आप खण्डेलवाल जाति के भूषएा हैं। प्राप जुहाड़िया गोत्रज हैं। आपकी धार्मिक एवं लौकिक क्रिक्षा साधारएा हो रही। आप बाल-ब्रह्माचारी रहे।

आचार्य विमलसागरजी की सगित से ग्रापमे वैराग्य भावना बढ़ी। आपने फाल्गुन बदी चौथ वि० सं० २०२४ में पदमपुरा पंचकत्याएक में आचार्य श्री १०० विमलसागरजी से झूल्लक दीक्षा ले ली। आपने रेनवाल-मांजी, जयपुर में चातुर्मास कर धर्म प्रभावना की। भ्रापने दो रसों का त्याग किया है।



# क्षुल्लक सुमतिसागरजी महाराज

श्री १०५ सुरुलक सुमितसागरजी का पहले का नाम गिरवर्रासह है । आपका जन्म आज से लगभग ४० वर्ष पूर्व विद्यावा ( फालरापाटन ) राजस्थान में हुआ। प्राप्ते पिता श्री भंवरलालजी है जो कृषि श्रीर दुकानदारों में निपृण है । आपकी माता तारावाई है। श्राप जेसवाल जाति के भूषरण हैं। श्रापकी लीकिक शिक्षा साधारण ही रही। आप वाल ब्रह्मवारी हैं। आपके तीन भाई व तीन बहिने है। श्रापने शामिक उपदेशों का श्रवण किया, सत्संगति में जीवन व्यतीत किया, अतएव शीघ ही वेराय के संस्कार पनपे। आपने कियला क्षेत्र में श्री १०६ आवार्य विमलसागरजी से सातवीं अतिमा लेती। आपने मुक्तागिरि तीर्थकों न पर विक्रम संवत् २०२१ में श्री १०६ श्रावार्य विमलसागरजी से क्षुलक दीक्षा लेती। आपने कोस्हापुर, सोलापुर, ईडर, सुजानगढ़ झादि जनहों पर चातुर्मास किये। आपने नमक, तेल, दही आदि रसों का स्थाग किया है। आप बड़े ही मिलनसार व मृदुवारी हैं।



### क्षुल्लक शान्तिसागरजी महाराज

श्री १०४ सुल्लक सान्तिसागरजी का गृहत्य अवस्था का नाम छोटेलालजी था। प्रापका जम्म ग्राज से लगभग पच्चीस वर्ष पहले लुहारिया (बांसवाड़ा, गढ़ी तहसील) में हुग्रा। ग्रापके पिता श्री किमनलालजी हैं, जो किराने के ब्यापारी है। आपकी माता गुलासबाई है। ग्राप नर्रासहपुरा जाति के श्रूषण हैं। आपकी लौकिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। ग्राप आरम्भ से ही विषय वासनाओं से विरक्त रहे। ग्रापिक बातावरण में पले। अत्रुव बाल ब्रह्मचारी रहे। आपके परिवार में तीन भाई ग्रीर एक बहिन हैं।

आपने श्री १०६ माचार्य विमलसागरजी की विमलवाणी से प्रभावित होकर विक्रम सवत २०२५ अजमेर में स्कूलक दीक्षा ले ली। आपने भक्तामर छहड़ाला आदि का अध्ययन किया। आपने सुजानगढ़ में चातुर्मास किया।



# क्षुल्लक नेमिसागरजी महाराज

श्री १०४ शुरूलक नेमिसागरजी का गृहस्थावस्था का नाम आलमचन्द्रजी था। आपका जन्म आज से लगभग अस्सी वर्ष पूर्व बहटा (शिवपुरी) म० प्र० में हुआ। आपके पिता श्री अमरचन्द्रजी थे, जिनकी परचृती की दुकान थी। श्रापकी माता क्षेमश्री थी। ग्राप अभवाल जाति के भूषणा हैं। आप मिसल गोत्रज है। आपकी लोकिक शिक्षा कक्षा ५ वी तक हुई। विवाह भी हुगा। एक पुत्र व दो पुत्रियां हुईं।

सत्सनित ग्रीर धर्मोपदेश श्रवण से आपको ससार से विरक्ति होने लगी। आपने विक्रम संवत २०१६ में अकाफिरी मे श्री १०० आचार्य विमलसागरजी से शुल्लक दीक्षा छेली। आपको बारह भावना एव ग्रनेक सुभाषित ब्लोक पढने का बड़ा शौक है। ग्रापने दस स्थानों पर चातुर्मास किये। ग्राप हमेशा पर्व के दिनों में अप्रभी-चतुर्वशी को उपवास करते हैं। ग्राप अपनी भांति अन्य लोगों को भी सयम ग्रीर विवेक के मार्ग पर लाने में समर्थ हों यही कामना है।

## क्षुल्लक प्राविसागरजी महाराज

श्री शोलचन्द्रजी जैन का जन्म सं० १९६९ में कार्तिक बदी बारस को फिरोजपुर छावनी में हुजा। आपके पिता श्री बाबू हीरालालजी अग्रवाल एवं माता मनमरीदेवो थी। आप जाति से अग्रवाल थे। आपका गोत्र मिसल था। आपकी धार्मिक एव लौकिक शिक्षा सामान्य ही रहो। आपकी शादी भी हुई।। आपके एक भाई व दो बहिनों हैं। आजोविका के लिए पिता एव भाई सिंहस कर रहे हैं। आपके पूर्व जन्म के संस्कार होने से धापके भाव बंदाग्य की और बेट। उसी समय छोटे भाई की पुरुष हो जाने के कारण आपमे काफी उदासीनना आग्राह। आपने घरोर को नदवर जानकर स० २०१६ में झानोज सटी चौदन को मृति श्री १०५ विमलसागरजी से त्यक्तक में दीक्षा ले ली।

म्राप प्रतिक्रमए एव तत्वार्थसूत्र के ज्ञाता है। म्रापने लखनऊ, सीकर, हिंगूरिएयां, फुलेरा, रेवाड़ी आदि गांवों में चातुर्माम किये एव मुनि श्री ज्ञानसागरजी के साथ मदनगंज-किशनगढ़, अजमेर, हरियाणा आदि स्थानो पर चातुर्मास किये।

आपने रमों का त्याग किया एवं कर्मदहन के लिए जिनगुणसम्पत्ति एव् सोलहकारए का बत लिया । आपने तीर्थयात्रायं भी की ।

### \*

# क्षुल्लक श्री समाधिसागरजी महाराज



आप आचार्यश्री विमलसागरजी महाराज द्वारा दीक्षित है, आपका विशेष परिचय अप्राप्य है।

### म्रापिका विजयमती माताजी



श्री १०४ आयिका विजयसतीजी का गृहस्थावस्था का नाम शान्तिदेवी था। ग्रापका जन्म वैगाख सुदी १२ विक्रम संवत १८८५ में कामा (घरतपुर) में हुआ था। बापके पिता का नाम श्री संतोधी-लालजी व माताजी का नाम विरोजीबाई था। ग्राप खण्डेलवाल जाति की भूषण हैं। आपकी धामिक तथा लोकिक शिक्षा साधारण ही हुई। ग्रापका विवाह श्री

भगवानदासजी बी० ए० सदकर वालों के साथ हुआ। । परन्तु दुर्भाग्य से आरपको वैधव्य प्राप्त हुआ। परिवार में आपके पाच मार्डव तीन वहिने हैं।

संसार की नश्वरता को जानकर मापमें वैराग्य प्रवृत्ति जागृन हुई एवं आपने आचार्यश्री विमलसागरजी महाराज की प्रेरणा से आगरा सन् १६५७ में आर्थिका दीक्षा ली। आपने कई स्थानों पर चानुमांस कर धर्म बृद्धि की।



### मार्पिका गोम्मटमती माताजी

आपका जन्म स्थान पारसोला (प्रतापगढ़) तथा जन्म नाम सीधराबाई था। विवाह दीपचन्दजी से हुवा। एक पुत्र भी हुवाथा। आपने दूसरी प्रतिमा आचार्य बान्तिसागरजी से धारण को थी। घाचार्य महावीरकीतिजी से झुल्लिका के बत धारण किए तथा आचार्य विमलसागरजी से फरवरी सन् ८१ में घाषिका के बतो को घगीकार किया। ग्रापका नाम गोम्मटमतीजी रखा है।

### षार्पिका प्रादिमती माताजी

भ्रापका जन्म कामा (भरतपुर) निवासी ग्रग्रवान जाति केश्रो सुन्दरलालजी एवं माता श्री मोनीबाई के घर में हुआ । आपका प्रहस्थावस्था का नाम मैनाबाई था। आपका विवाह कोसी निवासी श्री कपूरचन्दजों से हुआ । १ वर्ष बाद ही चैधन्य ने भ्रा घेरा। जगत को ग्रसार जान स० २०१७ में कस्पिलाजी में क्षुल्लिका दीक्षा ली। तदुपरान्त सं० २०२१ में मुक्तागिरी पर आचार्य श्री विमलसागरजी से आर्थिका वत लिये। ग्राप संघ को परम तपस्वी आर्थिका हैं।



### म्रापिका जिनमती माताजी

आपका जम्म पाडवा (सागवाडा) निवासी नरसिंहपुरा जाति के श्री चन्द्रदूलाजी के घर सं० १६७३ में हुआ। आपकी माताजी का नाम दुरोंबाई एव आपका नाम मकुबाई था। आपके दो भाई, दो बहिनं है। धापका विवाह पारसोला में हुआ। ६ माह बाद ही बैधब्य का भार श्रा गया अत वंरास्य धारएा कर धा० महावीरकीतिजी म०से पहली प्रतिमा, वधंमानसागरजी से ७ वी प्रतिमा एव क्षुल्लिका दोक्षा सं० २०२४ में एव आर्थिका पद सम्मेदिशिखरजी में आ० विमलसागरजी से बीर स० २४६६ में कार्तिक मुदी २ को लिया। आप सब में तपस्विनी आर्थिका है।



## म्रापिका नन्दामतीजी

आपका जन्म म्रहारेन (आगरा) निवासी पद्मावती पोरवाल जाति की श्रीमती कपूरीदेवी एव पिता श्री मुश्नीलालजी के घर भादों मु० ११ सन् १६२६ में हुया। ग्रहस्थावस्था में म्रापका नाम जयमाना देवी था। म्रापका विवाह आगरा निवासी श्री सुग्रीकोलाल खाडा से हुआ। कर्मोदय से २।। वर्ष बाद ही वैषय्य आ गया। म्राप घर में अध्यापिका का कार्य करती थी। आचार्य श्री की प्रेरणा से आपने आगरा में ज्येष्ठ मु० ६ सन् १६६६ में दूसरी प्रतिमा तथा सन् १६६६ भाद्र सु० ११ को किरोजाबाद के मेले पर खुल्लिका दोक्षा एवं श्री सम्मेदिखखरजी में कार्तिक सु० २ मंगलवार बीर कि सं० १४६६ में म्राचार्य श्री विमन्तागरजी महाराज से म्रापिका दीक्षा ग्रहण की। आप संघ की विदुषी एवं शान्त परिणामी म्राधिका हैं।

### चार्षिका नंगमती माताजी



आपका जन्म सन् १९५१ में इन्दौर में हुमा। म्रापके पिताजी का नाम श्री मारिएक चन्दजी कासलीवाल एवं माताजी का नाम मारिएक बाई है। आपका पूर्व नाम सुदर्माबाई था। आपका पूरा परिवार धार्मिकता से ओतभीत रहा है। आपने १६ वर्ष की प्रापु में ही श्री १०० ज्ञान भूपणजी महाराज से ब्रह्मचर्य यत धारण किया था। ७ वीं प्रतिमा वी १०० आ० श्री विमल-सागरजी ने श्री विखरजी में ली। आपने जीवकांड कर्मकान्ड धादि परीक्षा उत्तीर्ण की है। आपने ब्रायका दीक्षा सोनागिरिजी में सावन मुदी १६ तारील ८-८-१६७६ को श्री वन्द्रप्रश्नु प्रांगण में श्री १०० आ० श्री विमलसागरजी महाराज से लो। भाग बहुत सरल स्वभावी मृदुभायो एव गुरुभक्त है।

### आर्यिका स्याद्वादमती माताजी





प्रापका जन्म १४ मई सन् १९४३ को इन्दौर (म० प्र०)
में हुमा। आपके पिताजी का नाम श्री घन्नालालती पाटनी एवं
मानात्री का नाम श्रीमनी कमलादेवी है। आपके १ भाई एव ७
बहिन है। आपका पूर्व नाम एरावती पाटनी था। आपने बी.
ए. फाइनल की परोक्षा उत्तीर्श की है। १६ वर्ष की अग्र मोड़
लेकर बहुावर्ष बत भागीकार किया तथा साथ ही धामिक ग्रयों का
अवलोकन करते हुए जानाजंन किया। आपने भ्रपने जीवन काल
में अध्ययन मनन चिन्तन के साथ ही श्रेष्ट साध्वी जीवन व्यतीत
करने का निज्यम कर लिया आप में बचपन से ही वैराग्य की
मावना थी। इस कारण से आपने राग-इंपादिक से युक्त
सासारिक मुखा की तिनाजलि देकर आरम साक्षास्कार करने के

िलये श्रावण सुदी १२ तारील ४,-८-७९ रविवार को श्री सोनागिरीजो सिद्धक्षेत्र पर आवार्य श्री विमलसागरजी से शुल्लिका दोक्षा यहण की उस समय आपका नाम प्रतंगमती रखा गया। गोमटेरदर महामस्त्रकाभिषेक में श्रापने ग्रायिका दीक्षा लेकर स्याद्वादमती नाम सार्थक किया।

### श्रायिका पार्श्वमती माताजी



प्रापका जन्म पाणूर जिला उदयपुर निवासी नरसिंहपुरा जाति के श्री हुकमबन्दजी एवं माता श्री केसरबाई के घर में हुमा। गृहस्थावस्था का नाम सागरबाई था। आपके ४ वहिने तथा एक भाई है। प्रापके पतिदेव श्रीपाल जंन कुड के निवासी थे। मानने धार्मिक भावों से ग्रेरित होकर सं० २०२४ फाल्गृन मुदी १२ को पारसोला में शुल्लिका दीक्षा तथा बीर स० २४६६ में कार्तिक सुदी २ को श्री सम्मेदशिखर पर मायिका दीक्षा धावार्य श्री १००६ विमलसागरजी से ग्रहण की। म्राप बहुत ही स्वाध्याय प्रिय जप, तप में लीन रहने वाली शान्त प्रवृत्ति की साहयी हैं।



# मार्घिका बह्ममती माताजी

आपका जन्म राजस्थान मेवाड के छाँही ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री खूमजो दशा हुमड़ एवं माता का नाम श्रीमती चन्यादेवीओं था। प्रापकी संयम ततादि में स्वभाव से ही प्रीति थी। सन् १६७० में श्री १०८ आवार्य विमनसागरओं महाराज से आपने राजगृही में रक्षान्धन के पुतीत पत्रं के दिन पूरिणमा, श्रमण नक्षत्र में आयिका दीशा प्रहण की थी। श्राप श्रवक्षत्त तो आवार्य श्री के संघ से ही रही फिर श्रावार्य श्री के संघ से आप ईश्वरी प्राश्रम में आ गई। आपने एवं श्रावार्य श्री के संघ से आप ईश्वरी प्राश्रम में आ गई। आपने १ चातुमांस ईश्वरी में किया फिर श्राप श्री १०१ श्रायिका रत्न विजयमती माताजी के पास श्री सम्मेदशिखरओं में आ गई अभी भी आप परम पूज्या श्री १०१ श्रायिका विजयमतीजों के साथ हैं।



### ग्राधिका निर्मलमती माताजी

गेदाबाई का जन्म स० १६६ त मे पबई जि० पन्ना (म० प्र०) में हुवा था। आपके पिताजी का नाम श्री विसारेलालजी तथा मानाजी का नाम श्री लिलताबाई था। आपकी शिक्षा सामान्य ही थी। स० २०१० में गुनोर में आवार्य श्री विस्तसागरजी से दूतरी प्रतिमा धारणा की। स० २०११ में सातवी प्रतिमा खण्डिंगिरी में ली तथा २०१६ में आवार्य विमलसागरजी से ह्युल्लिका के ब्रत धारण किए। आप आवार्य सम में रहकर आस्म साथना करती थी। धापका दीक्षा के परवात आवार्य श्री ने निर्मन्त्रती नाम रखाणा।



# आर्यिका सूर्यमती माताजी



श्री पू० माताजी का जन्म बुढार (बिलासपुर) में सबत् १९६५ में श्रावरण बदी १५ को हुवा था। आपके पिनाजी का नाम श्री विज्ञाललाजजी तथा माताजी का नाम श्री लिलाबाईजी था। श्रापका पूर्व नाम श्र० नेःदाबाई था। श्रापने ग्रावाइ बदी ३ सं० २०१७ में खण्ड-पिरी-उदयिगरों में आचार्य श्री विमलसागरजी से सुल्लिका दीक्षा ली। माथ मुदी १४ संवत् २०२१ को श्राचार्य श्री से मुक्तागिरी में श्राचिका दीका श्राप कयो बद्ध होते हुए भी स्थाग मार्ग में संलग्न हैं।



### आ0 शान्तिमती माताजी

आपका जन्म कोस्हापुर जिले में सागली ( महाराष्ट्र ) मे हुवा था आप बाल्यकाल से ही धर्म प्रवृत्ति की थी। आपने आचार्य विमलसागरजी संतीर्थराज सम्मेदशिखरजी सिद्धक्षेत्र मे ७-११-१६७२ मे आर्थिका दीक्षा धारण की। आपने दीक्षा लेने के बाद सिद्धान्त प्रन्थों की ओर लक्ष्य किया एव स्वाध्याय करने के भाव हुए। ग्राप ६स समय जैनागम के उच्चकोटि के ग्रन्थों का स्वाध्याय कर रही है। धन्य है आपकी तपस्या, ग्रन्थ है आपका त्याग।



### भ्रायिका सिद्धमती माताजी



श्री १०५ म्रायिका सिद्धमतीजी का पहले का नाम सोनाबाई था। आपका जन्म भादो बदी ७ सं० १९६० में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। म्रापके पिता श्री मन्तु-लालजी और माता भंवरोबाई थी। म्रापके परिवार में दो बहिने भी हैं। म्राप परवारजाति की भूषए। है। आपकी लौकिक व धार्मिक शिक्षा स्वारा महिलाश्रम में हुई थी। आपका विवाह

श्रीगोकुलचन्द्रजीके साथ हुप्राधा। परन्तुछह महीने बादही आपको पति वियोग को सहन करनापडा।

शोक को भुलाने के लिए घोर घपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए, घापने धर्म-चर्चा.
जिनेन्द्र-पूजन घादि में मन लगाया। परिसामों में घाशातीत विशुद्धता आई तो आपने बड़बा में
फागुन सुदी १० स० २०१३ को झुल्लिका दीक्षा ले ली। दीक्षित नाम चन्द्रमनी रखा गया घोर मागीतुंगी क्षेत्र पर गीव बदी २ स० २०१४ को घायिका दीक्षा ग्रह्स करली। आपके दीक्षा गुरू श्री १०६ घाचार्य विमलसागरजी थे। आपके चातुर्मस इन्दौर, ईसरी, कोल्हापुर, सुजानगढ़ घादि स्थानों पर हुए। जनता घायसे बड़ी प्रभावित हुई, आपने जनता को काफी घर्मलाभ दिया। आपने थी. तेल. दही घ्रांदि रसों का त्याग कर दिया।

### आधिका सरस्वतीमतीजी



श्राप श्राचार्य विमलसागरजी महाराज द्वारा दीक्षित है । श्रापका विशेष परिचय अप्राप्य है।

000 000 000

# क्षुल्लिका शान्तिमती माताजी

श्री १०५ क्षुत्लिका शान्तिमतीजी का पहले का नाम सुमनबाई था। आपका जन्म आज से लगभग २० वर्ष पूर्व कोन्हापुर नामक नगर मे हुआ था। आपके पिता का नाम बापू है, आपकी माताका नाम सोनाबाई है। श्राप जाति से पचम है। आपके परिवार में एक भाई है। आपकी लौकिक शिक्षा कक्षा पाचवी तक हुई। आपका विवाह हुआ धौर विवाह के एक वर्ष बाद ही दुर्मान्य ने फ्रापको आ घेरा। पति-वियोग जैसी विषत विपत्ति को फ्रापने धेर्यपूर्वक सहा।

आपके नगर मे जब मुनि-संघ आया तब उनके उपदेशों से आपके परिस्तामों में विद्युद्धता म्नाई। अतएव आपने दीक्षा लोने की बात विचारी और फिर डिप्टीगंज दिल्ली में दीक्षा ली। आपकी दीक्षा तिथी वीर निर्वास सं० २४९५ है। म्नापके दीक्षा गुरु श्री आचार्य १०८ विमलसागरजी है। आपने मक्तामर, छहढाला म्नादि का विशेषतया म्नष्टययन किया। आपका प्रमम चातुर्मास दिल्ली में ही हुआ था। म्नापने तेल म्नीर नमक का त्याग कर दिया है।

# क्षुल्लिका संयममती माताजी

आपका जन्म ग्राम निवारी ( किण्ड म० प्र० ) में सबत १९८६ साघ सुदी १४ को हुवा था। आपने पू० आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज से सुजानगढ़ राजस्थान में सम्बत २०२५ कार्तिक सुदी १५ को झुल्लिका दीक्षा धारण की। प्रश्चप्रभित आत्म कल्याण कर रही है।

O

### क्षुल्लिका चेलनामती माताजी



पू० माताजी का जन्म गढी (हसनपुर) जि०
मुजपकर नगर में श्री प्रकाशचन्द्रजी के यहा सन्
१६२६ में हुवा था। आपकी शिक्षा सामान्य ही रहीं।
म्रापने पू० मावार्य विमलसागरजी से खुल्लिका दीक्षा
तीर्थरात सम्मेदशिखरजी में ली। प्रापका स्वभाव
सरल है तथा प्रापकी बचपन से ही धार्मिकता की
स्रोर क्वि रही यही कारगा है जो आप दीक्षा लेकर
स्रास कल्यागा के पथ में अग्रसर हैं।

o o o

# क्ष्टिलका पद्मश्रीजी

आपके पिता का नाम श्री पूनमचन्दजी एवं माता का श्रीमती रूपीबाई था। आपका जन्म स्थान पारसीला (प्रतापगढ़) है। गृहस्थावस्था का नाम सीधार बाई था। आपके पति का नाम दीपचन्दजी था। प्रापके १ पुत्र भी हुआ था। आपने दूसरी प्रतिसा मुनि श्री शान्तिसागरजी से सातवी प्रतिमा आचार्य सहावीरकीतिजी से ग्रहण की। सृन्तिका दीक्षा आचार्य श्री विमनसागरजी ने मंबर २०२४ फाल्गुन सुदी १५ को पारसीला मे हुई। आपका सारा समय, वैयावृत्ति, जप, तप, स्वाध्याय में ही जाता है।

# क्ष्टिलका विशुद्धमती माताजी

कमलाबाई का जन्म राजस्थान में हवाथा। घ्रापके पिता का नाम गुलाबचन्द्रजी था। घ्रापकी शिक्षा चौथी कक्षा तक ही हुई थी। घ्रापको हिन्दी एवं मराठी का ज्ञान था। घ्रास्म हित हेतु घ्रापने आचार्य विमलसागरजी से दूसरी प्रतिमा के बत सं०२०१५ में घारए। किए। सं०२०१६ बड़ोदा में घ्राचार्य विमलसागरजी से श्रुल्लिका दीक्षा ली। घ्रापका जीवन धर्म में ही व्यतीत हो रहा है।

# क्ष्रींत्विक्ती माताजी

श्चापका जन्म कुसु-बा जिला धूलिया ( महाराष्ट्र ) मे हुआ । पिता का नाम श्री हीरालाल बजलाल शहा तथा मःता का नाम अमकोर बाई है। १५ वर्ष की श्चायु में ग्राम सिरसाले जिला जलगाव के श्री गोकुलदास दोधुसा रुहा के सुपुत्र श्री करदुमन दास वाहा के साथ आपका पारिषहरण हुआ । ग्रापके दो बच्चे हैं। बचपन से ही वैराग्यमयी परिस्ताम होने से २४ वर्ष की आयु में आपने आठ देशभूषणजी से सत्सम प्रतिमा के प्रत प्रहर्ण कर लिये। दो वर्ष तक संघ में भी रही। ग्राचारं श्री देशभूषस्याजी ने आपको ग्राधिका ज्ञानमती माताजो के पास पदन की प्रेरणा दी थी। लेकिन फलटण ग्राचिकान में प्राप्त में ३० कुठ चारित्रसागरजी से हुई इनके साथ आपने शिखरजी ग्राकर साथ श्री दिमनसागरजो से फाल्युन शुरु ५ सठ २०३३ को श्रुल्लिका दीक्षा ग्रहस्य कर ली। आप शास्त स्वभावी सहत अध्ययन शीला है।

# शुल्लिका श्रीमति माताजी

श्चाप पिता श्री नेमी बन्दजी माता श्री सोनाबाई की पुत्री है। आपका जन्म सकडी (कोल्हापुर)
में हुमा। गृहस्यावस्था का नाम मालतो बाई था। आपका विवाह छीरी शिरहदी (बेलगांव) निवासी
श्री पारिसा आदिनाथ उपाध्याय से हुआ। दुर्भाग्य ते १० वर्ष बाद ही आपको वैश्वश्य का दुःख उठाना
पड़ा। आपको एक पुत्री हुई थी उसका भी स्वगंवास हो गया। आपने आवार्य श्री विमलसागरजी के
संघ में ३-४ वर्ष रहकर ग्रमध्यान किया। बाद में चंत्र सुदी ४ शनिवार १८-३-७२ को राजगृही थी
सेत्र पर सुन्तिका दीक्षा ली। आपन काफी शान्त, श्रद्र परिणामी अध्ययनशीला एवं जिज्ञासु
शृत्विका है।

### क्षुत्लिका वीरमती माताजी



बैसाखा कृष्णा अमावस्या सं० १६७२ को परवार जाति में चरगवां जि० जवलपुर में श्री फूलचन्दजी के गृह जनम निया। प्रापको लौकिक ष्रिक्षा कक्षा चार तक ही हुई थी। आचार्य श्री के प्रवचनों से प्रभावित होकर आपने कपिलाजी क्षेत्र पर सं० २०१६ में श्रुलिका दीक्षा धारण की भीर आस्म कल्यारण के मार्ग में निरत रही।



### क्षुल्लिका विमलमती माताजी



न्नाप आचार्यश्री विमलसागरजो महाराज द्वारा दीक्षित है। स्त्रापका विशेष परिचय स्रप्राप्य है।



# मुनिश्री प्रनंतकीर्तिजी महाराज द्वारा

दीक्षित साधुवृन्द



**了被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被** 

श्री अनन्तकीर्तिजी महाराज



मुनिश्री जयकीतिजी क्षुल्लक श्री महावीरकीतिजी

### मुनि भी जयकीर्तिजी महाराज



सु० विमलसागरजी लेगड़े ने पवनकुमार के सुकोमल मन में सस्कारों की नीव इतनी गहरी जमा दी थी कि उसके जागृत विवेक ने उसे पुज्य आ॰ श्री अनतकीतिजी म० के चरणों में लाकर बिठा दिया और जब बह बहां से उठा तो उनके पथ का अनुगाभी बन कर ही उठा। इस चिरकुमार के मन में वैरास्य के भाव अवकलकोट में हुए। स्व० आ० श्री पायसागरजी म० के चातुमीस काल में सघ सेवा करते ही उदित हो गये थे पर आयद दीक्षा का समय नही आ पाया या सो दका हो रहा। समय पाकर हो तकवर पकते हैं भने ही कितना जल सीची। १४ दिसम्बर सन् ६१ का ग्रुभ दिन कोल्हापुर में कुछ विशेष चहल-पहल मरा दिखा। चर्चा एक ही थी कि अवकलकोट का कोई नवयवक आ०

श्री स्रमंतकोतिजो म० से अपना अनुगामी बना लेने के लिये मचल रहा है स्रीर यह चर्चा थी भी प्रशंसा-लायक । भवभोगों से भीन पबनकुमार पर कुषादृष्टि हालते हुए आचार्य श्री ने उसे मुनि दोक्षा प्रदान कर दी। श्रावकों ने इस निराय को पृ० वयकोतिजी म० की जय हो के जयधौषों से स्नृमोदन कर पृण्यवंघ किया। श्रावक वाहवंनाथ उर्फ बाबूराम जैन ने अपनी धर्मपस्नी-पदावनी के साथ पच्चीस वर्षीय युवा पुत्र के इस साहम को भूरि-भूरि प्रशंसा करके उसे एह त्याग की अनुमति प्रदान कर श्रावक वर्ग पर भी महान उपकार किया। अन्यधा ६ मई १६३५ को जन्मी इस विभूति की कृपा से यह स्रनाथ जगत विवत ही रह जाता।

दीक्षा ग्रहण करने के बाद आपने आगम का निरन्तर मनन करते हुए हिन्दी कन्नड और मराठी भाषा में - ग्रन्थो का निर्माण किया है। पद विहार करते हुए गुरु के आदेश से धर्म प्रभावना में तस्पर है।



### क्षत्लक श्री महावीरकीर्तिजी महाराज



सावलवाडी (सांगली) ग्राम के (पंचम जैन)
पारीसा शान्तप्पा उपाध्ये की सुयोग्य सतान पंडित शांतिनाथ आज लु॰ महाबीरकीर्तिजी म॰ के रूप में हम श्रावकों
पर अनुग्रह बुद्धि से धर्मामृत की वर्षा कर रहे हैं। १५ जुलाई
१९०५ को माता स्वस्त्याी देवो ने धर्म प्रभावक इस ज्योतिपुज को जन्म देकर मराठों की गौरव गाया में एक नयी
कड़ी को और जोड दिया कुल परम्परा से चली ग्रा रही
त्याग और तपस्या की धारा शातपा को स्वयमेव विरासत
में मिन गई। सिर्फ संयोग का इतजार या सो वह धन्य
घड़ी भी १० अगस्त ६२ को हुपरी (कोन्हापुर) में प्राठ
श्री अनस्तकीर्तिजी म॰ के दर्धन करते ही आ गई। पिनृवियोग की असामयिक घटना से चिल वस भी संसार से

विरक्त हो छ्रटपटा रहा था। धाचार्य श्री से उदबोधन प्राप्त कर तुरन्त सुरुलक दीक्षा लेकर इस नृद्ध्यर समार के समस्त रिश्तो का मोहजाल भग कर दिया। विराग को छोटी सी चिनगारी ज्वाला बनकर कर्म शत्रुओं को भस्म करने लगी। तिरन्तर स्वाध्याय में तल्लीन रहते हुए आपने अब तक निम्नलिखित स्थानो से चातुर्मास करके आवको को चारित्र मार्ग से स्थिर किया। (सन् १६६२ – ७४ तक) — हुपरी, ब्रालते, खांतिग्राम, हालांडी, ब्राहपुरी, नादस्यी, वस्तवाड, रूई, कुलबटगी, कोगनोली, शिमोगा, करनूर, करुंदवाड, जुगुवचदूर, चिकोडी आदि।

जैन साहित्य निर्मास, पंचकत्यासक पूजा-प्रतिष्ठा स्नादि कार्यो द्वारा जिनशासन की प्रभावना कर रहे हैं।



# माचार्य श्री जयकीर्तिजी महाराज द्वारा वीक्षत शिष्य



ग्रा० श्री जयकीर्तिजी महाराज



श्राचार्यं श्री देशभूषणजी मृनि श्री देवेन्द्रकीर्तिजी मृनि श्री कुलभूषणजी श्रायिका धर्ममतीजी

### श्राचार्य श्री देशभूषराजी महाराज



आचार्य देसभूपराजी महाराज एक मान्त वोतरागी साधु है। तिरन्तर ध्यान स्वाध्याय मे रत रहते हैं। संस्कृत, म्रयंजी, भाषा के अलावा कन्नडी और मराठी भाषा के भी महान विद्वान है। भरतेश बंभव, रस्नाकरशतक, परमात्म प्रकाश, धर्मामृत, निर्वाण लक्ष्मीपित स्तुति, निरजन स्तुति म्रादि कन्नड़ी भाषा के महान् ग्रन्थों का हिन्दी गुजराती— मराठी भाषा में अनुवाद किया है। गुरू शिष्य संवाद, चिन्मय चिन्तामसी म्रादि स्वतन निर्मा प्रविद्या का दिव्य सन्देश आदि अनेक ग्रन्थ लिखकर भव्य जीवों का कत्यागा किया है। कुछ वर्ष से चातुमीम के समय जी म्राप्त

दे भी मननीय शास्त्र सम बन गए हैं। स्रापका शान्त स्वभाव, स्रमृतमय धर्मोपदेश वडा ही सम्दरहोता है।

आपने बेलगाव जिले के कोथलपुर गाव मे जन्म लिया है। आपके पिता का नाम श्री सस्य-मोडाओर माताजी का नाम श्रीमनी अक्कावती था। वे दोनो ही घमंपरायण थे। आपका जन्म संबन् १६६५ मे हुआ घाऔर जन्म का नाम बालगोड़ा था। आपको माता आपको तीन मास की आपक्ष्मा में ही छोडकर स्वर्गस्य हो गई और पिता के भी ७ वर्ष को अवस्था में ही स्वर्गस्य हो जाने से आपको नामी ने आपका पालन पोपमा किया और संपत्ति की भी संभाल की।

१६ वर्ष की अवस्था तक आपने कस्नडी और मराटी भाषा में अच्छी शिक्षा प्राप्त की परन्तु धर्म में रुचिन थी। आप सदेव कुसगित में रहने लगे। देव बास्त्र गुरु जैन मन्दिर सभी से पराङ्ग-मुख थे। एक समय ऐसा द्याया कि वहां श्री १०० आचार्य अयकीतिजी पहुच गये। योड दिन तो स्राप उनने पास ही न गये। जाते भी कंसे ? रुचि तो उग्रद थी ही नहीं परन्तु एक दिन उनके उपदेश सुनने का प्रसंग आ ही गया। वय उसी उपदेश ने स्रापके हृदय में धर्म का बीज डालने का काम किया किर तो गोज जाने लगे। उग्रद सापके दिवाह करने की नाना ने चर्ची की। उनके प्रबल अनुरोध और चारों तरफ में दवाव पड़ने पर भी विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार न कर इकरा दिया और उक्त महा मुनि के साथ हो गये। मुनि महाराज ने इनको धर्म के पठन स्वाध्याय के लिए कहा और थोड़े दिनों में अनेक ग्रन्थों का पठन तथा स्वाध्याय कर लिया। आचार्य महाराज के साथ ही थोडे दिन बाल बहाचारी रहकर रामटेक तीर्थ क्षेत्र पर ऐलक दीक्षा ले ली और सम्मेदिशाखरजी साथ चले गये। तरपद्मात २० वर्ष की अवस्था में श्री कृत्यलगिरि सिद्ध क्षेत्र पर आचार्यश्री से मुनि दीक्षा भो ले ली और मुनि अवस्था में खूब विद्यास्यास किया। ग्रायोध्या जैगी मुन्दर नगरी में जैन जनता का प्रभाव होने से वह तीर्थ स्थान मूना सा लगता है अन आचार्य महाराज ने वहा एक गुरुकुल स्थापित कर जैन समाज का वड़ा काम किया है। यह गुरुकुल उन्नति करता जा रहा है। इस तीर्थ को उन्नत बनाने के लिए आचार्यश्री ने ३१ फुट ऊँची श्री आदिनाथ भगवान की विद्याल प्रतिमा मुन्दर वगीचे मे स्थापित कराई है। जिससे यह लेज उत्तर प्रान्त का एक दर्शनीय स्थान वन गया।

प्रत्येक चातुर्मास में आपके धार्मिक, सामाजिक धीर नैतिक भाषत्यों से जनता पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है कारत्य कि आपके भाषण जन साधारण की भाषा में मुन्दर और चित्ताकर्षक, तस्काल हृदय को उल्लासिन करने वाल, ब्याक्येय विषय को स्कृट करने में सफल, साधक उदाहरणों से खोन-प्रोत रहते हैं। आपकी अमृतमयी वाणी से जो विषय बोला जाता है वह थोताओं के कर्ण विवर द्वारा सीधा हृदय में प्रवेदा कर मन संताप को जान्त करने में समर्थ होता है। आपके भाषण इतने मिन्नीर होते हैं। जिपके भाषण इतने किर भी आपको जरा भी खकावट नहीं आती है। बापल मातार घन्टो बोलते रहते हैं। किर भी आपको जरा भी खकावट नहीं आती है। यह आपको सतत् तत साधना का हो माहास्म्य है। आपको विद्यात, मन्भीरता, श्रीकस्वित, तपस्ति स्वर्ण, निर्मोहता, निर्मुहता, दयालुता, क्ष्य सहिष्णुता, अनुपम समता आदि स्रोक गुणगरिमा, जनता के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है।

धापने बगाल, बिहार, उडीसा, निजाम, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाएगा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, तमिलनाड् धादि सभी प्राप्तों में धर्म प्रभावना को । अपने युग के आर आलौकिक सन्त हुए हैं। आपने जोधनों में भक्क जिनालय का भी निर्माण कराया है।





### मुनिश्री देवेन्द्रकीर्तिजी महाराज

भ्रापका जन्म दक्षिए। प्रान्त के धामना ग्राम में हुवा था आपके पिता का नाम श्री वासप्पा तथा माता का नाम मुगलादेवी था। आपका परिवार धामिक वृत्ति का था। आपने मुनि जय-कीर्तिजी से सुल्लक दीक्षा ली। आपका पूर्व नाम देवेन्द्रकुमार था। पूरु मुनि श्री ने आपका मुनि अवस्था का नाम भी देवेन्द्र-कीर्ति ही रला था। आपका तथ व स्थाम सराहनीय था।



### मुनिश्री कुलभूषणजी महाराज



आपका जन्म सोमवंशीय हरवरहही तह० बैलहोंगल जि० बेलगांव कर्नाटक राज्य मे हुवाथा। यक्ताप्पापिताका नाम था माता का नाम गगदेवी था। स० १९७० म आपका जन्म हवा था। ग्रापका नाम जिल्नाच्या रखाथा। बाल्यकाल में :आपके ग्राम मे भ्राचार्य पायसागरजी महाराज एव जयकीर्ति मुनिराज कादो माह प्रवास रहातबसे आप साधुओं के सम्पर्क में आये तथा पू० मूनि श्री के प्रवचन सुनकर द्यापके मन में वैराग्य के मकुर निकल पड़े तथा परिवार वालों ने रोका पर आप रुके नहीं। श्रापने आजीवन ब्रह्मचर्य वृत स्वीकार किया। वि० सं० १९६३ ी माघ गु०९ गुक्रवार को ब्र० जिक्नाप्पाने मुनि जयकीतिजी से क्षु० दीक्षाली। वि० सं० १६६४ मे जयकीतिजी महाराज से ऐलक दीक्षाली। आप अपने ब्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करते थे। स्नवन निधी क्षेत्र पर आपने मुनि दीक्षा ली। आपने १५ मन्दिरो का निर्माण कार्य कराया तथा जैन धर्म की प्रभावना करने में संलग्न है। आपने अनेकों ग्रन्थों का सम्पादन कार्य किया है समयसार, प्रवचनसार आदि "ग्राध्यात्मिक ग्रन्थों पर ग्रापका प्रभुत्व है।

### वार्यिका धर्ममती माताजी

मारवाड़ प्रान्त के अन्तर्गत कुचामन शहर के पास लूणवां नामक एक प्राम है। प्राम में बैदय शिरोमणी खण्डेलवाल जारमुत्यस्न चंपालालजी जैन श्रावकोत्तम रहा करते थे। धर्मपरायणा धर्मपरती के यहां सन् १८६६ में श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन कन्याररन ने जन्म लिया था। ग्राप ४ माई-विहित थे। ९ वर्ष की उम्र में बादी हो गई। पर दुर्भाग्यवश लख्यमीचन्दजी का असामियक स्वर्गवास हो गया। संसार का नियम जानकर प्रापके मन में वैराग्य भाव जागृत हुवा तथा प्रापका मन धर्मिक काव। संसार का नियम जानकर प्रापके मन में वैराग्य भाव जागृत हुवा तथा प्रापका मन धर्मिक काव। संसार का नियम जानकर प्रापके मन में वैराग्य भाव जागृत हुवा तथा प्रापका मन धर्मिक काव उपवास करना। प्राप बीस वर्ष तक दश-लक्षण पर्व में दशा उपवास करना। भाव बीस वर्ष तक दश-लक्षण पर्व में दशा उपवास करना। भाव हो सा प्रापका में स्वापन स्वापनी सा प्रापका मा सा प्रापका । सन् १९३६ हुर्ग में जयकीतिजी महाराज कावपियोग हुवा तब आपने सानवी प्रतिमा धारण की। मन १९३६ में धापने जयकीतिजी महाराज कावपियोग हुवा तब आपने सानवी प्रतिमा धारण की। प्रचालां ने प्रपने जीवन काल में ३ हजार उपवास किये। प्रत्न ने जयपुर के समीप खानिया में आवाप देश पूर्याजी महाराज के सांशिक्य में समाधि धारण कर दारीर स्वाग किया। धन्य है आपकी तपस्या तथा तथा तथा तथा स्वाप



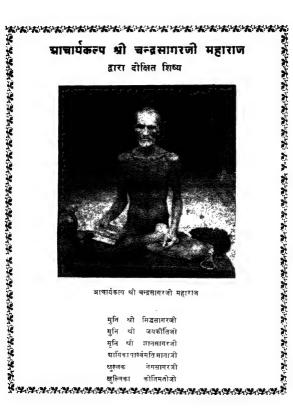

### आर्थिका पार्श्वमती माताजी



श्री पारवंमतीजी का जन्म राजस्थान प्रान्त के प्रसिद्ध नगर प्राजमेर में सं० १९५६ मगसिर बदी १२ को हुवा था। आपका जन्म नाम बारसीबाई था पिता का नाम श्री सौभाग्यमलजी सोनी था। माता का नाम सुरजीबाई तथा प्रापके पित का नाम श्री जसकरएजी गंगवाल कटेल निवासी थे। प्रापके पति का नाम श्री के सुछ दिनों बाद ही स्वगैवास हो गया था। पुण्य योग से प्राप्त आवार्य करूप श्री चन्द्रसागर्य प्राप्त प्राप्त में अपि तथा पू० महाराजनी से जमसः सुरुक्ति में आये तथा पू० महाराजनी से प्रमुक्त से सुद्धित हो। धारण को स्नापने सोरे भारतवर्ष में विहार कर धर्म प्रभावना की है। आज भी ग्रापार्य धर्मसागरजी महाराज के सव में रहकर

घर्म साधना मे रत है। इस समय कठोर बनो को पाल रही है। मात्र हड़िडयों का ढाचा ही है पर तप त्याग अपर्व है।

### • मुनि श्री सिद्धिसागरजी महाराज



आपने परम पू॰ आचार्यकरूप चन्द्रसागरजी महाराजसेदीक्षाली तथा महान कथ्टों को सहते हुए समाधिमररण प्राप्तकर आस्मकल्याण किया।



#### दिगम्बर जैन साधू

### मूनि श्री जयकीर्तिजी महाराज

आपने पू० आचार्य कल्प श्री चन्द्रसागरजी महाराज से मुनि दीक्षा ली है आप उन्न तपस्त्री साम्रुये।

### मृति श्री ज्ञानसागरजी महाराज



आपने पूज्य श्री चन्द्रसागरजी महाराज से मुनि दीक्षाली तथासमाधि प्राप्तकी।



### क्षुत्लक श्री नेमसागरजी



ध्रापका जन्म पचार सीकर राजस्थान में हुआ था। आपने आचार्यकरूप श्रीचन्द्रसागरजी महाराज से दोशा ली थी। ग्राप बाल्टी बाबा के नाम से जाने जाते थे। आपके पुत्र श्री पुनमचन्दजी गंगवाल हैं जो धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। आपने ग्रपना समाधि मरशा कर आरम साधना की।

### क्षुल्लिका कीर्तिमती माताजी



तरए। नारए। पूज्यपाद परम तपोधन झा० क० चन्द्रसागरजी महाराज से आपकी दीक्षा बीर नि० सं० २४६४ में जयपुर नगर में दि० जेन पाटोदी के मन्दिर के विकाल सभागार में हुई थीं। आपका पूर्व नाम ब० गुलाबवाई था आप जयपुर की ही थी तथा पाटोदी गोत्र खण्डेलवाल लात में जन्म लिया था। आपने प्रपने जीवन काल में १-१ माह के उपवास भी किये हैं। दीक्षा लेने से पूर्व सारी सम्पत्ति धार्मिक कार्यों में लगा दी थीं।









### क्षुल्लक वर्द्धमानसागरजी



बुन्देनखण्ड के ठकुरासों की राजसी ठाट की कहानियां इतिहास के पन्नों में सिमट कर अब स्मृति के दायरे टटोन रही हैं। लगना है श्रीकात की बात पूछता मानो आज भी उसकी भान के खिलाफ हो। हो भी क्यों न, शान ही तो उनकी श्रान है। हर चौखट में उठती हुई जोश की एक लहर हर पल देखी जा सकती है। वहले यह जोश कैभव के निये होता या श्रीर श्राज यह वंभव त्याग के निये है। कथ्य वही है पर तथ्य वस्त चुता है। सिमरिया (नितपुर) के श्री खुकानच्च मोदो अपनी पत्नी सहोदाबाई के साथ इसी बुन्देनलण्ड की भूमि में साधारण स्थवसाय करते हुए थावक के बन पान रहे थे। स० १६८६ भाइ शु० ३ की इनके घर एक पुश

रस्त का जन्म हुम्रा जिसका नाम बच्चूलाल रखा गया। साधारए परिवार मे जन्मे हुए बच्चूलाल में बचपन से ही धर्म प्रचार-प्रसार के प्रति ग्रास्थन्त जोश था और उसका यह जोश स० २०३२ पीष यु० १४ को धाहार सिद्धक्षेत्र पर पू० मुनि थी नेमसागरजी म० का साविध्य पाकर चरम सीमा पर जा पहुँचा। गुरु दर्शन मात्र से जिसके प्रतरंग चक्षु खुल जाय भला उसकी पात्रता मे भी किसी को सेदेह हो सकता है! मुनि थी ने भव्यास्मा को सबीधित करते हुए सुल्लक दीक्षा प्रदान कर दी तथा आपका नाम बद्ध मानसागर लोक मे प्रसिद्ध किया। गुरु घादेशानुसार आप भी रत्नत्रय चारित्र को तरस्तर दिखा दुवात करते हुए जिनमार्ग की प्रभावना मे लीन है। वरीदिया कला में चातुर्मास करके वहा पाठशाला की स्थापना कराके बालको को धर्म शिक्षा के प्रति उन्मुख किया जो कि कल के श्रावको के लिये भित्ति का कार्य कर रही है।



# भाषार्य श्रो पायसागरजी महाराज द्वारा बीक्षत शिष्य



म्रा० श्री पायसागरजो महाराज



मुनि श्री नेमिसागरजी
आचार्य अनन्तकोतिजी
ग्रायिका चारित्रमतीजी
सुल्लक जयकोतिजी
सुल्लका चन्दनस्तीजी
सुल्लका राजमतीजी

### मुनि श्री नेमिसागरजी महाराज



बालक के शिक्षण में जननी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह तथ्य मुनि श्री के चरित्र से पूर्णतया जात होता है, मुनि श्री की बंदनीय जननी ने स्रपने संस्कारों से मुनि श्री को भी बदनीय बना दिया।

मुनि श्री का जन्म महाराष्ट्र प्रदेश में सागली जिले के धारग गाव के यादवराऊ के प्रतिष्ठित कुल में हुमा। बापको माताजी का नाम पतनदेवी सार्थक है। वे स्वीरत्न हैं और उनका अपना सिद्धान्त है कि प्रभाने को दंव-भाग्य से सब कुछ मिलता है फि चिन्ता क्यो की जावे। मुनि श्री के पिता का नाम नरसुदास था। वे व्यावहारिक व धार्मिक व्यक्ति थे।

मुनि श्री के चार बड़े भाई थे। यकोघर ने आचार्य १०६ पायसागर औसे मुनि दीका ली थी। दो भाई गृहस्य जीवन बिना रहे है और मुनि श्री सब भाई यो से छोटे थे। इनका नाम इन्हजीन था। ये बचपन से ही धार्मिक कार्यों में रुचि लेते थे। आपको मन से धार्मिक सस्कार सुदृढ़ थे। आपको दो बादिया हुई और कुल छह पुत्र पुत्रों हुए। पर फिर भी आपका शास्त्र स्वाध्याय विषयक प्रेम बढ़ता ही गया। प्रापंत पुत्र की भी शान्तिसागर जी के बचनामृत को मुनने के लिए सैक डो रुपये किराये में दिए। आपको मुनिद्दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा थी, पर शान्तिसागर जी की सस्लेखना पूर्ण हो जाने से प्रापंत आचार्य पासागर जी की सस्लेखना पूर्ण हो जाने से प्रापंत आचार्य पासागर जी से साम स्वाध्य प्रापंत्र अस्ति साम स्वाध्य प्रापंत्र स्वाध्य प्रापंत्र कर पर रहे।

सिरगुणी नामक ग्राप्त मे पंचकत्याग्गक महोत्सव था। वहा पर आप मुनि श्री १०८ वर्धमान सागरजी से दीक्षा लेने के विचार मे थे। परन्तु घरवालों ने बाधा डाल दी फिर भी ग्राप घर वापिस नहीं आये बल्कि कुशनाई गाव में रहे। ग्रीर जब सकनवाडी मे पंचकल्याणक हुआ तब क्षुत्लक दीक्षा नी इसके बाद श्राचार्य पायसागरजी से आपने गिरिनारजी में मुनि दीक्षा ले ली तथा उनके सच में रहे।

क्रापने गाजियाबाद, हस्तिनापुर, खतीली, जयपुर नगर, सरधना, विजनीर, नजीवाबाद, नगीना, नहटौर, एटा आदि स्वानी की जनता को धर्म लाभ दिया।

### म्राचार्य श्री अनंतकीर्तिजी (महाराज)

महाराष्ट्र प्रान्त के शोलापुर के समीप कडवी नामक स्थान में जन्म लिया । आपका परिवार धर्म श्रद्धा से बडा ही प्रभावित था । कचपन के संस्कारों ने ग्रापको मुनि दीक्षा धारण करा दी ।

आपके दीक्षा गुरु श्री ग्राचार्य पायसागरजी महाराज थे। दीक्षा स्थल ग्रन्कोल था। ग्राप बयोब्द, ज्ञानबृद्ध एवं अनुभवो तपस्वी थे। ग्रापके सम्बन्ध मे ऐसा जात हुव। कि नुरेना (ग्वातिवर) मे ग्रापका पैर जल गया था। उस समय असह्य पीडा होने पर स्वभाव से आपने सहन की। आप घरटों लगातार कठोर नप किया करते थे। ग्रापके प्रवचनों में भारी भीड होती थी तथा जनता पर काफी प्रभाव पड़ा।

अन्त में समाधिमरए। करके नश्वर शरीर को त्याग दिया। पर प्रापने श्रन्तिम समय तक व्रतों का पूर्ण रूप से पालन किया। धन्य है ऐसे परोपहजयी मुनिराज।



### आधिका चारित्रमतीजी



धी चलनादेवी का जन्म वि० सं० १९६५ में बेलगाव में हुवा था। आपके पिता जागीरदार थे। पिताजी का नाम श्री संगप्पाजी तथा माताजी का नाम वाकदेवी था। शिक्षा सामान्य ही रही, ध्रापके ३ पुत्र पुत्रियाँ थी। पति एव तीनों बच्चों के स्वगंवास होने से ध्रापके मन में बेराम्य आया तथा ध्राचार्य श्री पायसागरजी के प्रवचनों ने आपके अन्दर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि आपने परिवार को छोडकर बती जीनव जीना गुरु किया। वि० सं० २०१७ में ध्रायका दोक्षा ली। आपने साथसा साधना करते हुए परिणामों की विग्रुद्ध कर चारित्र रथ पर आरूढ होकर स्वरंग के लिए प्रस्थान किया।



### क्षुल्लक जयकीर्तिजी महाराज

विश्वनकुमारजीका जन्म प्रवक्तलकोट में श्री बाबूरामजीकी धर्मपरनीश्रीपदमावितको पवित्र कृक्षिसे सन् १६३४ मे हुआ था।

आपने क्षुरुवक दोक्षामंगिसर सुदी सन्तमी को ली एवं कुछ समय के बाद भाषने भ्राचार्यंश्री से पुन: मुनि दीक्षाली।

आपने आयुर्वेद पर ४ पुस्तकं लिली हैं। अमोलक माणिक्यमात्रा, योग प्रदीप, आहारदान ख्रादि पुस्तकों का लेखन कार्यं किया है। साप निरन्तर लेखन स्रादि कार्यं में लगे रहने हैं।

### क्षुत्लिका श्री चन्दनमती माताजी

कापशी ( कील्हापुर ) दक्षिण में श्रेष्टी श्री नातत्पाजी की धर्मपरनी श्री गोदाबरी देवी की क्ख में मनीरतादेवी ज जम लिया था। आपकी शिक्षा करनड़ भाषा में हुयी। १६ वर्ष की उम्र में सोलापुर में आपकी शादी हुई। विवाह के कुछ महिने बाद ही पित का वियोग हो गया। आपने अपने जीवन को मोडकर धर्म में बित्त लगाया तथा श्री पायताग्यजी महाराज से जर्म स्वल पर हो श्रुलिका दीक्षा ली। प्रापने प्रपना विहार अक्कृतकाटे, दुण्डी, मंगकुर, निपानी, मालेगाव, दिल्ली प्रादि स्थानी पर पुष्टवर्ष के साथ किया तथा अन्त में धर्म स्थान करते हुए धरीर को छोड़ा। प्राप करनड़ भगाव की श्रीयकारी साथ श्री । प्राप्त करने हुए धरीर को छोड़ा। प्राप्त करने क्षा की श्रीयकारी साथ थी। प्रन्टों मातृ भाषा में धारा प्रवाह प्रवचन देती रहती थी।



## क्षुल्लिका राजमती माताजी



म्रापने पूर्णायसागरजी से क्षुर्ण्योक्षाली। म्राप मुनि जम्बूसागरकी महाराज की पूर्व अवस्थाको घर्मपत्नी है। म्राप धर्मसाघना में लीन रहती थी। पूर्ण मुनि श्रीके सम्पर्कसे आपने दीक्षाले ली। आप निरन्तर पूजा पाठ विधि विधान आदि बरावर कराती रहती है। आपका जन्म दक्षिए। भारत में हुवाया। आप अभी भी धर्मप्रभावना कर रही है।



## मुनिश्री वर्धमानसागरजी (दक्षिण)

#### द्वारा दीक्षित शिष्य



मुनि श्री नेमिसागरजी मुनि श्री समन्तभद्रजी मुनि श्री झादिसागरजी







पूज्य मुनिश्री नेमिसागरजी ने गृहस्य श्रवस्था में सन्
१९२४ मे ५० साल पहिले आचार्य श्री १०० शानिसवारको
त पास आजम्म बहायर्थ वन निष्या था। शुल्लक दोशा श्री
१०० वर्धमान सागरजी के पास ली थी। सन् १९५० में श्री
१०० शानितसागरजी महाराज के जेच्छ आता श्री १००
मुनि श्री वर्धमानसागरजी महाराज के जेच्छ आता श्री १००
मुनि श्री वर्धमानसागरजी महाराज के पास निमंत्रच श्री ही
वा आप मराठो, कन्नव हिन्दी, भाषा जानते हैं, पढ़ते हैं।
पिताजी का नाम सावतागा है और गृहस्थानस्था का
महाराज का नाम नेमारागा है। सम्मेदांशवरजी की यात्रा
सावताज का नाम नेमारागा है। सम्मेदांशवरजी की यात्रा
सावताज हैं। मुनि आचार पानन में दक्ष हैं। संघ में महाराज
श्री हो गुत्र हैं। मब तीच रचनों की वंदना गृहस्थानस्था में
की, तीत चौबीती, सक्तामर, कर्म दहन आदि तत किस



#### मनिश्री समन्तभद्रजी



श्री १० द मुनि समन्तभद्रजी महाराज का गृहस्य ध्रवस्या का नाम देवचन्द्रजी है। आपका जन्म २७-१२-१८९१ में करमोले (सोलापुर) में हुआ। प्रापके पिता श्री कस्तुरच्जी थे व माता ककु-वाई थी। प्रापने सोलापुर में माध्यामक श्रिक्षा प्राप्त की। बन्बई में निवास करके आप स्नातक (बी० ए०) हुए। ध्राप उच्चकोटि की धार्मिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए जयपुर गए। आप विषय वासनाधी से दूर गहे व बाल ब्रह्मचारी हैं। आपने आरमकत्याए। हेतु १९५२ में श्रो १० ६ प्रनि वर्धमानसागरजी से मुनिदीक्षा ली।

आपने कांरजा, सोलापुर, एलोरा, खुरई आदि बाग्हस्थानों पर गुरुकुलों की स्थापना की (जो आज भी समाज मे

विधिवत् प्रपना कार्यं कर रहे हैं) नियोकि घापकी यह मान्यता है कि गुरुकुल शिक्षा की पद्धति ही ग्रसस्य से सस्य की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरस्व की ओर, ले जाने मे समर्थं है। आपने सन् १६१० में कारजा मे महाबीर ब्रह्मचर्याश्रम नाम से गुरुकुल की स्थापना की। सन् १६३४ में कुम्मोज मे पाच छात्रों से गुरुकुल की स्थापना की थी ग्राज उसमें ५०० छात्र अध्ययन रत हैं।

मुनि भी समन्तभद्रजो स्वय एक सजीव सस्या है। वे धारीप्तिक और मानसिक तथा ग्राध्यान्तिक इंटिट्यों में स्वस्थ रहकर सहस्र वसन्त देखें। उनके निर्देशन में एक नहीं ग्रानेक पुरुकुल खुलें जिसमें देश और समाज, शरीर से ब्रात्मा की ओर, भौतिकता से मानवना की ग्रीर बढ़ने में समर्थ हो सके।



## श्री १०८ म्रादिसागरजी महाराज



कार्तिक मुदो पंचमी वी० नि० सं० २४१ च गं० १६६२ में शेडबाल में श्री देवगीडाजी पाटील की धर्मपत्नी श्री सरस्वती बाई की कोख से जन्म लिया था। आपकी लोकिक शिक्षा B. A. काइनल कन्नड में थी। आलार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज से बीर स० २४७१ में ब्रह्मचर्य प्रत फलटएा में लिया। संघ में रहकर पठन पाठन करते रहते थे। बीर नि० सं० २४८० में १५ - २५४ को घोडबाल में ही मुनि बर्धमानसागरजी से मुनि बर्धमानसागरजी से मुनि बर्धमानसागरजी से मुनि वीक्षा ली तथा साधु पद की साधना करने लगे।

आप चारो अनुयोगों के अच्छे प्रवक्ता थे। ग्रनेको ग्रन्थों का सम्पादन कार्य किया। साहित्य के क्षेत्र में ग्रापका महत्वपूर्णस्थान रहा है। आपके

ढारा लिले ग्रन्थ त्रिकालवर्ती महापुरुष, ब्राहारदान विधि. सूतक विधि, यह कौन है, श्रावक निस्य किया कलाप, चौतीस स्थान दर्शन, निस्य प्रतिक्रमण, विधि आदि ने समाज को महस्वपूर्ण दिशा बोध दियाया।

द्यापकी सामाजिक सेवाभी महस्वपूर्ण रही। श्रापके माध्यम से दक्षिण भारत मे जैन धर्म की काफी प्रभावना हुई तथा सबंत्र विहार कर म० महाबीर के सिद्धान्तों को जन-जन तक पहुचाया। धन्य है ऐसे ज्ञानी मुनि वृग्द जो आत्म कस्याण के साध-साथ पर कस्याग्ण करते हुए निरन्तर सही मार्गप्रभस्त कर रहे है।



## मुनिश्री नेमिसागरजी (वक्षिण)

**よみがみまみがががががががががががみがみが** 



श्री नेमिसागरजी

मुनि श्री जम्बूमागरजी
मुनि श्री आदिसागरजी
मुनि श्री सम्मतिसागरजी
मुनिश्री सम्मतिसागरजी
मुन्तक पद्मसागरजी
भुन्तक वर्षमानसागरजी
भुन्तक मातिसागरजी
मुन्तक गुणभद्रजी

#### श्री जम्बुसागरजी



आपका जन्म सान्तिय्रोम मैसूर प्रान्त मे ई० सन् १९०४ में हुवा। आपका पूर्व नाम वस्मरणा था। २० वर्ष की उम्र में झापकी सादी हो गई तथा थाप गृहस्य धर्म का पालन करने लगे। १४-४-३७ में झापने ४ वी प्रतिमा धारण करली तथा आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत युवा झवस्या में केर काम देव पर विजय प्राप्त किया। पूज्य आचार्य जवकीतिओं महाराज ने आप एव आपकी पत्नी ने तीर्षराज विश्वकारी में सुल्लक दीक्षा ली। आपका नाम जम्झूसागरजी व्राव्या धर्मपत्नी का नाम राजमतीजी रखा। जो आज भी वड़ी धर्म प्रभावना कर रही हैं। पू० नेमिसागरजी महाराज से २६-६-३६ में मृति दीक्षा ली। आपने २७ चातुर्मीस

भारत के सभी प्रान्तों में बिहार कर अभूतपूर्व प्रभावना की। प्रमेकों ग्रन्थों की रचना की तथा प्रमेकों प्रन्थों की टीका की। जगह जगह प्रतिष्ठा ग्रादि भी आपके बादेश से हुई। ग्रापने यक्षोपवीत संस्कार नामक पुस्तक का भी लेखन कार्य किया है। आचार-विचार पर ग्रापका महत्व ज्यादा था तथा प्रवचनों के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना की।

#### मृतिश्री आविसागरजी



वेलगाव जिले के प्रकितवाट ग्राम में आपका जम्म हुगा। पिताजी का नाम दहाप्पा था। महाराजजी का गृहस्थाश्रम का नाम प्रिवा था। सावी हुई थी। दो सन्ताने भी हुई। श्री १० व बीरसामरजी महाराज के पास १३ साल तक शुल्लक अवस्था में गहे। सागली में ४-१२-६२ को श्री १० व तीमसामरजी के पास निर्माय दीक्षा लो। आपने समस्त तीर्थ स्थलो की यात्रा निर्मेश्य दीक्षा लो। आपने समस्त तीर्थ स्थलो की यात्रा निर्मेश यात्रा लो कि उत्तरी भाषा का आपको ज्ञान है। स्नुलक कांत अवस्था में एक साथ नव उपवास कर अवास्त्र व्रत निरनराय किया है। परिस्पाम बिल्कुल शांत हैं। श्रान्त स्वभावी ग्रीर मितप्राधी है। मुनि आचार निरन्तराय पालन करने में दक्ष हैं। मध के वयोब्द इसस्तर-त भद्र सरल स्वभावी ग्रीनराज हैं।

#### सन्मतिसागरजी महाराज

प्रथ श्री का जन्म गलतगा मे शक अं० १८०४ मे हुवा था। घापकी मूल भाषा कर्नाटक तमिल थी। गृहस्थ धवस्था का नाम पाव्यं नाथ था। आचार्य श्री शाल्तिसागरजी महाराज के प्रवचन सुनकर देराग्य हुवा तथा उसी समय प्रापने ब्रह्मवयं वन घारण कर लिया। कीन्त्र में मृनि वर्षमान-सागरको महाराज से खुल्लक दीक्षा ले ले। विहार करते हुए आप सागली पधारे यहां पर मृनि निम्मागरजो से ध्राव्यन खुल्ला पचमी बीर स० २४८८ में ४-१०-६२ को मृनि दीक्षा ली। आपत्र वारों मनुयोगों का अध्ययन किया। आपकी वाणी मे कराशे प्रभाव था प्रवचनों में हजारों बन्धु अकर अमृत पान करते थे। सरलता एव सीम्यता के घनी ए० प्रनिराज थे।

#### क्षुल्लक श्री पद्मसागरजी महाराज



त्याग घ्रीर तपस्या के कारण पू० कु० १०५ श्री पद्मसागरजी म० का नाम घाज के साधु संत्र में प्रमुख स्थान रखता है। दीक्षा पूर्व आपका नाम पत्नानाल जैन वरंगा था। जाश्विन गु० ५ सं० १६५१ को ग्राम गढीरामवल कुरांबितरपुर ( प्रागरा) में आपका जन्म श्री चुक्षीलाल जैन के घर हुआ। आपकी माना का नाम दुर्गावती था। बालीस वर्ष की उम्र तक आप पैतृक क्यवसाय ( गल्लाक्षाओं सर्व के हिंदी तर कुण पैतृक क्यवसाय ( गल्लाक्षाओं सरते हुण एक दिन पू० जम्मूस्थामोजी म० से धर्म श्रवण करके सप्तम प्रतिमा के ब्रत प्रहुण किये। आधार्य

सूर्यसागरजी महाराज से उज्जैन में दशवी प्रतिमा ग्रहण कर गृह त्याग दिया। सं० २०२२ देवगढ़ में पू॰ नेमसागरजी म॰ के बरण सान्निध्य का सुयोग मिलते ही आपने 'शृहलक' दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षोपरान्त आपका नाम पद्मसागर रखा गया। ग्राप निरन्तर स्वाध्याय में तत्यर रहते हैं तथा प्रपत्न सदुपदेश से निरीह संमारी प्राणियो को सन्मार्ग की ग्रोर उन्मुख करते रहते हैं। ग्रापने अब तक कई स्थानों पर वर्षायोग करके समाज को लाभान्वित किया है, शास्त्रोक्त विधि से रस्नत्रय की ग्राराधना करते हुए आप स्व-पर कस्याण में निरत है।

## श्री वर्द्ध मानसागरजी महाराज



बुन्देनखण्ड के उकुरासों की राजसी ठाट की कहानियां उतिहास के पन्नों में सिमट कर अब स्मृति के दायरे टटोल रही हैं। लगता है भीकात की बात पूछता मानों आज भी उसकी ज्ञान के खिलाफ हो। हो भी क्यों न, शान हो तो उनकी आन है। हर बौखट से उठती हुई जोश की एक लहर हर पल देखें ज्ञासकती है। पहले यह जोण बंभव के लिये होता था और आज यह बंभव त्यांग के लिये हैं। कच्च वहीं है पर तथ्य वदल बका है। सिमरिया (लिलिवर)

के श्री खुआलचन्द मोदी प्रपत्नी पत्नी सहीद्वाबाई के साथ इसी बुन्दैनखण्ड की भूमि में साधारण व्यवसाय करते हुए आवक के ब्रत पाल रहेथे। सक १९८६६ भाद्र युक्त ३ को इनके घर एक पुत्र रस्त का जन्म हुआ जिसका नाम वच्चुलाल रखा गया। माधारण परिवार में जन्मे हुए वच्च्यूलाल में वचपन से ही धर्म प्रचार-प्रसार के प्रति अत्यन्त जोश था और उनका यह जोश संक २०३२ पीच खुक १४ को ब्राहार सिद्ध क्षेत्र पर पूक्त भूनि थी नेमनागरजो मक का शिव्रध्य पाकर चरम सीमा पर जा पहुंचा। गुरुदर्शन मात्र से जिसके ब्रतरा बक्षु खुल जांय भला उसकी पात्रता में भी किसी को सदेह हो सकता है। आचार्य श्री ने अध्यात्मा को संविष्ठ करते हुए शुल्लक दीक्षा प्रदान कर दी तथा ब्रायका नाम बर्द्ध मान सागर लोक में प्रसिद्ध किया। गुण ब्रादेशानुसार प्राप्त भी रतनवय चारिक को निरस्तर ६ द्वित करते हुए जिनमार्ग की प्रभावना में लीन हैं। वरोदियाकला में चातुमंस करके वहां पाठशाला को स्थापना कराके बालकों की धर्म शिक्षा के प्रति उन्भुख किया जो कल के लिये भित्ति का कार्य कर रही है।

#### . .

## क्षुत्लक श्री शान्तिसागरजी

श्री १० = क्षुस्तक झान्तिसागरजी का पहले का नाम भरम नरसिष्पा चौगले था। आज से सगभग ७ ४ वर्ष पूर्व ध्रापका जन्म गल्तगा (बेलगाव) में हुआ। आपके पिता श्री नरसिष्पा चौगले थे, जो कृषि फार्म पर कार्य करते थे। घ्रापकी माता श्रीमती गंगाबाई थी। घ्राप चतर्ष जाति के भूषए। है, आपका गोत्र सेत्री है। घ्रापने घामिक अध्ययन स्तयं ही किया। आपके परिवार में एक भाई और तीन बहन हैं। आपका विवाह हुमा। आपके तीन पुत्र और दो पुत्रियां हुईं। गृहस्य प्रवस्था में ही आप शास्त्र श्रवण करते थे। दक्षलकारण घर्म का मनन करते थे। सीलह कारण भावनाओं पर चिन्तन करते थे। इसिलिये आपमें वैराग्य के सस्कार बढ़े। प्रापने दिनांक २५-२-१६६६ को बारेगाव (बेलगाव) मे श्री १०० आचार्य नेमिसागरजी से शुल्लक दीक्षा लेली। प्रापको दश्यक्ति पाठ कण्डस्थ हैं। आपने हुपरी, डगार, ग्रेडवाल, टिकंतनगर आदि स्थानों पर चातुमील किये आपने जीवन पर्यन्त के लिये मिष्टान्न और हुरे शाक का त्याग कर दिया है। आप संयम और विवेक की दिशा में और भी प्राप्त बढ़े और देश तथा समाज को बढ़ावे।



## क्षुल्लक श्री गुराभद्रजी

आपका गृहस्थ अवस्था का नाम सुख्यलाल था। आपके पिताश्री प्यारेलालजी थे झीर माता का नाम भगवन्तीबाई था। झापका जन्म लिस्टोन जिला टीकमगढ़ में हुआ था। झापके घर पर माहुकारी व लेतीबाडी का घन्धा होता था। जब आप १३ वर्ष के थे तब झापकी मा का स्वगंवास हो गया था। आप पिता को देखरेल में बढ़ने व गढने नगे। लिस्टोन में ही झापने कला ४ तक प्राथमिक बिला पाई। इसके बाद पाव वर्ष तक कुण्डपुर में रहकर धामिक दिला प्राप्त की। झापने का जाधारप्रसादजी, ब॰ झमरचन्द्र, ब॰ गोकुलप्रसाद को गुरु रूप में स्मरण किया। आपने ईसरी में पुल्लक १०५ श्री विदानन्दजी महाराज से नत्वार्थ सुत्र पढ़ा।

जब प्राप २२ वर्ष के थे तब आपका गौरारानी से विवाह हुन्ना । प्रापक दो पुत्र और तीन पुत्रिया हुई । आपको नाटकों से बडा लगाव था, पृथ्वीपुर, बखोडा नाटक सक्षतियों में रहे । कविता करने का भी वाव था प्रतिक्रमण कविता में गठ से प्रकाशित अजनसाला में संग्रहीत है । सस्सगित धमंश्रव से विदिश्त बढ़ी तो प्रापने क्षुरुक आदिसागणों से दूसरी प्रतिमा ली और गणेजाशसादजी वर्षी से वीषी प्रतिमा ली । ब्रह्मचारी गोकुलप्रसाद को दिये गये बचन के ग्रनुसार आपने ४० वर्ष की अवस्था में बहुचवं प्रतिमा ले ली। ग्रापक गुरु अनन्तकीतिजों महाराज थे। ८० वर्ष की श्रवस्था में वहावयं प्रतिमा ले ली। ग्रापक गुरु अनन्तकीतिजों महाराज थे। ८० वर्ष की श्रवस्था में प्रवाणी के वाधिक मेले में ग्रापने गुनिश्री नेमीसागरजी से सुल्लक दीक्षा ली।







#### ऐलक श्री जयभद्रजी महाराज



मराठा और राजपूतों का इतिहास गौरव गायाओं का इतिहास है। युद्धवीरता की तरह धर्म-बीरता की कपाएँ यहा की मिट्टी में रली-मिली हैं जिसे हर आगन्तुक की यहा के निवासी अनयक रूप से सुनाना नहीं भूलते। ऐसी ही एक गाया औरंगाबाद जिले के गांव पुरी के साथ भी जुड़ गई। श्री धर्मचद तजाबाई बाकलीवाल दम्पत्ति के पर फालगुन कु० १२ सन् १६३६ को एक पुत्र का जन्म हुधा जिसका नाम रामचंद रखा गया। बचपन से ही यह बहुत धार्मिक तथा मब भोगों से भीत रहता था जिससे प्रापक माता-पिता सदंब आधार्कित रहते थे कि कही उनका यह पुत्र वैराग्य मार्ग पर न चल पडे और उनकी यह

स्राशका एक दिन सच निकली। काललिब्ध हो अथवा क्षेत्र का प्रभाव, गुरुदेव आ० श्री समन्तभद्रजी म० के चरणों का प्राश्रय पाकर गांव पुरी का साधारण मा रामचन्द ऐलक जयभद्र वनकर मोह वन्धन को काटने शिवपथ पर चल पड़ा। चंत्र गु० २ सन् १६५९ को अह्मवर्य वत, श्रावरा गु० ७ सन् १६६७ को सप्तम प्रनिमा बाहुवली क्षेत्र पर प्रहण की। भाद्र इन्त्रणा १ सन् १६७४ में श्री निमंलसागरजी म० से खुल्लक दीक्षा औरंगाबाद के विशाल श्रावक समृह के मध्य प्रहरण की। मुनियी ने आपका नाम शु० वर्धमान सागर रखा। चार वर्ष तक धर्मसाधना करते हुए सन् १६७६ वंशाख पूर्णमासी को १०० दृ० महावलजी महाराज से खंबरकोप में ऐलक दीक्षा प्रहण की श्रीर आप जयभद्रसागर म० के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुए। आचार्य श्री समन्त्रभद्रजी म०, पू० १०० मुनि आयंगंदीजी म०, पू० १०० महावलजी म० की प्रेरणा से स्थान २ पर प्रमण्य कर धर्म प्रचार कर श्रावकों को सद्मागं दिखा रहे है।



## क्षुल्लक श्री गुणभद्रजी महाराज



भातवीं पास जिल्लाणा उमलवा अग्रम (कोल्हापुर) की सोमा छोडकर विराग की लोरियो गाने लगा तो दम्पति कल्लाप्पा धनकुवाई के दिल सहम से गये। गाव-गवई के वातावरण में भला विराग का क्या काम ! माता-पिता का कुलारना-पुचकारना आखिर काम न प्राया भीर जिल्लाप्पा ने जो राह पकडी सो यमे ही नहीं। र दिसम्बर ६० का रित जावद जिल्लाप्पा के लिये ही था। बाहुबली विद्यापीठ में जग उद्धारक १०० मुनि श्री महाबलजी म० का गुभागमन हुमा। प्रत्ये को दो आंखे मिली। मुनिश्री ने जिल्लाप्पा को प्रपा में ले लिया और उसे कुल्लक दोक्षा देकर धृ० गुणमु म० के नाम से पुकारा। विनीत विषय गृरु वरणों में जास्वाध्यास करना हुआ अपने सहुपदेश से दीन ससारियों को भटकती नीका को पार लगा रहा है।



## क्षु० श्री मिएाभद्रसागरजी

धापने सन् २२-५-१६२६ में हाक्तेरी (बेलगाव) कर्नाटक मे श्री लक्कप्पाजी के यह में जन्म लिया था। आप ४ मार्ड ४ बहिन है। प्रारंभिक रुचि करना ही था। आप ४ मार्ड ४ बहिन है। प्रारंभिक रुचि करना ही था। आपके ६ पुत्र पुत्रियां हैं। श्री मुनि महाबलजी महाराज के दर्शन एवं प्रवचन से प्रभावित होकर पचकत्याणक पूजा के समय मृनि श्री महाबलजी महाराज से हिलिग्गली (कर्नाटक) में शुल्लक दीक्षा ली। अब तक आपने १२ चातुर्मास किए है।

निरन्तर ग्राप पठन पाठन में लिप्त रहते हैं।



#### दिगम्बर जेन साधु

### क्षुल्लक विजयभद्रजी महाराज



जन्मस्थान — कोकुटपुर त० अथसी (कर्नाटक ) जन्म सन् — ६-४-१६३६ गृहस्थ अवस्था का नाम—वीरगोडाजी पाटील

शिक्षा — तीसरी

विवाह - सन् १६६७ में सन् १९७४ तक गृहस्य

में रहे तथा श्राचार्य सबलसागरजी महाराज से जैन धर्म स्वीकार

किया।

१४-२-१६६१ को श्री महाबलजी महाराज से कुम्भोज बाह्रबली नामक स्थान पर दीक्षा धारण की भागसरल स्वभावी, परम तपस्वी साधु है।

## मुनिश्री वजकीर्तिजी महाराज द्वारा दीक्षित शिष्य

मृति श्री धर्मकीर्तिजी महाराज

Ø

थी बज्जकीर्तिजी महाराज

## मनिश्री धर्मकीर्तिजी महाराज

श्रापका जन्म भावनगर में सवत् १६५६ में हुआ। था। १७ वर्षकी अवस्था में शादी की । पावागढ़ में आचार्य कुन्धु-सागरजी महाराज के पास दसरी प्रतिमा के वृत धाररा किए थे। श्चाप इन्टर पास है। दीक्षा पूर्व आपने सब वाहनों का त्यागकर दिया था। बीर स० २४ ५२ वैशाख शक्ला३ रविवार के दिन शत्रजय तीर्थं क्षेत्र में मूनि श्री वज्जकीर्ति से मूनिदीक्षा ली।

ग्रापकी प्रवचन शैली अति ही उत्तम रही। प्रवचनों मे हजारो की उपस्थिति रहती थी। भ्रापके द्वारा गुजरात प्रान्त में महती धर्म प्रभावना हुई। ग्रापने एक पुस्तक भी लिखी जो सरल एव प्रश्नोत्तर रूप में है जो मानव समाज के लिए शिक्षा-प्रदसिद्ध हुई।





## भ्राचार्यश्री शान्तिसागरजी महाराज (छाराी)

### द्वारा दीक्षित शिष्य



आ। श्री शांतिसागरजी महाराज

Ø

मुनि श्री ज्ञानसागरजी
मुनि श्री आदिसागरजी
मुनि श्री नेमिसागरजी
मुनि श्री वीरसागरजी
आचार्य श्री सूर्यसागरजी

## मुनि श्री ज्ञानसागरजी (धार)

इस कुटिल पंचम काल में ऐसे जीव बहुत ही थोड़े हैं, जो आदर्ज पथ पर गमन कर अपने अमूल्य मानव जीवन की चरम सीमा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जिन जिन आत्माओं की, अपनी निज आत्म विभूति की घोर दृष्टि गई है, वे आत्माए इस संसार में प्रात: हमरणीय एव जगद्वन्दनीयता को प्राप्ति होकर, चरम सीमा को प्राप्त हुई हैं। वे भ्रात्माएं भ्राज इस संसार में नहीं हैं और पंच परावर्तन रूपी रहट (यंत्र) के भी परिचक को उन्होंने परिपूर्ण कर दिया है तथा वे निजानंद में लीन होकर लोकाग्र आग में निवास करती है।

आज ऐसी पवित्र आस्माओं के दर्शन होना दुर्लभ है, परन्तु उनके स्नादशें और उच्च पथ पर अपितु उनके सहस मोक्ष मार्ग पर गमन करने वाली आस्माओं का अब भी अभाव नहीं है, उन्हीं के दिव्य दिगम्बराभूषण को घारण करने वाली महास्माझों के दिव्य दर्शनों का मौभाग्य भी प्राप्त हुवा है यह हमारे सातिशय पुष्प का उदय है परन्तु ऐसी पवित्र आस्मायें इस समय २०-२५ से अधिक नहीं है।

उन्हीं पवित्र आरमाओं में से एक महास्माश्री दि० गुरु ज्ञानसागरजी महाराज (धार) जो आचार्यश्री शान्तिसागरजी (छागी) के एक आदर्श और आदा शिष्य हैं, जिनके चरण कमलों में यह "पूजन" रूप तुच्छ भेट सादर समर्पण करने के लिये समुन्तन हुआ। हू। जिनका महास्म्य इस भारत के मुख्य केन्द्र मालवा सी. पी. यू. पी. भद्र देश, ढूँ ढार देश हाडोती आदि २ में प्रकाशित हो रहा है, जिनके धवल गुएए रूप पताका यश रूप में फहारा रही है।

आपमें आकर फ्रनेक सद्गुण निवास करते है, परन्तु हमें यह बताना है कि फ्रापका पाण्डिस्य, तपोबियेषता, वक्तुस्व जैनी, चारित्रवल फ्रीर सहनशीलता उपसर्ग विजयता भी कुछ कम नही है। यहां पर उपर्युक्त बातों का सक्षिप्त दिग्दर्शन कराना भी अनुचित न होगा।

पाण्डस्य---आप एक बहुत बडे भारी उद्भट विद्वान हैं, आपका वात्यकाल से ही स्वाध्याय म्नादि पठन-पाठन की म्नोर सदैव लक्ष्य रहता या तथा म्नापने अनेक आचार्य प्रणीत उच्च कोटि के प्रन्थों का स्वाध्याय कर अपूर्व ज्ञान का सम्पादन किया है, इसलिये आपकी पाण्डिस्यता से जैन तथा जैनेतर समाज भली प्रकार सब ही परिचित है, म्नापका युक्तिवाद तो इतना प्रवल है कि सामने वादी ठहरते नहीं हैं तथा म्नागमवाद के सागर ही हैं इसीलिये आपका नाम "ज्ञानसागरजी" ही है, "यथा नाम तथा गुणा" वाली कहावत यथार्थ चरितार्थ की है।

तपो-विशेषता—तप की भी आपमें बड़ी ही विशेषता है, ख्रापने हमारे दि० जैनाचार प्रश्लोत बड़े बड़े कठिन बत जैसे—आचाम्ल वर्डन, मुक्तावली, कनकावली, जिनेन्द्र गुरासम्पति, सर्वतोभद्र, सिहिविकीडतादि अनेक तप आपने किये है तथा करते रहते है, जिनके महास्म्य द्वारा ध्रापके दिव्य देह मनोहरता को प्राप्त हुई है तथा खतादि उग्र तप करते समय ध्रापका शरीर बिल्कुल शियिलता को प्राप्त नहीं होता था।

वक्तृत्व शैली—भी आपकी कम नहीं है, फ्रापका व्याख्यान हजारों की जनसख्या में धारा प्रवाही होता है, जिसको श्रवण कर श्रच्छे २ व्याख्याता चिकत होते हैं। श्रापमे एक श्रपूर्व विशेषता यह है कि आप एक निर्भीक श्रीर स्पष्ट वक्ता है वस्तु के स्वरूप को आप जैसे का तैसा ही प्रतिपादन करते हैं जिस कारण पर मतावलम्बी तो श्रापके सामने ही थोंड हो समय में परास्त हो जाते हैं।

आपके वाक्य बडे ही लिलन, सुश्राब्य एवं मधुर निकलते है जिनकं कारण जनता आपके वचनामृत श्रवण करने के लिये सदैव उत्सुक भीर लालायित रहती है, इसलिये आपके उपदेश का प्रभाव जनता पर काफी प्रकाश भीर प्रभाव डालता है।

चारित्र बल—इसके बनाने की कोई आवश्यकता नही है, क्यों कि छाप एक उच्च आदर्श लिक्क जो मुनि मार्ग उसके शरण को प्राप्त हुये हैं, ऐसी श्रवस्था मे चारित्र छापका कंसा है? उसे ज्ञानी जन स्वस समक्ष गये होंगे, किन्तु आपके अपूर्व चरित्र के प्रभाव द्वारा, आपकी चिरकीर्ति इस भूमंडल में विद्युत्वत् चमस्कार दिखलाती हुई अलोकित कर रही है और इसी के प्रभाव से वड-बड़े राजा-महाराजा और बडे-बडे प्रतिष्ठित पुरुष आकर आपके चरणो मे नत-मस्तक करते है स्रीर बडे-बडे राज्याधिकारी-गण आकर सिर भुकाते हैं यह सब चारित्र की विशेषता का महस्व है।

सहनधीलता या उपसर्ग विजयता— धाय मे अपूर्व है, महान कठिन से कठिन उपसर्ग की धाय पर्वाह न करते हुये उन्हे बड़े ही धान्ति पूर्वक सहन करते है। एक समय धाप बादा से फासो की धोर आ रहे थे बीच में प्रतर्श नामक ग्राम मे आपके सम्पूर्ण धरीर से अंवर मच्छो ( भोरमक्खो ) लिपट गई थी, परन्तु आपने इस महान उपसर्ग की कुछ भी परवाह न की। दूसरी बार आप जब नरवर ( ग्वालियर ) से झामान को जारहे थे उस समय धेर ने धाकर धापका सामना किया था परन्तु वहां भी विजय प्राप्त की, इसी प्रकार फासी के मार्ग में सामायिक करते समय गोहरा धापके बदन पर इधर-उधर फिरता रहा, परन्तु आपने कुछ भी परवाह न की और भी अनेक उपसर्ग आपने आने पर सहे हैं विस्तार भय से यहा उल्लेख नहीं किये।

भ्रापको निद्रा भी बहुत कम आती है, हमारा पूर्व में आपसे कई वर्षो तक सहवास रहा है, हम समय—समय पर जाकर गुप्त रीरयानुसार परीक्षा किया करते थे, परन्तु जब कभी जाते थे तभी आप जाम्रत म्रवस्था में मिलते थे। विशेष कर आपका लक्ष्य भ्राप्त-ध्यान में अधिक रहता है।

एहस्थों के चारित्र को समुज्ज्वल बनाने के लिये आप रात्रि दिवस चिन्तित रहते हैं, जहां कहीं आपका विहार होता है वहां पर श्रावकाचार का प्रचार काफी होता है और सच्चे सर्गृहस्थ बनाते हैं। इस गृहस्थागार में एहस्थ धर्म को सम्पादन करनेवाली श्राविकाये होती हैं बहु भाग श्रावकाचार का इन्हों पर निर्मर रहता है। उन्हीं को आप उचित शिक्षा देकर बतादि ग्रहण करा श्रावकाचार धर्म स्वीकार कराकर उन्हें सच्ची श्राविकाएं बनाते हैं।

प्रापका लक्ष्य विशेष कर स्त्रियों को सदाचारिए। बनाने की ग्रोर रहता है तथा उनके संयम, शील की रक्षार्थ सतत् प्रयत्न करते रहते हैं। ग्रापका विद्वार अभी ४-५ वर्ष से मालवा और मारवाड़ तथा हाड़ोती प्रांत मे हो रहा है यहा पर बत विधान किया बहुत ही उच्च और आदर्श है तथा प्रायः सर्व क्रतों का भार स्त्री समाज पर निर्भर है उन्हीं के लाभार्थ ग्रापने 'त्रत कथा कोष' नामक ग्रन्थ अनेक शास्त्रों की खोज पूर्ण लिखा है, जो कि ज्ञत विधान करनेवालों को अवस्थ एक वार देखना चाहिये। इत्यादि प्रयस्न ग्राप गृहस्थों को ग्रादर्श बनाने के लिये सर्दय करते रहते हैं।



### मुनि श्री आदिसागरजी महाराज



प्रापका जम्म बुग्देलखंड के अन्तर्गत बम्हीरी प्राम में मिती कार्तिक सुदी २ विकम सं० १९४१ मे हुआ या। आपके पिताजी का नाम गोपालदास या और माता का नाम लटकारी था। ध्राप गोला पूर्व चोसरा वश के सुयोग्य जन है। श्रापके श्राजा का नाम बहोरेलाल था। उनके यहा गोपालदास, नम्हेंलाल, हलकाहै, हजारीलाल और बारेलाल आदि ५ पुत्र थे। ग्राप भी घपने ४ भाइयो में में मफ्फेने भाई हैं। भाइयो के नाम इस प्रकार है ज़्वचन्द, जुमान, गोतीलाला और छोटेलाल। आपका विवाह स० १६५५ में १४ वर्ष की ग्रायु में सरलड़ों में हुआ था। आप बचपन से ही सदावारी थे। विवाह के समय से

दो बार भोजन करना रात्रि को पानी तक नहीं लेना और पूजन करने का आपका नियम था। आपने अध्ययन किसी पाठशाला में नहीं किया। निज का अनुभव ही कार्यकारी हुआ है। आप थी, धातु, गलना और कपड़ का व्यापार करते थे। आपके सुधीयर दो पुत्र है जो कि चिंतामन और धर्मचन्द्र, बस्होरी में रहते हैं। अपप थी, घातु, गलना और कपड़ का व्यापार करते थे। आपके सुधीयर के उद्धार का कार्य हुआ है। ऐसा जैन मित्र से बात हुआ है कि आपके पूर्व जो ने यहा जानी भाडिया सफाई करां नैनापिर क्षेत्र को कां आ आपके प्रा, फिर आपके पूर्व जो ने यहा जानी भाडिया सफाई करां नैनापिर क्षेत्र को कां से आप आपके प्रा, फिर आपके प्रथं जो ने यहां अवाप के प्रयस्त के सफल नमूने हैं। क्षेत्र को उज्जित करना आपका मामूली कार्य नहीं था बक्ति कटोर त्याग का फल था आपको बचवन मे खुमान कहा करते थे और अविषय में तो मान खोने वाले ही निकले । आपने मिती ज्येष्ठ मुदी ५ स० १९६४ को द्वीगागिर में मुनि अनतसागरजी और शांतिसागरजी महाराज साणी से दूसरी प्रतिमा ली थो तब आपका नाम ब्र० खेमचन्द रखा। मिती आषाढ़ बदी द स० १९६४ में अजब बढ़वानों में मुनि सुधमंसागरजी से ७ बी प्रतिमा ली थो। फिर सागर में मान मास के प्रयूपण गर्व सं २००० में दाजी प्रतिमा वारण की थी। फिर सागर में मान मास के प्रयूपण गर्व सं २००० में दाजी प्रतिमा वारण की थी। सं २००१ से वर्णी गणेशप्रसादजी के सध में रहकर जवलपुर में बीर जयन्ती पर बीर प्रभू के समक्ष झुलक दीला ली और आपका नाम कु ० सेमागर स्था गया। आपने खुलक दीला से ही करते हैं।

इसके पश्चात् आपने सं० २०१२ को श्री रेशदीगिर गजरथ के दीक्षा कल्याएक के दिन भगवान आदिनाय के दीक्षा समय भगवान प्रादिनाय के समक्ष मुनि दीक्षा घारए की तब उसी दिन मिती माघ सुदी १५ शनिवार को आपका नाम मुनि आदि सागर रखा गया।



## मुनि श्री नेमिसागरजी महाराज

सरल स्वभाव, घाग्तिचित्त, शरीर से कृश किन्तु तपस्तेज से बीटन, हृदय के सच्चे, लंगोट के पक्के, स्रपनी परिस्थिति सनुकूल चलने वाले, प्रयोजन वश बोलने वाले, प्रतिष्ठा, बंद्यक, ज्योतिष, गणित, मत्र, तत्रयत्र, संगीत एवं नृत्यकलाओं से शिरोमिए, प्रभंशास्त्र के पूर्णजाता, मधुर किन्तु स्रोजस्वी वाएगी में बोलनेवाले वक्ता, पण्डितो के पण्डित, सफल साधक, जीव मात्र के प्रति अहिंसा का भाव रखनेवाले, न किसी के अपने न पराये, न सपक्षी न विषक्षी, स्वाभिमान निर्भोकता से धर्म साधक करनेवाले विलासो एवं भोगो से अछूते, इन्द्रियों का दमन करने वाले, कपायों का निम्नह करने वाले, समाज के गौरव एवं देश के अनमोल रस्न तपोनिधि अध्यात्म योगी थी १०८ मुनि नेमिसागरजी का जम्म मगलमय एवं परम पवित्र माना श्री यसोदा देवी की पुनीन कृक्षि से पिना श्री मुन्नालालों के पुत्र के रूप में विक्रम सवत् ११६६० के फालगुन शुक्ता डादशी रविवार को पठा (टडा) ग्राम में हुगा।

आपने बाल्यकाल में ही बाबा गोकुलप्रमादजी पूज्य गणेशप्रसादजी वर्गी एवं पूज्य मोनी-लालजी वर्गी के साक्षिध्य में रहकर उक्त गुरुजनों की कृषा द्वारा सबन् १६७५ में पूज्य पिताजी का स्वर्गारोहण हो जाने के कारण घर पर हो रहकर अनेको विद्याग्रों के प्रथाह वारिधि बने।

प्रापका बचपन का नाम हरिप्रसाद जैन था। आपने विवाह का परित्याग कर बालब्रह्मचारी व्रत धारएा किया। व वर्ष की आयु में पाक्षिक बतो तथा १५ वर्ष की आयु में नेष्टिक श्रावक के रूप में दूसरी प्रतिमा ग्रहुएा की। सन् ५६ में इन्दौर खाए। वि० त० १९९६ में माध कृष्णा प्रतिपदा गुरूवार मु० पटना पो० रहली जिला सागर के जलयात्रा महोस्सव पर श्री १० व मुनि पदमसागरजी द्वारा सप्तम प्रतिमा ग्रहण की तथा द्वापका नाम रखा गया श्री विद्यासागर।

फाल्गुन शुक्ला ३ सोमवार सवत् २०१६ में म० प्र० के देवास जिलान्तर्गत लुहाखा नामक ग्राम में श्री पंचकत्याएाक महोत्सव पर दीक्षा कल्याएाक के समय श्री १०८ मृनि ग्राचार्य योगेन्द्रतिलक क्षान्तिसागरजी महाराज द्वारा आपने ११ वी प्रतिमा धारएा की और नाम पाया श्री १०४ क्ष्तनक नेमिसागरजी। वि० सं० २०२४ के शुभ मिती मार्गशीर्थ शुक्ला १५ को आचार्य योगेन्द्रतिसक कातिसागरजी महाराज द्वारा मनिदीक्षा ग्रहण की।

भ्रापने लगभग १६ वर्षकी भ्रवस्था से लिखना झारम्भ किया। आपने ध्रपनी मनोवृत्तियों को सब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। भ्रापका गद्य एवं पद्य दोनों पर समान रूप से अधिकार रहा। आपकी कृतियां निस्नलिखित हैं:──

| 8 |   | श्रावक धर्मदर्पण | प्रकाशित |
|---|---|------------------|----------|
| ş | _ | हरि विलास        | प्रकाशित |

३ — प्रतिष्ठासार—सग्रह शास्त्राकार सजिस्द यह ग्रन्थ लग**भग** 

२००० पृष्ठों का होगा

४ -- झाध्यात्म सार-संग्रह

— कवितासंग्रह (स्वरचित ) ग्रप्रकाशित

सामाजिक क्षेत्र में आपने जो कार्य किए उनका विवरण सिर्फ इतना कह देने में ही पूर्ण-रूपेण टिप्टगोचर होने लगता है कि क्षेत्र पर्पारा, महारजी एवं अनेक संस्थाओं के म्राप मधिष्ठाता, व्यवस्थापक एवं संचानक हैं। इन क्षेत्रों एवं संस्थाओं में आपने जितने भी कार्य किए हैं वे अवगुष्ठन में मही हैं।

आपके संकल्प इतने म्राडिंग हैं कि विरोधी तस्वों के म्रानेक विष्रहों, महादुर्मोच्य भयानक संकटों, घारीरिक म्राधि-व्याधियों तथा लोगों की दुर्जनतापूर्ण मनोवृत्तियों से भी म्राप टम से मस नहीं हुए। मनेकों तरह की आपदाओं ने म्रापको कर्तव्य पथ से डिगाना चाहा पर निर्मीक स्वास्म बल से म्रापको सदैव सफलता मिली।

आपने झनेकों चालुर्मास किए, किन्तु श्री परम पावन अतिशय क्षेत्र देवगढ़ के भयानक बीहड़ अंगल में आपने जो चालुर्मास किया वह साहसिकता की दृष्टि से चिरस्मरणीय रहेगा। डाकुयों और जंगली जानवरों के भय से ब्याप्त भीषण जंगल में एक दिगम्बर संत का एकाकी रहना झाइचर्य की बात नहीं तो और क्या हो सकती है किन्तु आइचर्य हम संसारी लोगों को ही होता है आप जेसे संतों के लिए तो क्या पहाड़, क्या बीहड़ जगल सब समान हैं।

एक चोटो के विद्वान और महान् पद पर क्यासीन होते हुए भी आप अध्यन्त सरल विनम्न एवं गान्त स्वभाव वाले हैं। क्यापके जीवन में प्रदर्शन और म्राडम्बर तो नाममात्र को नहीं है।

#### मुनि वीरसागरजी महाराज



मुनि बीर सागर का जन्म पंजाब प्रान्त के जिला सरोजपुर के समीप धर्मपुरा में अग्रवाल जाति में सेठ नारायगुप्रसादजी के यहां हुआ था। आपका पूर्व नाम कल्याणमल था। आप आजीवन वाल बहुमदारे रहे, आपने म्रादिसागरजी से प्रथम प्रतिमा घारण की था। उत्तरप्रदेश में आपने सुल्लक दीका ली। आचार्य मान्तिसागरजी से ऐलक एव मुनि दीक्षा ली। आपने जपने जीवन के धरन में समाधि धारग् कर म्राहम कल्याग् किया।



### आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज



रोज का ही यह कम है। डालमियानगर में धक्का-मुक्की को सहते हुए नागरिक भव्य सगमरमर की समाधि पर फूल चढाये बिना अपना कारोबार खुरू नहीं करते। स्व० सूर्यसागरजी महाराज की यह समाधि जब से साहू श्री शातिप्रसादजी ने बनवाई है, भक्तों की बेगुमार भीड़ खिचतीसी चली जाती है। स्टेशन से निकलते ही रिको बाले चीख-चीख कर भक्तों को उसके बारे में बताना नही भूलते। कहते हैं इससे उागुन अच्छा होता है भीर बोहनी भी प्रमुख्त होती है, सो वे पहली मवारी वही की तेते हैं। ऐसे अभावशाली नपस्वी थे हमारे सुर्यसागरजी महाराज।

धाचार्यभी का जन्म पेमसर ग्राम (शिवपुरी) में कार्तिक शु० ६ वि० सं० १६४० की शुभ मिती में श्री हीरालाल जैन पोरवाल के घर में हुआ था। ध्रापकी माता का नाम गेंदाबाई था। माता-पिता ने आपका नाम हजारीलाल रखा। फालरापाटन में आपके चाचा रहते थे। उन्होंने घ्रापका पालन-पोषन कर "गोद" ले लिया। उस जमाने में शिक्षा का प्रचार कम था अतः आपकी शिक्षा प्रारम्भिक हिन्दी ज्ञान तक सीमित रही। गृहस्थावस्था में कुछ दिन रहने के बाद सं० १६८९ को रात्रि में एक स्वप्न के कारण संसार स्वरूप से विरक्ति हो गयी। बस, सिर्फ गुरू की तलाश थी।

वि० स० १९८१ आसोज शु॰ ६ का दिन भाग्योदय का दिन था। इन्दौर में पू० आ० श्री शांतिसागरजो महाराज (खारणी) के पास धापने ऐलक दीक्षा प्रहरण की। धाचार्य श्री ने धापको दीक्षा देकर ''पूर्यसागर'' नाम दिया और आपने सूर्य की तरह व्यक्त कर जग का अज्ञानात्र्यकार दूर किया। मंगिसर कु० ११ को गुरू से हाटपीपत्या में उसी वर्ष मुनि पद की भी दीक्षा प्रहरण की। आपकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर समाज ने आपको 'आचार्य पद' पर प्रतिष्ठित किया। आप निर्भीक वक्ता, जिनधमंकी आचार-परम्परा का प्रचार करने वाले अधीक्ष्ण ज्ञानीपयोगी आचार्य थे। कानके उपकार से समाज कृतकृत्य है। पू० मुनि श्री गणेशकीितजी म० धापको प्रपन गुरुतुत्य मानकर निरतर मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं। जग-उद्धारक ऐसे आचार्यश्री के चररणों में शत-शत वरन !



# म्राचार्यश्री म्रादिसागरजी महाराज (दक्षिरण)

୬୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫



आ॰ श्री भादिसागरजी महाराज

Ø

आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी
भृति श्री वृषभसागरजी
भृति श्री पिहिताश्रवजी
भृति श्री बीरसागरजी
भृति श्री अजितसागरजी
भृति श्री श्रुतसागरजी
भ्राति श्री स्वसागरजी
भ्रापिका स्वसामरजी
भ्रापिका स्वसामरजी

## आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज



परमपूज्य प्रातःस्मरस्पीय तपोनिधि स्व०१०८ श्री आचार्यमहावीरकीर्तिमुनि भहाराज वर्तमान युग के एक ध्रादर्श श्रोष्ठ बीतरागसाधुथे।

अगाध विद्वत्ता महान कठोर तपश्चर्या आदर्श वीतरागता बहुभाषा विज्ञता अदितीय थी।

चन्द्रबाद फिरोजाबाद (U.P.) (चंदवार) मे १४ वी १५ वी शताब्दी में चौहान वशीय राजा राज्य करते थे। इस्ही के शासन काल मे जैन श्रावक राजश्रेष्ठी, प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष आदि उत्तम पदो पर श्रासीन थे। उन्ही के शासन काल में मोदी नामक सज्जन कोषाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठिन थे।

ग्राचार्यं श्री का जन्म इनी परिवार में हुआ। इन परिवार की छुठी पीढी में बकीधरजी का जन्म हुआ जो नगर के सुप्रसिद्ध सेठ अमृतलालजी रानीबाले के यहा उच्चे पद पर नियुक्त हुए। आपके तीन पुत्र हुए उनमें श्री रतनलालजी

के पाव पुत्र हुए। श्री महेन्द्रकुमारजी (पु० द्याचार्यमहावीरकोतिजी) आपके मक्कले पुत्र थे। माता का नाम बुँदादेवी था। बून्दादेवी परम धार्मिक प्रसन्नवदना सुशील तीर्थभक्त महिलाथी।

थी रतनलालजी संस्कृत के पाठी थे । दैनिक पाठिकया और मूनियों के परम भक्त थे ।

भगवान् महाबीर की श्रमण परम्परा को जिन आचार्यों ने बीसवी शताब्दी में अत्याधिक श्रापे बढाया उनमें श्री १० म्हावार्य महाबीरकीतिजी महाराज का नाम उल्लेखनीय है। श्राचार्य श्री गृहस्य अवस्या में महेन्द्रकृमार के नाम से विख्यात थे।

आपका जन्म उत्तरप्रदेश के सुप्रसिद्ध ग्रीबोगिक नगर फिरोजाबाद में हुन्ना। आपने वैशाख बदी ६ वि० सं० १६६७ में जन्म लेकर अपने पिता रतनलालजी और माता बूदा देवी को अमर कर दिया। आप पद्मावती पुरवाल समाज के भूषण व महाराजा खानदान के थे। ग्राप पाच भाईयों में एक ही निकले। कारणा, चारो भाईयों ने जो कार्यनहीं किया वहीं कार्य आपने सहज स्वभाव के किया।

#### शिक्षाः

प्रारम्भिक शिक्षा किरीजाबाद में हुई। दस वर्ष को अवस्था में ग्रापकी माताजी का स्वर्गवास हुआ तो आपके मानस में विरक्ति का अकुर उत्पन्त हुआ। अापने दिगम्बर जैन महाविद्यालय महासभा व्यावर में ग्रीर सर सेठ हुकमचन्द महाविद्यालय इन्दौर में शास्त्री कक्षा तक ज्ञान प्रान्त किया आपकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण और प्रतिभा अपूर्व थो। ग्रापने न्यायनीर्थ ग्रायुर्वेदाचार्य का अध्ययन किया। ग्राप्ति किया । ग्राप्ति के श्राप्ति भ्राप्ति भ्राप

#### व्रतनिष्ठाः

यों तो आप सोलह वर्ष की अवस्था से ही श्रायक धर्म का निर्दोष रूप से पालन करने लगे थे पर संसार धारीर भोगो से विरक्त होकर आपने परम निर्भीक प्रखर प्रभावी बक्ता १० म ग्राचार्यकल्प चन्द्रसागरजी महाराज से बह्मचर्य प्रतिमाली। आचार्य वीरसागरजी महाराज से संबत् १९६४ में टांकाटुंका मे शुल्लक दीक्षा ली ग्रीर बत्तीस वर्ष की अवस्था मे श्री १० म ग्राचार्य ग्रादि-सागरजी महाराज से मुनि दीक्षा ली। यो आपका ज्ञान चारित्र के साथ जुड़ा।

आचार्यं आदिसागरजी महाराज ने म्राचारांग के म्रानुकृत म्रापका आचरण देखकर अपना उत्तराधिकारी बताया। म्राचार्यं बतकर अपने चतुर्विध सघ का सकुणलता से संचालन किया। भारत के अनेक प्रान्तों मे भ्रान्या कर म्रापने दिगम्बर जैन धर्मं का प्रचार किया व अनेको को मुनि, म्रायिका, म्रावक-प्राविका, ब्रह्मचारी, श्रुल्लक भ्रादि बनाकर आत्म-कल्याया में लगाया। आचार्यभी महान् उपसर्ग विकयी भ्रीर निर्माही साधुरत्न थे। आपकी क्षमाणीलता, साहस क्षमता का परिचय आपके जीवन को भ्रतेक घटनाओं से मिलता है।

#### उपसर्ग विजेता:

एक बार आप बड़वानी सिद्धक्षेत्र पर ध्यान-मग्नथे। किसी दुष्ट पुरुष ने मधु-मिक्खयों के छत्ते पर पत्थर फंक दिया। मधु-मिक्खयों ने आचार्य श्री पर झाक्रमए किया। लहुलुहान होकर भी धापने ध्यान नहीं छोडा। इसी प्रकार जब धाप क्षण्डिमिरि उदयिमिरि क्षेत्र की यात्रा के लिए जा रहे थे कि पुरिलया में तीन धारावी लोगों ने झाचार्य श्री की अकारए ही मारने के लिए लाठियां उठाई। सेठ चादमलजी ने अपने गुरु की रक्षा करने के लिए स्वय लाठियां खाई पर फिर भी कुछ तो आचार्य श्री को लगी। पुलिस सुपरिग्टेडेन्ट ने आचार्य श्री को लगी। पुलिस सुपरिग्टेडेन्ट ने अपने हान उन्हें लूब फटकारा। पुष्ट लोग क्षमा मांगकर भाग गये। इसी प्रकार सम्मेदिशाखरजी सिद्धक्षेत्र पर भी झगहन में अमहनीय शीत नग्न द्यारीर पर भेसकन क्षपनी अपार विरक्ति का परिचय दिया।

आ चार्यश्री के समग्र शरीर पर कहाचर्यकी आ भादिखती थी। आप घन्टो एक द्यासन से इयान करते थे। आ चार्यश्री की निर्वाण भूमियों के प्रति द्यपार निष्ठाथी।

कायद इसीलिए कि आप स्वय निर्वाण के तीत्र अभिलाषी थे। जब गिरनार क्षेत्र के दर्शनकर ग्राप कात्रुञ्जय अहमदाबाद होते हुए सेहसाना पहुँचे तब वहाँ ६ फरवरी, १६७२ को ग्रापका समाधि-मरण हो गया। भूँकि ग्रापको अपनी मृत्यु का आभाष होने लगा था, ग्रतएव पहले ही सध की मृज्यवस्था कर दी थी।

#### भट्टारकों के प्रति उद्गार:

आज जो प्राचीन शास्त्र ग्रन्थ पढने, देखने, दशन करने को मिन रहा है वे सब भट्टारकों की देन है क्योंकि बह एक समय था जो राजा, महाराजा, श्रावक ग्रादि जेनी थे, जो स्मृतिया छोड़ गये, हैं, सिद्ध क्षेत्र, अतिग्रथ क्षेत्र, प्राचीन मन्दिर, मूर्तियां, ग्रववेष, इतिहास एव साक्षात् दक्षिएा प्रान्त में विशेष कर वर्गन करने देखने से पता चलता है। उसके बाद वह समय श्राया जो जैन तीथों पर मन्दिरो पर ग्रन्थ समाज ने अधिकार कर लिया एव नष्ट कर दिया तथा जैन संस्कृति को नष्ट करने के लिए ग्रन्थों को छह मास प्रयंत्र जलाये। परन्तु जो भो साहित्य सस्कृति देखने को मिन रही है वह सस भट्टारकों की देन है।

भट्टारक जैन के बादशाह हैं। जैनधर्म, सस्कृति, तीर्थक्षेत्रों की उन्होंने रक्षा की।

#### श्री वृषभसागरजी महाराज

पूर्व वृत्तान्त- जंबूद्वीप के भरतक्षेत्र मे दक्खन भाग मे महाराष्ट्र प्रान्त है। उसमे करवीर जिले में पचर्यगा के किनारे मानगाव में बाबगौडा नामक पाटिल रहते थे। उनके सावित्री नामक सुशील परनो थी। उनके द्यादगोडा नामक सदगुरागे पुत्र था।

आदगौडाकी प्रायु के बारहवे वर्ष मे उनके मा-बाप का स्वर्गवाम हुआ। इसलिये गृहस्यो का भार उनके ऊपर स्वय धापडा उसके बाद उनका विवाह एक सुगील कम्या के साथ हुवा और वे दियस को सहपरिवार रहने के लिए गये।

आदगोडा की पाच पुत्र हुए। किन्तु दैवलीला के कारण उनके बीच के पुत्र की गाव के अमानुष कलह में हत्या हुई। इसलिए वे गाव छोडकर सागली को रहने के लिए गये। उन्होंने व्यापार में बहुत धन सपित तथा मान कमाया। वे एक महान श्रेष्टी कहलाने योग्य हुए। किन्तु उनके मन को सानित नहीं थी। आदगौडा सुल में वे किन्तु उनके मन में हमेशा आता था कि मेरा कमाया हुआ परिस्न मेरे साथ नहीं जायेगा क्योंकि विदानों ने कहा है कि ( मराठी भाषामें)

''गाधा गिरधा उपा मऊपा येथे चकी रहाएगर। सर्वं संपत्ति मोड्न अंति एकटेच जागार।।''

ऊपर के मराठी का मितनार्थ यह है कि, सब पित्रसह यही रहेगा। साथ कुछ भी नहीं जायेगा। इस तरह उनको बेराग्य हुवा। अन्त से बयांबृढ महान् नपस्वी, आचार्य १०० श्री अनतक कीर्ति महाराज के पास ११ मार्च १९४१ से उन्होंने शुभ मुहते से सुल्लक दीक्षा ली। उस समय उनके साथ वच्छकीर्ति, अर्ककीर्ति रिवकीर्ति इति तीनों ने दीक्षा ली। दीना समारभ में म्रादर्गींड सामामिश्यान वृष्यकीर्ति हुवा। इसमें बच्चकीर्ति और रिवकीर्ति का निघन हुवा। पूज्य लक्ष्मीमेंन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी मठ कोल्हापुर रायवाग तमूर इनके पास चार वर्ष तक रायवाग से रहकर धर्म की विष्या ली। तदनतर कडोली, बेलगाव, कोल्हापुर, कारनार चिरसी, लातूर, मुख्ड आदि स्थानों मे उनके चातुर्मास हुए।

मिती वंशाख सुदी ७ ता० १०-४०-६२ गुरुवार दिन मे शिरड शहापुरा में घर्म शिक्षा शिविर चल रहा था, उस समय कारजा निवासी सचालक वर्ष, पडित उस्कलराय विद्यार्थी तथा बहुत नगर-वासी महमानों के समक्ष श्री पूज्य १०६ आदिसागर महाराज ने झुल्लक १०४ वृषक्रकीतिको ऐलक दीक्षा दी। उस समय उनका नामाशिक्षान श्री १०४ वृषभसागर ग्या गया। उसके बाद कारजा श्रीर वार्शी में चातुमसि हुए।

#### दिगम्बर जैन साध

बार्षी में उनका चातुर्मास बड़े सानंद से हुवा। आपको अमृतमयी वाणी ने महान् धर्मप्रभावना की। इस पीढ़ी में ऐसा चातुर्मास पहला ही हुआ। बहुत से जंनी होते हुए उनको धर्म के असली तस्वों की जानकारी नहीं थी। धापकी प्रभावना से कभी न आने वाले लोग मंदिर में आने लगे। इसका एक मात्र कारए। आपका विशुद्ध चारित्र है। वे लोग आज स्वयं इकट्ठे होकर सानंद धर्मचर्चा झास्त्र आदि अध्ययन करते है। ऐसी महान आस्मा ने धारम कल्याए। किया।

कुन्थल गिरी सिद्धक्षेत्र पर ग्रापने ४१ दिन का समाधिमरण कर स्वर्ग को प्रयाण किया।

११३ वर्षको उम्र में श्रापने समाधि घारए। की । श्रक्टूबर सन् १६६३ में आपकी समाधि पूर्णहुई।



## मुनि श्री पिहिताश्रवजी महाराज



आपका जन्म वारग दक्षिण मारत में सन्
१८९६ में कालपाजी के यहां हुवा था। प्राप्की
माता का नाम सावित्री था। आपकी लोकिक शिक्षा
भवी तक ही हो पायी थी। पू० प्रादिसागरजी
महाराज से आजीवन बहाचर्य बत स्वीकार किया।
कांपरगाव में आपने २३ वर्ष की उन्न में शुल्लक
दीक्षा जी। १ माह के बाद ग्रापने मुनिश्रो से मुनि
दीक्षा ग्रहण की। दीक्षां के पच्चात् बाहुबती, उदगांव,
सांगली ग्रादि स्थानों में विहार कर जैन धर्म की
प्रभावना करते रहे। आपने गुरु के साथ म०९००, विहार,
राजस्थान, गुजरान, आदि में बिहार कर धर्म प्रभावना
की। आपने ग्रपने ग्रवो विहार कर उपन प्रभावना

किए । तपस्वी जीवन ही मुनियो को कर्मनाश का कारण है तथा ध्रापने अनेक प्रकार की कठोर साधना की अन्त में समाधि पूर्वक प्राएो को त्यागा।

## मुनि श्री वीरसागरजी महाराज



वह पावन बेला, जब श्री गुलाबचन्द सेमचन्द दोशों के पुत्रस्त प्राप्त हुआ, उस पावन बेला को क्या पना था कि मैं विश्व को श्रास्मोकृति का सदैश देनेवाले पुरुष को जन्म दे रही हू। माता सौ० 'चंचल बाई' को क्या पता था कि मेरी कुछ में 'श्रचल' सुख के लिये मेरा पुत्र परमहस दोशा लेगा।

मवन् १८६२ चंत्र बदी १३ रविवार दिनाक ४-४-४० को चरित्र नायक का जन्म हुआ । जन्म समय में अदिवनी नक्षत्र का पहला चरण् था। इस हिसाव में मेष राशि, श्रशि स्वामी मगल, वर्ण् क्षत्रिय, देवगण्, अदव योनि, आराध नाडी आरती है। (नक्षत्र नाम चुन्नीलाल) (जन्म समय रात्रि १० २० बजे)

कुल गरिचय--पुज्य महाराजजी के पूर्वेज ईडर (गुजरात) के रहने वाले हैं। आपके पितामह कलकत्ता में एक कुणल व्यापारी थे। दूसरे जागतिक महायुद्ध के समय वित्त हानि होने से मानमिक क्षिति हो गयी। सन् १९९० में उनका देहात हो गया। चिरव नायक के पिताजी उस समय केवल १५ वर्ष के थे। व्यापार के लिये थी गुजावचन्दजी कुढंवाडी (जिल् सोलापुर, महाराष्ट्र) आये। वेसे ही व्यापार निमित्त भावुर्डी आये। यही पृज्य महाराजजी काम हुआ था भावके जन्म समय केवल अपक्रिकी माताजी को इतना हर्ष हुआ कि वह हर्ग हर्षवायु बना। लोकिक शिक्षरण - प्राथमिक शिक्षरण - प्राथमिक शिक्षरण है वो कला तक भावुर्डी में प्राप्त करने के उपरांत फलटणा में हाईस्कल का शिक्षरण पूर्ण किया। उच्च विक्षा प्राप्त के हेतु फर्यू सेन कलिज, पूना गये और बी० जे० मंहिकल कॉलेज, पूना से मन् १९६४ में 'एम बी. वी. एस.' की उपाधि प्राप्त करली।

व्यावसायिक यश—सन् १६६५ मे जि० परमगी ( मराठवाडा ) आये और स्वतत्र व्यवसाय प्रारम्भ किया । जो भी पेशेट आपके हाँस्पिटल में स्नातं उन्हें इसका अनुभव होता कि डॉक्टर एक कुशल ढॉक्टर होते हुए भी अनीव सरल परिएामी एव दयानु है। किसी पेशेट में कभी भी ज्यादा फीस निकालने के परिणाम नहीं हुए और न जड सम्पत्ति के संग्रह करने का कोई भरसक प्रयस्न किया। परिएाम यह हम्ना कि अधिक संपत्ति का संचय न हुमा। वैवाहिक जीवन—सन् १९६६ में सोलापुर के श्री खगनलालजो गांधी इनकी सुपुत्री कु॰ शकुन्तला से विवाह हुआ। विवाहोपरांत कु॰ शकुन्तलाका नाम सौ॰ प्रनद्या एक्खा गया। सौ॰ अनवामुविद्य ( В А. Нош. ), सयमी और सरल स्वभावी थी। सासारिक जीवन निविध्न ग्रीर प्ररयन्त सुख पूर्ण रहा। चरित्र नायक ने जिसदिन दिगवर दीक्षा ली उसी समय सौ॰ प्रनद्याबाई ने संसार स्याग दिया। यही उनकी महानता, स्याग गुर्णों की ऋलक है।

विरक्तिः — सन् १६६ न से झाप ( मुनिराज) अध्यात्म की झोर झयसर हुए। सन् १६७१ में श्री सि. ले. कुःयलिगरी पर पूज्य मुनि १०० श्री भव्यसागर महाराज के चरणों में कुछ बत प्रहुश्य किये। श्री महावीरजी, श्री गिरतार क्षेत्र, श्री बावनग्याजी आदि तीर्थक्षेत्रों के पावन दर्शन किये। उत्तरोत्तर वैराय भाव की वृद्धि होती रही। मंत मे जब विरक्ति चरम सीमा पर पहुंची तो आपने विगम्बर दीला लेने का निश्चय किया और परिशाम स्वरूप दिनांक १४-५-७५ अक्षय नृतीया की सुवर्ण बेला में अकलूज (जिल्सोलापुर) में पलपूर १०० श्री झादिसागरजी महाराज के करकमलो से दिनम्बर दीला पहराण की।

एक सज्जन ने दीक्षोपरांत मुफ्त से प्रदन किया कि क्या महाराज की डिग्री M.B.B.S. कैस्सिल हुई है। प्रदन सीघा तो दिखता है परन्तु है कठिन । कृछ सोच विचार न करते हुए कैंने उत्तर में कहा, "हा महाराज झाज भी M.B.B.S. (सास्टरऑफ झहाचर्य एण्ड वैचलर ऑफ सम्यक्स्व) है जिस जीव ने झनेक रोगियों की बीमारियाँ दूर की वही M.B.B.S. डॉक्टर का जीव आज संसारी जीवों का भवरोग दूर कर रहा है।

जहा तक मुक्ते ज्ञान है मैं कहना आपके विरक्ति के भाव स्वयं प्रेरित थे। ऐसी कोई अनुचित भयंकर घटना नहीं जिससे आपने ससार त्याग किया। ग्राज महाराज की दिनचर्या ऐसी स्वाभाविक है कि देखनेवानों को लगता है कि महाराज २०-२४ वर्षों पूर्व से दीक्षित हैं। परिएगम ग्रतीव शान है। चर्या निर्दोष है। प्रयचन कृषलता तो अति उच्च श्रेगी की है।



## मुनि श्री अजितसागरजी महाराज

नसलापुर ग्राम के किसान परिवार में १८८५ में जन्म हुआ। पिता का नाम नेमाघा माता का नाम सीतावाई। इनका पुत्र तारचा लड़कपन में खेत का काम किया। युवावस्था मे शान्तिसागर ग्रानाथात्रम शेववाल (वेलगाव) में रहकर कुछ प्रध्ययन किया। फिर आवार्य शान्तिसागरजी महाराज का प्रवचन गुनकर वैराग्य वृत्ति में रह हो गए। घर मे मां बाप जिनधर्म पालन करने वाले वे। वैराय्य वृत्ति वहती गई। फिर चिक्कोडी जिला बेलगांव में मुनि श्री आदिसागरजी महाराज के करकमलों द्वारा खुल्लक दीक्षा प्रभोकार की। फिर परम पूच्य श्री १०८ वृषमसागरजी महाराज के करकमलों द्वारा खुल्लक दीक्षा प्रभोकार की। फिर परम पूच्य श्री १०८ वृषमसागरजी महाराज के करकमलों द्वारा सुल्लक दीक्षा प्रभोकार की। फिर परम पूच्य श्री १०८ वृषमसागरजी महाराज के करकमलों द्वारा महातपुर गाव में मुनि दीक्षा प्रहुए की। ग्रव तक ध्यान स्वाध्याय प्रार्टि करते हुए गाव गांव में उपदेश सुनाते हुए श्रमए। कर रहे है और मध्यजीवों को धर्माप्रदेश दे रहे हैं।





## मुनि श्री श्रुतसागरजी महाराज

आपका जन्म हामूर में श्रेष्ठी श्री ब्र० बझाव्या के यहा हुआ। माता का नाम श्रीमति रिक्सिएी-देवी या। प्रापके दिता ब्यापार किया करते थे। आपके मन में ससार के प्रति वैराष्य आया तथा मुनि आदिसागरजी महाराज से बीठ सं० ६४६७ माध इन्हण्या १ को चिक्कोड़ी में मुनि दीक्षा लेकर भाठ आदिनाथ के बतलाए हुए मार्गपर चल रहे हैं। आपका पूर्व नाम ब्र० बाब्दाव माराणाव था।



## आर्थिका स्वर्णमित माताजी

आपका पूर्व नाम सोनाबाई था। आपके पिताका नामधी साककाष्पा तथामा का नाम श्रीमति सत्यवदी था। प्रापने शैव लिंगायत जाति वैदय कुल में जन्म लियाथा। बीजापुर जिला में सीरगुष्पी कर्नीटक के रहने वाली थी। छोटी उम्र में आपके विचार धर्म के प्रति थे। १८ वर्ष की उम्र में म्रापने आजीवन ब्रह्मचयं प्रत की दोक्षा धारण की। २२ वर्ष की आयु में देशभूषरणजी महाराज से ७ वीं प्रतिमा धारण की। श्रावरण गुक्ता पंचमी हस्त नक्षत्र को मृति म्रादिसागरजी ने आधिका पद में दीक्षित किया। आपके द्वारा दक्षिण में धर्म का काफी विकास एवं समय समय पर धर्म प्रभावना के कार्य हुए।



## क्षुल्लिका चन्द्रमित माताजी



अक्षय नृतीया (दिनाक १४-४-७५) का वह दिन कोई नहीं भूल सकता जिस दिन से सी॰ अनघा चढ़कात दोशी पूज्य श्कु॰ चन्द्रमति मात्राजी के रूप में दुनिया के सामने आई। ग्रापका जन्म दिनांक १७-४-४४ को वंजापुर में हुआ। ग्रापके पिताजी श्री खुगनलालजी गांधी एक अच्छे ज्यापारी हैं। आपके माताजी का नाम सी॰ सीनुवाई है तथा आपके ३ चहिन तथा ४ भाई हैं। जन्म नाम कु॰ खीरनमाला तथा पाठशाला नाम कु॰ जकुन्तना है। लीकिक शिक्षण में आप पास है तथा स. M. D. S. यह वंश्वकीय उपाधि भी

बी॰ ए॰ म्नॉनर्स (Geography) प्राप्त की।

गाहंहस्य जीवन —सन् १८६५ में ब्रापका विवाह डॉ॰ चन्द्रकान्त गुलाबचन्द दोशी ( वर्तमान में पू॰ १०८ वीरसागरजी महाराज ) इनके साथ हुआ था। आप रूप लावण्य सपन्न है तथा विद्वत्ता, शालोनता भी साथ है। श्रापकी वृत्ति पतिसेवा परायण तथा समर्पेस वृत्ति है।

म्राध्यात्मिक अध्ययन :—पति के साथ म्रापने तत्वार्थसूत्र, सर्वार्थसिद्धि, समयसार, इच्य संग्रह, प्रवचनसार इन कठिन से कठिन ग्रन्थों का अध्ययन किया ।

विरक्तिः — जिस वेग से ग्रापके पति के हृदय में विरक्ति भाव जागे उसी वेग से आप भी विरक्ति में कम न थी। अतः पति के साथ ही साथ दीक्षा लेना स्वाभाविक है।

विषेषतः । ब्राप उपदेश ऐसा देती हैं जो सामान्य जनों के गले में उतरे। ब्रापके उपदेश से अनेक भव्य जीव स्वाध्याय रुचि संपन्न हुए। दीर्घायु तथा आस्मोन्नति की कामना के साथ आदरां-जनि समर्पित है।

## そろががみがががががががががががかがみがんだけが भाषार्य श्री सन्मतिसागरजी महाराज द्वारा बोक्षित शिष्य



ग्रा० श्री सन्मतिसागरजी महाराज

मूनि श्री महेन्द्रसागरजी यजेन्द्रसागरजी **पाइवंस।गर**जी योगेन्द्रसागरजी ऋषभसागरजी **गुरा**सागरजी चारगासागरजी मेघसागरजी गौतमसागरजी रयसामागरजी

तीर्थंसागरजी

हेमसागरजी रविसागरजी

.



ऐलक भावसागरजी क्षत्लक वीरसागरजी क्षरूलक पूर्णसागरजी क्षत्लक चन्द्रकीतिजी क्षाल्लक वीरसागरजी क्षुरुलक समनासागरजी ग्राधिका विजयमतीजी आर्थिका नेमवतीजी धार्यिका अजितमतीजी क्षाल्लका दर्शनमतीजी क्षह्लिका जिनमतीजी क्षाल्लका निर्मेलमतीजी 数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数

## मुनि श्री महेन्द्रसागरजी महाराज



आपका जन्म भगवा जिला छ्रतरपुर में संवत् १६७१ कार्तिक सुदी पंचमी को गोलापूरव जाति मे हुवा था। आपके पिता का नाम श्री पचमलालजी तथा माता का नाम भूरीबाई था। आपकी लौकिक शिक्षा सामान्य ही रही, बाल्यकाल ने ही आपकी प्रवृत्ति धर्म के प्रति अति तीव थी, धर्त. ध्रापने जैन प्रभों की परीकाएं देकर अनेकी विषय में योग्यता प्रभाव की, ध्रापने बलायों श्री सन्मतिसाराजी के कमश शुल्लक दीक्षा तथा जेठ बदी चतुर्यों को ससार को असार जानकर मुनि दीक्षा धारए की। आप जगह जगह विहार कर धर्म प्रभावना कर रहे है, धन्य है दिगम्बर मुद्रा को।

•

## मुनि श्री यजेन्द्रसागरजी महाराज

न्नापका पूर्वनाम शान्तिनाथ था। दशाहुम्मड जाति मे जन्म लिया। जन्म स्थान पारसोला (उदयपुर) था। म्रापके पिताजी कानाम जबरलालजी तथा माताजी का नाम श्रीभूरीबाई था। स०२०३६ मे आठ सम्मनिसागरजी महाराज से खेरबाड़ा मे मूनि दीक्षाली।

•

## मुनि श्री पार्श्वसागरजी महाराज

मागोलालजी जैन बडजात्या का जन्म मीडा भैसलाना (जयपुर) राजस्थान में श्रेष्टी श्री गुलाबचन्द्रजी बड़जात्या की धर्मपरनी को कृक्षि से वि० सं० १९८८ को हुआ था। आपकी लौकिक मिक्षा सामान्य ही रही। घामिक ज्ञान साधाररण ही था। ग्राचार्य महाबीरकीर्तिजी महाराज की निरन्तर एक वर्ष तक संगति व सदुपदेश सुनने से ग्रापके मन में वैराग्य उत्पन्न हुवा तथा पौघ शुक्ल एकादशी वि० सं० २०२६ को तीर्थक्षेत्र वाराएग्सी (उत्तरप्रदेश) में मृति सन्मितसागरजो से मृति दीक्षाली। आप अस्यन्त सरल स्वभावी है, ब्राप अनेको स्थलो पर विहार कर ब्रास्म माधना के साथ धर्म प्रभावना कर रहे हैं।



## मुनि श्री योगेन्द्रसागरजी महाराज



आपका ( श्री ग्रमेशवन्द्र शर्मा का ) जग्म मन् १६६१ मार्ग में श्री फीदलयमादजी शर्मा के यहा नवालीपुर ( M P.) में हुवा था। प्रापने जग्म में बाहारण कुल में जग्म लेकर के जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की। आपने लौकिक शिक्षा हायर सैंकेण्डरी तक की। दिगम्बर जैन साधुओं की सगित से आपके ग्रम्थर जिन्ममं के प्रति किंच उत्तरहुँ तथा आपमें ग्रान संयमी जीवन व्यतीत करने की भावना जासूत हुई ग्रापने २५-५-७६ ई० चन्देगी (वामोर) में आठ सनमतिसागरजी से मुनि दीक्षा धारण की। आज भी ग्राप जैनागम के सिद्धान्त प्रयों का अन्वेयण कर रहे हैं तथा ग्रुनि धर्म के मूलगुणों का प्रापन कर रहे हैं। श्राप प्रख्यवक्ता तथा सरलमान मृति है। श्रम्थ है आपका जीवन।



## मुनि श्री ऋषभसागरजी महाराज

आंपका जीवन बाल्य अवस्थासे ही सत् संगति मेबीता है। प्रापने १६ वर्षकी उम्र में गृहस्याग किया तथा १६ वर्षकी उम्र में मुनि सन्मतिसागर जीसे दिगम्बरी दीक्षा प्राप्त की है। धापने लौकिक शिक्षा हायर सैकण्डरी तक ही प्राप्त की है। भ्रापका त्याग घन्य है जो छोटी अवस्था में भ्राधिक अध्ययन कर प्राणी मात्र का उद्धार कर रहे है। आपके उपदेश में जैन, अजैन, हिन्दू, मुस्लिम आदि सभी वर्ग के लोग आकर उपदेश श्रवण करते हैं। आपके हृदय में प्राणी मात्र का उद्धार हो यही भावना रहती है।



# मुनि श्री गुरासागरजी महाराज

श्रीदीपचदजीने क्रोबरी जि॰ डूगग्युर में स॰ १६४० में दबा हुम्मड जाति में जन्म लिया षा। शिक्षाप्राप्त करने के बाद क्रापने कपडे का व्यापार किया। आपकामन सांसारिक कार्यों में नहीं लगातथा मुनि कुम्बुसागरजीसे क्षुल्लक दोक्षाली। नागफएगी पाववेनाथ में आचार्यसम्मति-सागरजीसे मुनि दीक्षादिनाक द∼४–६३ को ली।



# मुनि श्री चारणसागरजी महाराज

श्री जगन्नायजी का जन्म जेसवाल जाति में सं० १९७३ में ग्रावोक नगर मध्यप्रदेश में हुवा या। ग्रापने सामान्य शिक्षा प्राप्त की तथा व्यापारिक कार्य में लग गये। हुआ संयोग से मुनि श्री के दर्शन एवं प्रवचनों से प्रभावित होकर आचार्य श्री से खेरवाड़ा जि० उदयपुर में सं० २०३९ में जेष्ठ कृष्ण पक्ष में मुनि दीक्षा ले ली। आप सरल परिखामी तथा ग्रापंमार्ग के श्रनुसार मुनिचर्या में लीन हैं।



# मुनि श्री मेघसागरजी महाराज

श्री घृलचन्दजी का जन्म छीतरी राजस्थान से सं० १९७१ में हुवा था। सामान्य शिक्षा प्राप्त की। ब्रापने दशा हुम्मड जाति में जन्म लिया। दाहोद गुजरात में सन् १०-१०-८२ को सुनि दीक्षा आ। असमितसागरजी से ली। आप संघ में रहकर मुनि बतों को पाल रहे हैं।



# मुनि भी गौतमसागरजी महाराज

सन् १६४० में नागपुर महाराष्ट्र में जन्म लिया था। आपके पिताजी का नाम श्री छगन-लालजी पहाड़िया था। प्रापने सामान्य शिक्षा प्राप्त कन्ने के बाद काटोल महाराष्ट्र में आ्यापार किया। आपका पूर्णा नाम नेमीचन्दजी था। सन् १९६१ नागपुर में झुल्लक दीक्षा ली। मुनि दीक्षा १६६२ दाहोद में ली। भ्रापका नाम भ्राचार्य श्री ने गौनमसागर रखा।



#### मृति श्री रयगुसागरजी महाराज

सं० १ ६६७ में सरा (खण्डवा) में जन्म लिया था। आपकी शिक्षा मैट्टिक तक इन्दौर में हुई। युवा श्रवस्था में आने के बाद सामान्य घन्या करने लगे। तारीख १४-४-६२ को बावनगजा बडवानों में आपने मुनि श्री से मुनि दीक्षा ली। स्राप भरा पूरा परिवार छोड़कर आरम कस्यान्ग के पथ में लगे हुए हैं। वर्तमान मे आप आचायं श्री के साथ ही है तथा आरम साधना कर रहे है।



# मुनि श्री तीर्थसागरजी महाराज

प्रापका जन्म प्रतवर जिला राजस्थान में सन् १९५१ में हुआ। ग्रापक पिताजी का नाम श्री बाबूलालजी व माताजी का नाम श्रीमती दुलारीबाई है। ग्रापक ६ माई एवं ३ बहिने है। ग्रापक पिताजी १५ साल से मुनि सेवा में रत है व धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ग्रापकी भावना एकदम वैराग्य की ओर जाग्रत हुई भौर को हे। समय में आचार्य श्री विमलसागरजी के साथ रहकर आपने कमशः इसरी, पांचवी व सांतवीं प्रतिमा धारण की व धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन किया। सावन मुद्री तारीख २-८-७६ को सोनागिरीजी में चन्द्रप्रभु प्रांगण में आचार्य श्री विमलसागरजी से सुल्लक दीक्षा तो। आप बढ़े शान्तवित्त व मुदुमाधी है। आपका प्रधिकतर समय धार्मिक मन्यों का प्रध्यतन करने में ब्यातीत होता है। बड़वाची में ग्रापने ग्रुनि दीक्षा आ० सन्मतिसागरजी से ले ली।



#### दिगम्बर जैन माधू

#### मृति श्री हेमसागरजी महाराज



पूर्व नाम :-- स्थामलाल जैन
जाति : खण्डेलवाल ( लुहाड़िया )
पिता का नाम -- स्वर्गीय श्री अनूपवन्द जैन
माता का नाम -- कमलेल जैन
जन्म स्थान : खेरलीगंज
जन्म तिथि : दि० १०-७-४५

क्षुल्लक दीक्षा गुरुका नाम : आचार्य श्री सन्मतिसागरजी क्षाल्लक दीक्षा ग्राम : सिहीरा

क्षुल्लकदीक्षानामः क्षु० पवनसागर

क्लक दीक्षा दिनाक ६०-११-७६ मुनि दीक्षा गुरुका नाम—स्राचार्यश्री सन्मनिमागरजी मुनि दीक्षाकानामः मुनिश्री हेमसागरजी मुनि दीक्षादिनाक २⊏-२-⊏० मुनि दीक्षाग्राम बृढार (म•प्र०) कोकिक शिक्षा 8. A.

धार्मिक शिक्षा—द्रव्यसंग्रह, छहडाला, सर्वार्थसिद्धि, तस्वार्थसुत्र, गोम्मटसार, परीक्षामुख, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, समयसार, प्रवचनसार, पन्चास्तिकाय, न्याय दीपिका, पंचाब्यायी राजवातिक।

वर्तमान चातुर्मास-कारजा ( महाराष्ट्र )



# मुनि श्री रविसागरजी महाराज



मुनि श्री रविसागरजी महाराज परिचय अप्राप्य



# ऐलक श्री भावसागरजी महाराज

श्री ऐलक १०४ भावसायरजी के बचपन का नाम नाथुलालजी जैन था। आपका जन्म आज से लगभग ५५ वर्ष पूर्व बारा सिवनी (म० प्र०) में हुआ था। आपके पिता श्री धर्मेदासजी थे। भो सरकारी नौकरी करते थे। ग्रापकी माता आनन्दबाई थी। आप गोलापूर्व जाति के भूषण हैं। आपकी घामिक एवं लौकिक शिक्षा साधारण एव हिन्दी भाषा में हुई है। आप बाल ब्रह्माचारी रहे हैं।

स्वाध्याय करने से घ्रापके मानस में वेराग्य भाव उठेव आपने कार्तिक सुदी तेरस विकम संवत् २०२४ को जवलपुर मे श्री १०८ मूनि सन्मतिसागरजी से ऐलक दीक्षा ले ली। ग्रापने जवलपुर आरा घ्रादि स्थानों पर चातुमसि कर धर्मवृद्धि की।

#### क्षु० श्री वीरसागरजी महाराज

साधु कभी विस्मय नहीं करते, पर क्षीएणकाय हीरालाल जैन खबरा ग्रामवासी ( पत्ना ) रत्तप्रय पायेय को करबढ़ याचना करता जब सम्भुख आ ही गया तो शायवत तीर्थराज सम्मेदगिरि की बंदना में निमीलत पलके खोलते हुए ग्रा॰ श्री सम्मेदगिर की बंदना में निमीलत पलके खोलते हुए ग्रा॰ श्री सम्मेदगिर का ग्रामेदग्री में के सुण भर बस निहारते ही रह गये। जिस तन को इद्रियों के असहयोग का ग्रातिमेध्यम् मिल चुका हो उसकी ग्रामें पर फैसला करना आसान काम न या। संयम को दुर्गम पगडडियों को नापते हुए कही दुर्बल पैर लड़खड़ा न जीय यह दुविधा निएंग्य को राह रोके अलग खड़ी थी। क्षण भर की छाति के बाद आधार्य श्री ने याचक की निरुद्धल आंखों में फ्रांका तो अन्तर्स की गहराई में उत्तरते ही चले गये और मिली कसमसाहट की फलक। पल भर में दुविधा का कृहरा छट गया। सातर्थी प्रतिमा के बत देकर प्यारेलाल के पुत्र होरालाल को भी ग्रितियों की जमात में मिला लिया गया। जस्दी ही पीष इ० ४ सं० २०३६ को कटनी में उसके कठिन इम्तिहान की घड़ी भी आ गई ग्रीर ग्रादेश से क्षण भर में हीरालाल ने केशकोंच कर देह से अपनी निर्ममत्वता सिद्ध कर दो। फिर सब कुछ बदल गया। गाव का हीरालाल सबका हीरा बन गया। ग्राचार्थ श्री ने उसे क्षुन्लक बीरसागर माम से अभिहित करते हुए जैनक्वरी दीक्षा प्रदान की। गुरु की वैयावृत्ति करते हुए खुल्लक बीरसागर महाराज शास्त्रों के गहन अध्ययन में निमनन है।

# क्षुल्लक श्री पूर्णसागरजी महाराज



सत्रह वर्षीय नवयुवक ग्रास्वित्व को साधु सघ का दर्शन होते ही बेराग्य हो गया नो बस्ती के लोगों ने इसे जन्मातरों का सस्कार ही माना। सुकोमल काया साधना पच की कठिन यात्रा से कहीं कुम्हला तो नही जायगी बस यही तर्कणा उनके चर्ची की रह गयी थी। पर्यारया (दमोह) की बस्ती में प्रार्थन भी जैन शावक के बन पालते हैं। वहां की गलियों में कलने बाला अरविन्द मुख पर बिराग के भाव लेकर शाम को घर लीटता तो पिता कपूरचन्द जैन ने अच्छी तरह समफ्र लिया कि उनका कुल दीपक गृह त्यागकर जग दीपक बनकर रहेगा। सो गृहस्थी की चर्ची से उन्होंने स्वयं ही किनारा कर तिया। मावा घ्यामा के

हृदय में बहु की साथ थी पर वह साथ साथ ही रह गई। राग पर विराग को विजय हुई और १० मई ६२ को जन्मा प्ररिवन्द २ जून ०० को बुढ़ार (म० ४०) में आ ० भी सम्मतिसागरजी म० के चरण कमलों में जा उपस्थित हुआ। पानी को घारा भी कही रुकती है। गुरु ने सदझान से जानकर सुपात्र को भ्रुत्तर दीक्षा प्रदान करने का निरुचय कर विदा। विद्याल जनसमूह के समक्ष कंपलोंच को कठिन परीक्षा शुरू हुई। गुरु को गरिमा को विदान वाला अरिवन्द सफल हुआ। प्रसन्नचित्त गुरु ने 'पूर्णसागर' नाम से आपको अभिहित करते हुए विवयच पर अग्रसर होने का आदेश दिया। क्षेत्री से आप स्वाध्याय में लीन होकर आरास कल्याण कर रहे हैं।



#### क्षुल्लक श्री चन्द्रकीर्तिजी



क्षुल्लक श्री चन्द्रकीतिजी

परिचय अप्राप्य

# क्षुल्लक श्री वीरसागरजी महाराज



क्षुत्लक श्री वीरसागरजी महाराज परिचय अप्राप्य



# क्षुल्लक श्री समतासागरजी महाराज

श्री प्रमृतलालजी का जन्म ड्रांगरपुर राजस्थान में ६० वर्ष पूर्व हुवा था। प्रापके पिताजी का नाम कस्तूरचन्दजी दशाहुम्मड़ जाति के थे। श्रापके दे पुत्र, १ पुत्री है। १ पुत्री कु० बीएा जैन आजीवन ब्रह्मचर्य बत धारए। कर आश्म साधना कर रही है। ग्रापने भरे पूरे परिवार को छोड़कर पू० आ० सम्मतिसागरजी महाराज से खु० दीक्षा दिनाक १ – ११ – ६३ को ड्रंगरपुर में ही घारए। की। अपने नाम के अनुसार ही आपको वृत्ति है। धन्य है प्रापका जीवन।

#### आर्थिका विजयमति माताजी

आपका जन्म पिड़ावा (राजस्थान) जिला कालावाड में सन् १६२६ को हुवाथा। आपके पिता का नाम राजमलजी था तथा माता का नाम कस्तूरीबाई था। आपका गृहस्थावस्था का नाम म्रहिस्याबाई था। गुरु के प्रवचनों से म्रापके अन्दर म्रात्म ज्ञान जागृत हुवा तथा मृनि सन्मित-सागरजी से राजस्थान कोटा कार्तिक सुदी ३ स० १६३२ को आधिका दोक्षा धारण की। आप राजस्थानो भाषा की जानकार है निरन्तर आस्म कल्याला हेत् स्वाध्याय मनन् चिन्तन में निरत हैं।



## आर्यिका नेमवती माताजी



श्रापका जन्म मई सन् १६३० ई० मे फ्लोत ( ट्रन्डला ) श्रायरा उत्तरप्रदेश मे हुवा था। आपके पिता व्यापारी थे उनका नाम श्री प्यारेलालजी जैन तथा माता का नाम श्रीमती जयमाला देवी था। सामान्य लोकिक शिक्षा प्राप्त की थी। दिराम्बर जैन साधुओं के प्रवचन सुनकर वैराग्य हुवा तथा श्रा० श्री सम्मतिसागरजी से १५ असे १६७५ ई० कत्कत्ता में दिराम्बरी दोक्षा ले ले। श्राप कठीर तपस्वी जीवन व्यतीत कर रही है, निरन्तर ब्रतोयवास व धर्म साधना में तल्लीन रहती हैं। आपका पूर्वनाम विहुवाई था।

#### म्रायिका अजितमति माताजी

पू० माताजी का जन्म सीकर जिले में खुर नामक ग्राम में हुवा था। फ्रापने आ ० सन्मति-सागरजी महाराज से ४ वर्ष पूर्व ग्राधिका दीक्षा धारणा की ।



#### दिगम्बर जैन साध्

#### क्षुल्लिका दर्शनमतिजी

आपका जन्म पमला गोनोर म० प्र० में हुवाथा। ग्रापके पिताका नाम देवचन्द्रजीधा। ग्राप युवा अवस्था में सन्यास धारए। कर आस्म कल्याए। के मार्गमें निरत हैं। दाहोद नगर गुजरात में आ। सन्मतिसागरजी महाराज से सुल्लिका वीक्षाली।



### क्षुल्लिका जिनमतिजी

ग्रापका जन्म जबलपुर मे हुवा था। आपके पिता का नाम ज्वालाप्रसादजी एव माताजी का नाम श्री कस्तूरीबार्ड था। ग्रापका पूर्व नाम चेनाबार्ड था। ग्रा० सन्मतिसागरजी महाराज से ग्रापने सुल्लिका दीक्षा ली। आप घर्म ध्यान में लीन रहती हैं तथा ग्रारम साधना के पथ पर साधना कर रही हैं।



# क्षुल्लिका निर्मलमित माताजी



ह्यापका पूर्व नाम मुझीबाई था। आपके पिता प्रतिष्ठित व्यापारी श्री कपूरचन्दजी जैन थे। तथा माता का नाम चेनवाई था। म्रापने छोटी अवस्था में ही श्रुल्लिका दीक्षा धारणा कर ली। दीक्षा गुरु मुनि सन्मतिसागरजी से कटनो में सवन् २०३० में दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद ग्राप निरन्तर कमं साधना में रत रही है।



# मुनिश्री सुपाइर्वसागरजी महाराज (दक्षिण)

द्वारा दीक्षित शिष्य



经经验的 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性

\*\*\*\*

मृति थी सुवाहमागरजी





प्रापका जन्म विक्रम सं० १६०६ में हुलगी ग्राम जिला वेलगीव व मैसूर प्रान्त में हुप्रा। प्रापका जन्म नाम तवनप्पा है। पिताजी का नाम वालप्पा और माताजी का नाम प्रीमती जानकीबाई है। आपकी वाल्याक्स्या से ही धर्मध्यान की ओर विशेष रुचि रही है। आपके यहा परिवार में कुपि-कार्य होता है। सीमेधस्सागरजी महाराज का ग्राम भी आपके ग्राम से बहुत निकट है, आपकी उनकी रिश्वेदारी निकट होने से उनसे धर्माप्टिक अवस्प कर आपने में बहुत्व स्वाप्ट के अपकी उनकी भी बहुत्वयं तत लेकर गृहत्याग दिवाया। वि० सं० २०११ अगहत गुक्ता १५ को कुप्यक्तिगरि क्षेत्र पर मृनि श्री सुपादवंसागरजी से मृनि दीक्षा ग्रहण की। ग्राप धर्मसाधन में रत है।

# मुनिश्री समन्तमद्वजी महाराज द्वारा बीक्षित शिष्य



ଞ୍ଚିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭ କରି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଭ କରି ଅ

# मुनि श्री आर्यनंदीजी महाराज



श्री शंकररावजी का जन्म तालुका पेटन नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता श्री लक्ष्मण रावजी श्रहमिन्द थे एव माता कृष्णावाई जी थी। झापका गोत्र अहमिन्द थे एव माता कृष्णावाई जी थी। झापका गोत्र अहमिन्द वृषम था, झाप जाति से दि० जैन सेन-बाल थे। झापका विवाह श्रीमित पावंतीदेवी से हुआ जो धार्मिक कार्यों में काफी झागे रहनों थी एव २ प्रतिमा धारण कर रखी थी। झापके एक भाई व दो बहने थी एवं आपके एक पुत्र व दो पुत्रिया थी जिनमें से पुत्र का स्वर्गवास हो गया। आप निजाम सरकार के कष्टम झाफित में पश्चन दे । आपकी १६४३ में पंजन हो जाने के बाद आपका सम्पूर्ण समय धर्म-ह्यान में जाने लगा।

आप वंरास्य की ओर बडे एवं आपने श्री समन्तभद्वजी आचार्य से कुन्यलगिरि में १३-११-१६ १६ की दीक्षा ले लीव आप घामिक ग्रन्थों का प्रध्ययन करने लगे। आप हिन्दी, मराठी, भ्रंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, सस्कृत म्नादि भाषाम्रों के ज्ञाता थे। आपके वैरास्य का प्रमुख कारण पूर्वजन्म एवं बचपन के सस्कार एवं ससार की विचित्रताव स्वानुभव था।

म्रापने दीक्षा लेन के बाद ६० से ६१ तक बाहुबिल कुम्भोज में चातुर्मास किया। सन् ६२ से ६९ तक म्राप गुरुकुल एलीरा में रहे। आपने एक से म्राधिक ग्रन्थों का गहन अध्ययन व स्वाध्याय किया। आप स्वभाव से मृदुव अल्पभाषी हैं म्रीर विद्वानों के बडे बनुरागी हैं। म्राप स्वयं एक सजीव सस्या हैं जो संस्था के माध्यम से देश, धर्म व समाज की सेवा में संलम्न है।



#### मुनि भी महाबलजी महाराज



पू० मुनि श्री का जन्म कर्नाटक प्रान्त जिला बेलगाव मे खबटलोप्प नामक स्थान में दिनांक २५--१६०६ में हुवा था। आपका पालन नानी के यहाँ हुवा था। पिता का नाम कल्लाप्पा दुर्गसाबर तथा माना का नाम गंगप्दा था। प्रापकी लौकिक शिक्षा सातची तक ही हो पायी। आपका पूर्व नाम मिमाप्पा था। आपने मुनि संमन्तभादनी महाराज मे २६-१-१९६४ को कारजा में सुल्लक दोक्षा लो। मृनि दीक्षा भी मृनि थी से ली।

स्रापने कर्नाटक एव महाराष्ट्र में विहार कर प्राणी मात्र के लिए घारम-कल्याण हेतु धर्म प्रवचन दिया। वर्तमान में १०= स्व० प० पु० आ० शास्ति-

सागरजो महाराज की जन्मभूमि भोजग्राम मे उनके स्मारक कार्यमे सहयोग दे रहे है। आपको शलो प्रभावकारी है। कठोर मुनि घर्मकी चर्याका ग्राप अवाधगति मे पालन कर रहे हैं। 💸

#### श्रायिका श्री सुप्रभामती माताजी



आपका जन्म कुरड्वाड़ी (महाराष्ट्र ) मे हुआ। आपके पिताश्रीका नाम श्रीनेमीचन्द्रजी है।

आपका शुभ विवाह १२ वर्ष की छोटो-सी उम्र में श्री मोतीलालजी के साय हुम्रा। अभी मेहदी की लाली हल्की भी न हो पायी थी कि उतर गई। शोझ हो इन्होंने प्रपत्ता चित्त धर्म-स्थान की ओर लगाया एकं न्याय प्रथमा इन्टर की शिक्षा प्रहुण की। तत्पत्रचान सोलापुर में राजुमती श्राविकाश्रम में १५ साल तक अध्यान का कार्य किया। विव संव २०२४ मिती कार्तिक मुदी १२ को कुम्भोज बाहुबली में आवार्य १० इसन्तमद्रजी महाराज से आयिक। दीक्षा प्रहुण की एवं इनका नाम सुप्रभासतीजी रखा गया।

आयिका श्री इन्दुमतीजी व सुपार्श्वमतीजी के सघ में प्रवेश कर आप स्वाध्याय में मग्न रहती है एव चातुर्मास मे छात्राओं को पढ़ाती हैं।

# क्षुल्लक श्री जिनभद्रजी महाराज



जन्मस्थान जन्म सन् जन्म नाम दीक्षा स्थान दीक्षा गुरु

- मिरज (जि॰ सांगली)१-११-१६०६ में।
- तादा चौदरी नाद्रे सा॰ ।
   १९६३ में कुम्भोज बाहुबली ।
- आचार्य समन्तभद्रस्वामी से दीक्षा की। आप तपस्वी साधु हैं सदा पठन कार्य में लगे रहते हैं।



# मुनिश्री मुनेन्द्रसागरजी महाराज द्वारा बोक्षित जिच्छ



मृति श्री श्रुतसागरजी महाराज



# मुनि श्री श्रुतसागरजी महाराज

पु॰ महाराजजी का जन्म नूनि ऋाई ( ग्रागरा U. P. ) मे श्रेष्ठी श्री पन्नालालजी के यहां सं॰ १९३४ में माता लक्ष्मीबाई की कृक्षि से हुआ। स्नाप जैसवाल जाति के थे। स्नापका पूर्व नाम कन्हैयालाल था। आपने मूनि मूनोन्द्रसागरजी महाराज से करहल मैनपुरी में मूनि दीक्षा ली। आप पु० ग्राचार्यं शान्तिसागरजी महाराज के सब मे एक विशिष्ट साधु थे। जो शारीरिक दृष्टि से ग्रस्वस्थ रहने पर भी अपने वत, नियम, चारित्र के पालन में दत्तिचत्त रहते थे। ग्रापका स्वभाव सीम्य शान्त ग्रीर मनोज्ञ था। आपका यह सौभाग्य था कि आपको ऐसे महान ऋषिराज का सम्पर्क मिला। आपकी समाधि भी हुई।



# म्राचार्य श्री विमलसागरजी महाराज भिण्ड द्वारा

#### दीक्षित शिष्य



ग्रा० श्री विमलसागरजी महाराज



आ० थ्री निर्मलसागरजी आ० थ्री कुन्बसागरजी मुनि थ्री सुमतिसागरजी मुनि थ्री अजितसागरजी ऐलक श्री ज्ञानसागरजी ऐलक श्री सम्मतिमागरजी शुक्लक श्री सम्मतिमागरजी

#### धाचार्य श्री निर्मलसागरजी महाराज



श्राचार्य श्री का जन्म उत्तरप्रदेश, जिला ऐटा ग्राम पहाड़ीपुर में मगसिर बदी २ विक्रम संवत् २००३ में पदमावती परिवार में हुआ था, आपके पिताजी का नाम तेठ श्री बोहरेलाल जी एवं माताजी का नाम गोमावतीजी था, दोनों ही धर्मीत्मा एवं श्रद्धालु थे। देव, शास्त्र, गुरु के प्रति उनकी अनन्य मिक थी तथा अपना श्रीक कस्मय धार्मिक कार्यों में ही ब्यतीत करते थे। उन्होंने पाच पुत्र एवं तीन कन्या को जन्म दिया। उनमें से सबसे छोटे होने के कारण घ्राप पर माता-पिता अधिक प्रेम रहा लेकिन वह प्यार अधिक समय तक न चल सका तथा आपकी छोटो उन्ह में हो आपके माता-पिता देवलोक सिधार गये थे। आपका चलपन न का नाम श्री रोमेशकन्यजी था। आपका लालन-पालन आपके बडे भाई श्री गौरीशंकरजी द्वारा हुआ। आपकी वर्तिया-भावना वजपन में हो बलवती हुई थी। आपके मन में घर के प्रति

अति उदासीनता थी। प्रापके हृदय में आहारदान देने व निर्मन्थमूनि बनने की भावना ने ग्रगाध घर बना लिया था। आप जब छहडाला ग्रादि पढते तो इस ससार के चक परिचर्तन को देखकर आपका हृदय कांप उठता था एवम् बारह भावना पढ़ते ही आपके भावों का लोत वह उठता तथा वह धर्म चलु घो के द्वारा प्रभावित होने लगता था। ग्राप सोचते थे कि इन दुखों से बचकर प्रपने को कल्याएा मार्ग की ओर लगाकर सच्चे सुख की प्राप्त करूँ। इसी के घनन्तर ग्रुपकमं के योग से परम-पूज्य श्री १०० महावीरकीरिजी का ग्रुपागमन हुआ। उस समय आपकी उम्र १२ वर्ष की थी। महाराज श्री आपके घराने में से हैं। आपने उनके समय अमिकन्द का त्याग किया और थोडे दिन उनके साथ रहे। फिर भाई के ग्रापह से घर जाना पड़ा। ग्रुपागम हिला। प्रमापके भाई ने वादी के बहुत यस्न किये लेकिन सब निष्कल हो गये। ग्राप आवार्ष श्री १०० विस्ताराजी के सघ में भी थोडे दिन रहे। वहां से बढ़वानी यात्रा के निये कुछ लोगों के साथ चल दिये। बढ़वानी में प्राचार्य श्री १०० विमतसागरजी का संघ बिराजमान था। प्रापने वहां पर दूसरी प्रतिमा के तत ग्रहए किये। उस समय ग्रापकी उम्र १५ वर्ष की थी। फिर बाद में ग्राप दिल्ली पहुँचे। वहां पर परमपूज्य श्री १०० श्री सीमन्धरजी का संघ बिराजमान था। जनके साथ ग्राप गर्हें वा वहां पर परमपूज्य श्री १०० श्री सीमन्धरजी का संघ विराजमान था। उनके साथ ग्राप्त नहां पर प्रमुख वहां पर श्री सीमन्धरजी का संघ विराजमान था। जनके साथ ग्राप्त नहां पर श्री सीमन्धरजी का संघ विराजमान था। जनके साथ ग्राप्त नहां पर श्री सीम ग्री श्री हो साथ ग्री श्री श्री की साथ ग्राप्त नहां पर श्री सीम ग्री श्री हो साथ ग्री श्री १०० श्री सीमन्धरजी का संघ विराजमान था। जनके साथ ग्राप्त नहां पर श्री सीमा ग्री श्री हो साथ ग्री श्री हो साथ ग्री श्री साथ ग्री श्री हो साथ ग्री श्री हो साथ ग्री श्री हो साथ ग्री १०० श्री सीम ग्री श्री हो साथ ग्री श्री हो साथ ग्री श्री हो साथ ग्री सीमा ग्री साथ ग्री श्री हो साथ ग्री श्री हो साथ ग्री साथ ग्री श्री हो साथ ग्री हो साथ ग्री श्री हो साथ ग्री श्री हो साथ ग्री श्री हो साथ ग्री श्री हो साथ ग्री साथ ग्री श्री हो साथ ग्री हो साथ ग्री श्री श्री हो साथ ग

की । उस समय ग्रापकी उम्र १७ वर्ष थी । वहां मे विहार कर संघ का चातुर्मास अहदाबाद में हुआ । उसके बाद भापने गुरु की भाजानुसार सम्मेदशिखरजी के लिए विहार किया। आप पैदल यात्रा करते हए आगरा आये वहा पर श्री परमपूज्य १०६ विमलसागरजी का सघ विराजमान था। आपने सं० -२०२४ मिती आषाढ़ सूदी ५ रविवार के दिन महावतों को घारएाकर निर्ग्रन्थ मुनि दीक्षा घारण की तथा संघ का चात्मसि वही पर हुग्रा। वहां से विहार करने हुए आप कुण्डलपुर आये। जहां पर ग्राचार्यथी से त्र० निजात्मारामजी ने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की । वहासे विहार करते हुए ग्राप श्री सम्मेदिशिखर पधारे। वहाँ पर महाराज श्री की तीर्थराज वन्दना मकुशल हुई। बाद में आपका चातुर्मास हजारीबाग में हुआ। उसके बाद आप मधूवन स्राये। वहाँ पर क्षुल्लकजी ने आप से महाव्रत ग्रहरा किये। बाद में आप ईसरी पचकल्याराक से पधारे तथा वर्हा पर ४ दीक्षाय आपके द्वारा हुई। ग्राप वहां से विहार करते हुए बारावकी प्रधारे । जहां पर आपका चानुर्मास हुआ । वहां से विहार करते हुए भ्राप मेरठ आये। मेरठ से आप सब सहित पाइव नगरी भगवान ज्ञान्तिनाथ, ग्ररहनाय, कृत्थनाथ, मिललनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर तीर्थक्षेत्र पर जिस दिन भगवान आदिनाथ ने श्रेयास राजा से प्रथम आदि काल का आहार गन्ने के रस के रूप में लिया था पधारे । संघ सहित विराजकर श्रापके सम्पर्ण संघ ने गन्ने का रस लेकर उस दिन की याद को ताजा करा दिया मानो वो ही दृश्य सामने हो । मूनि श्री एक माह रहकर मीरापुर, जानसठ, मृजपफरनगर, खतौली, सरधना, वरनावा, बिनौलो, वडागाँव, बडौत आदि इलाको मे होते हुए चातुर्मास के लिए दिल्ली कैलाशनगर में विराजे । आपने ग्रनेको स्थानो पर चातुर्माम किए ।

वर्तमान में आप गिरनार क्षेत्र पर निर्मल घ्यान केन्द्र का निर्माण कार्य ग्रापके सदुपदेश से बन रहा है। ग्राप क्रतों में ट्रक्ट एवं साहमी है, सरलता अधिक है, कोध तो देखने में भी नहीं आता तथा प्रकृति द्यात एव नम्न है ऐसे वीतरागी निर्मल्य साधुम्नों के प्रति अगाध श्रद्धा है।



# आचार्य श्री कुन्यसागरजी महाराज

घरकों के मातृत्व सुख्य की तमन्ना पूरी हुई तो छविराज पूले नहीं समाये। पिता बन जाने की खुशी में स० १६७२ साथ गु० पंचमी (बंसत पचमी ) को धौवा ग्राम (ग्वालियर) की गलियों में उन्होंने बाजे बजवा दिये। गांव की सयानी औरतो ने बधाई गाते हुए सीख दी—लाला! ललन का नाम बदरी रखना बदरी। गांव की गलियों में क्षेलकर स्कूल पहुँचा तो पंडितजी ने पुकारा— बडीप्रसाद।

स्कूल की पढ़ाई खरम हुई तो बढ़ी प्रसाद का जी गांव छोड़ने को मचलने लगा। किताबों के दो प्रसार पढ़ते ही उसने जान लिया कि जिन्दगी घर में खपाने के लिये नहीं पंचपरावर्तन मिटाने के लिये मिली है। जीवन को राह मिली पर गति बाकी थी। फिर मिला नेत्रों को सुखकारी पूज्यपाद झा॰ श्री विमलसागरजी म० का दर्शन और जीवन को मिली गति। झाचार्य श्री ने भव्यास्मा पर अनुग्रह करते हुए शुल्लक दीक्षा प्रदान की। कुछ समय बाद सम्मेदिशकर मे समस्त परिष्रहों को समाप्त करने वाली निर्मेश्य मुनि दीक्षा प्रदान कर दी झीर आपका नाम 'कुब्यसागर' रखा। आप भी चारित्र को सीड़ियों में स्थिप पग बड़ाते हुए अपने नर जन्म की सफलता में जुट गये क्योंकि जीवन का सार चारित्र है। कहा भी है—

योविम्हि सिक्खदे जिलाइ बहुसुदं जो चरित्त संपुण्णो । जो पुरा चरित्तहीलो कि तस्य सुदेव बहुएसा।

गुरु सेवा करते हुए द्यापने सतत् स्वाध्याय से जिनागम के रहस्य को हृदयङ्गम कर लिया तथा सुज्ञानदर्पण पुस्तक लिखकर अपनी विद्वला से समाज को विदित कराया। जिन शासन की प्रभावना की।



# मुनि श्री सुमितसागरजी महाराज

आपका गृहस्य नाम श्री नःथीलालजी था। पिता श्री खिददुलाल एवं माना श्री विरोजादेवी के आप लाइले पुत्र थे। ग्राम स्यामपुरा, परगना अम्बाह (मुरैना) में क्वार सुदी ६ सं० १९७४ को ग्रापका जन्म हुआ। ग्राप जायसवाल जैन है। आपकी पत्नी का नाम श्रीमती रामश्री देवी है। तीन-भाई दो पुत्र ग्रीर दो पुत्रियां ग्रापकी हैं। भरे-पूरे परिवार को खोडकर आपने दिगम्बर दीक्षा धारण की है।

ग्रापकी बाल्य काल से ही घर्म में लगन थी। आप ग्रापनी कारतकारी तथा मामुली ब्यापार करते ये आपका विवाह वि० सं० १६८४ में हुआ था और थोडे दिन बाद ही आपको रामदुलारे डाक् हरण कर ले गया था। १४ दिन बाद आप उसके गिरोह से माग आये। वि० स० २०१० में ग्राप गांव से मुरैना में आकर रहने लगे घीर दुकान का कार्य करते रहे। पुष्पोदस से श्री १०० धालार्य विमलसागरजी महाराज संघ सहित मुरैना पथारे। इसी समय आपकी धर्मपत्नी ने आपसे कहा कि आवार श्री को भाहार देने की मेरी इच्छा है। धगर बाप आजा देवे तो में अगुद्ध जल का त्याग ले कू । धाप भी लीजिये। तब आप (नत्धीलालजी) ने कहा आपसे बने तो आहार दो हमसे कुछ नहीं बनता सब आपकी धर्मपत्नी ने अगुद्ध जल का त्याग कर दिया घीर जानावाई के साथ आहार दिया। फिर आपकी धर्मपत्नी ने कहा अब हम धपने मकान पर आहार बनावेग धाप महाराज को की धावेगे। तब दूसरे दिन घर पर आहार बाया व धाप महाराज को ले जिस अपने घर पर आ गये और खड़े रहे। महाराज भी के दे रहे, महाराज की निगाह धाप पर पड़ी तो धापने कहा, महाराज मुफ़ते त्याग नहीं बनेगा। तब महाराज लीटने लगे। तब धापने सोचा कि मेरे घर से महाराज भी साहर लिये लोट गये तो मेरा जैन कुल मे उत्पन्न होना ही बेकार है। फिर क्या पा, उसी समय धापके भाव जो धीर उसी समय धापने का धार उसी समय धापने भाव जो धीर उसी समय धापने आयुद्ध जल का त्याग किया व अवार्य श्री को धाहार दिया।

म्राह्मर देने के बाद भावना हुई कि अब तो त्याग करते जायेंगे। फिर पं० मक्खनलालजी की संगति से रहने लगे व मास्त्र अध्ययन करते रहें। स० २०२१ में श्री १०० ग्रान्तिसागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा धारण की व वि० सं० २०२३ में एक मकान खरोदा भीर इसी वर्ष मुरैना में गजरथ पत्रकत्याएक महोत्सव हुआ। इस अवसर पर श्री १०० विसलसागरजी महाराज पधारे। इनसे स्नापने सातवी प्रतिमा ली और इसी तरह आप त्याग की ओर बढते गये।

ससार को अस्थिर जानकर आपने मन मे मुनिदीक्षा लेने की घारणा बना ली। सं० २०२४ में फागुन सुदी १२ को सोनागिरि गये वहा श्री १०० मुनि निर्मलसागरजी से मुनिदीक्षा लेने का विचार किया। मगर श्री १०० मुनि विमलसागरजी की आजा न पाकर बाद में रेवाडी पहुँचे। बहा पर श्री १०० मुनि विमलसागरजी महाराज से चेत सुदी १२ वि० सं० २०२४ को ऐलक दीक्षा ली और स्रापका श्री १०५ बीरोत्तान नामकरण हुआ। वहां से विहार करके श्री गुरुजी के साच वेहसी पथारे। बहां पर चालुर्मास किया डसी अवसर पर सर्वप्रथम सावन सुदी ११ को केमलोंच हुमा। केमलोंच के समय आप बडे मान्तिचत दिखालाई दे रहे ये। थोडी ही देर में ग्रापने केस लोंच कर डाला। इस समय आपको जय जयकार से आकाश यूज उठा। चालुर्मास के बाद संघ के साथ साथ आप गाजियाबाद पथारे। ग्रगहन बदी १२ वि० सं० २०२४ को दूसरा केमलोंच हुमा उसी समय श्री १०० मुनि विमलसागरजी समय श्री १०० मुनि विमलसागरजी

महाराजने मुनिदीक्षादेदी, फिर आपकादीक्षित नाम श्री १०८ मुनि सुमितसागरजी महाराज रखागया।

धन्य है आपकी घमंपीरुषता को कि चन्द दिनों में ही आप सर्व परिग्रह ध्याग कर भरा पूरा परिवार छोड़कर निर्णय मुनिपद प्राप्त कर लिया।



## मुनि १०८ श्री अजितसागरजी महाराज

सं० १६५८ में साम क्ष जिला भिण्ड मे श्री गणेणीलालजी के घर पर श्री चुझीलालजी ने जन्म लिया थां। फ्रापने मिडिल शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थ धर्म मे प्रवेश किया तथा मुनि विमलसागरजी से सं० २०१२ मे अलवर में श्रुटलक दीक्षा घारण की तथा सं० २०१७ में भिण्ड में मुनि दीक्षा घारण की । गुरु ने ग्रापका नाम मुनि अजितसागर रखा। आपने जैनागम के ग्रन्थों का स्वाध्याय किया तथा आरम कल्याण में लगे हुए हैं।



# ऐलक श्री ज्ञानसागरजी महाराज

आपका पूर्वनाम सुगनचन्दजी था। आपका जन्म वि०स० १६४६ पोष माहमे घमसा जि० स्वालियर में हुवाथा। प्रापके पिताका नाम श्रीष्यारेलालजीथा। साधारण शिक्षाके बाद व्यापार मे लगगये। स० २०११ में विमलसागरजी से सातवी प्रतिमा ली। सं० २०१३ में श्रुल्लक दीक्षा एवं सं० २०१६ में ऐलक दीक्षा लीतथा भारत में गुरुषयंके साथ विहार किया।



# ऐलक श्री सन्मतिसागरजी महाराज

कहाबत है कि पूत के पात पालने में ही दिखाई देते हैं। लोकोक्ति कंसी भी हो परन्तुगांव गढी (भिण्ड) के शिखरचन्द जैन के जीवन में यह कहाबत यथार्थ निकली। गढी ग्राम में जैनियों के घर सिर्फ इने-गिने ही है। श्री पातीराम जैन वरोबा (गोत्र पाडे) ध्रपनी परनी मधुराबाई के साथ अपने सीमित साधनों से निवहि करते हुए धर्म साधना करते थे। पुण्ययोग से स० १९६२ में मंगसिर कृष्णा १२ को इस दम्पत्ति को पुत्ररन्त का लाभ हुआ। जिसका नाम शिखरचन्द रखा गया । आपके जन्म के एक वर्षं पश्चात ध्रापके माता-पिता सपरिवार सिरसागंज ( मैनपुरी ) में ध्राकर बस गये । जहां पर घ्रापकी विक्षा-दीक्षा हुई । कालान्तर में माता-पिता के देहावसान के बाद आप सपरिवार ( स्त्री-पुत्र-पुत्रियों सहित ) खद्गपुर ( प० बंगाल ) में आकर बस गये । परिवर्तन संसार का नियम है । काललक्ष्त्रिय पाकर फलटण में पू० आचार्य श्री विमलसागरजो म० के दर्शन करते ही घ्रापकी मोहिनिद्रा भंग ही गई घ्रीर गुरु करणों में ग्रापने ध्रतम प्रतिमा के व्रत प्रदान करने नी प्रार्थना की । कार्तिक खुक्त ११ वी० स० २४ ८५ को घ्रावार्य श्री ने वन प्रदान करते हुए आपका नाम मंजिल के ध्रनुरूप 'शिवसगागर' रखा । उसी वर्ष काल्युन शुक्ता २ को श्रुरूल दोक्षा प्रदान कर 'जानसागर' नाम रखा । वंशाख गुक्त १३ वी० सं० २४ ८५ को घ्रावार्य भी अचार्य श्री ने आपको ऐत्तर्क 'दीक्षा प्रदान कर 'वानसागर' नाम रखा । वंशाख गुक्त १३ वी० सं० २४ ८५ को का स्थित्र योग से स्वास्थ्य के कारण दीक्षा ख्रान करते हुए प्राप्त नाम वृष्यभसागग घोषित किया । कर्मयोग से स्वास्थ्य के कारण दीक्षोच्छेद करना पड़ा घ्रीर क्षुल्लक पद की दोक्षा लेनो पड़ी जहां घ्राप पूर्व नाम ज्ञानसागर के नाम से प्रसिद्ध हुए । चार वर्ष बाद पुन ऐत्नक दीक्षा लेकर सन्यनिसागर नाम से रत्नत्रय की घ्रराधना कर रहे हैं।



# क्षुल्लक श्री धर्मसागरजी महाराज

षसंडीलाल जी का जन्म सं० १६४१ मे भिण्ड ( म० प्र० ) मे हुवा था। आपकी माताजी का नाम श्री पानावाई था। पिताजी का नाम श्री बोभालालजी था। वचपन में सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने अपना ध्यापार ध्रादि कार्यसम्भाला। झूल्लक स्वरूपचन्दजी से म० १६६५ में दूसरो प्रतिमा धारण की तथा मृनि विमलसागरजी से कोटा में सं० २००४ में झूल्लक दीका ली। आप संघ में रहकर ग्रन्थों की नकल करने तथा जिनवाणी की सेवा मे अपना समय नगाते थे। **おおおおおおおおおおおお** 

# मुनि श्री कुन्थसागरजी महाराज द्वारा

बोक्षित शिष्य

ထင္တိတ

ग्रायिका शांतिमतीजी क्षत्लिका सुशीलमतीजी

- 3

#### आर्थिका शान्तिमती माताजी

आपका जन्म स्थान लख्दुआ M.P. मे है। आपके पिताका नाम नायूरामजी तथा मांकानाम श्री पूलाआ ई था। हिन्दीका साधारण ज्ञान यादीक्षासे पूर्वका नाम कलावतीथा। स्रापने मुदेना में सुमनिसागरजीसे श्रुल्लिका दीक्षा एवं पोरसा मे मृनि कुन्यसागरजी से आर्थिका दीक्षालेली।

Ø

#### क्षुत्लिका श्री सुशीलमतीजी

आपका जन्म स्थान क्षत्रीग्राम है तथा माता हलकी बाई की कुक्षी से जन्म लिया था। आपके पिताका नाम सुन्दरलालजी था। प्रापका दीक्षा से पूर्व अवस्थाका नाम रतनमाला था। स्कूल में ५ वी कक्षातक ही शिक्षारही। दिल्ली में मुनि कुन्यसागरजी से क्षुल्लिका दीक्षाली।

# स्वित्य स्वाप्त स्वत्य स्वत्य

#### मृति श्री श्रेयांससागरजी महाराज



आपका जन्म महाराष्ट्र राज्य के अन्तर्गत मुकाम-तहसील जिला वर्षा ग्राम में तारीख ३१-१२-१६२० में हुवा। प्रापकी जन्म भूमि वर्षा (महाराष्ट्र) है आपका नाम रात्मकर हिरासावजी चवहें तिगन्बर जैन है प्रापक जिन-दासजी वव ते तथा माता का नाम पांवीन-वाईजी है। आपका छापाखाने का भधा नागप में या। आपका छोटा माई सामाच्य

चवडे हैदराबाद मे प्रेस चलाना है। आपको एक लडकी है, उसका नाम विजयाबाई घोषाड़े है। आपकी भाषा मराठी है। अभी आपको उमर ५६ साल की है। कारजा में आपने २ प्रतिमा १६६२ में ली थी थ्रीर छठी प्रतिमा चापानेर में १९६५ में घारण की, सप्तम प्रतिमा ब्रह्मचर्य की श्री १०६ मृति सुनित्तागरजी महाराज से भागलपुर में तारीख २-११-७० की ग्रह्ण की उसके बाद ब्रह्मचारी अवस्था में १६७२ में ईडर (गुजरात में) चातुर्मास किया। उसके बाद प्राप गुरु के पास आरागये और वहा गुरु १०६ श्री सुनित्तागरजी महाराज से १० दसवी प्रतिमा तारीख १४-१२-७२ बार गुरुवार को मितो मार्गशीर्ष ६ को धारण की, नाम रस्तमागरजी रहा, फिर आपने गुरु के स्रादेश से शिवदाजी आदि तीयों को यात्रा दिक्षण भारत, मध्यभारत, विहार, उत्तर भारत आदि प्रदेशों में जो भी सिद्ध क्षेत्र, अतिष्ठाय क्षेत्र और निर्वाण क्षेत्र है, उनकी यात्रा नी। आपके दादाजी स्व० जिनदासजी नारायण्यों चवडे जैन इन्होंने अपने काल में जैन शास्त्रों का मुद्रण वर्धा प्रसे में किया था।

आप एहस्य श्रवस्था मे जो कि श्रावक के षट् कमें है, मुनियों को श्राहार दान दिवा करते थे, गुरु की सबीधना से और सानिध्य से उपदेश से और आगम का निमित्त पाकर टुढ़ श्रद्धा बन गई और वैराग्य धारएगा से मुनि बन गये। पहिले से ही धर्म की तरफ ज्यादा लगन थी।

ग्रापकी मुनि दीक्षा शुभ मिति बैशाख बदी २ सोमवार तारीख द-४-७४ को देई ग्राम (राजस्थान) में श्री १०६ मुनि सुमितिसागरजी महाराज द्वारा हुईं। दीक्षा ग्रह्श का नाम श्री १०८ मुनि श्रेयांससागरजी महाराज रखा गया।

# मुनि श्री पार्श्वसागरजी महाराज

श्री १०८ पार्थ्वसागरजी महाराज का जन्म तहसील फिरोजाबाद में जिला आगरा उत्तर-प्रदेश में शुभ मिती कार्तिक सुदी २ को विकम संवत् १६७२ में हुआ था उनका जन्म अग्रवाल बंध गर्ग गोत्र में हुआ था। उनके गृहस्य ग्राध्यम का नाम रामगोपाल अग्रवाल जैन था। उनके पिताजी का नाम प्यारेलालजी जैन था और माताजी का नाम द्रोपदी वाई अग्रवाल जैन था। उनको माना का स्वर्गवास दिनाक १४-१-१६४२ में हुआ और पिताजी का कार्तिक सुदी १४ दिनाक ११-११-१६६२ में हुआ पिताजी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने मन्दिर का कार्य ग्रवने जुम्मे रखा।

बचपन से उनकी रूचि धार्मिक कार्य में बहुत थी । उनका मुख्य कर्तथ्य देवपूजा, व्रत उपवास शास्त्र स्वाध्याय और तीर्थ यात्रा करना हो थी । उन्होंने ४ कक्षा तक अभ्याम किया ।

सन् १९३३ मे उनकी शादी धोलपुर निवासी लाला गगारामजी की पुत्री रामश्रीदेवी के साथ हुई । शादी के बाद बहुत लम्बे समय मे एक पुत्र हुआ।

बहुत समय के बाद पत्नी स्रोर पुत्र को छोड वैराग्य हुन्ना उस समय पुत्र मुन्नालाल २१ माल काथा।

मार्च १६६६ मे श्री १०६ मुनि श्री मुमितसागरजी ग्रीर श्री १०६ मुनि श्री ज्ञानसागरजी फिरोजाबाद ग्राये तब उनको बैराग्य भाव हुग्रा। तब उन्हों ने पूज्य श्री १०६ ग्राचार्य सुमितसागरजी से दिनांक ३१-३-६६ चैत्र मुदी १३ सोमवार बीर संवत् २४१५, विक्रम सं० २०२६ के दिन दिगम्बर जैन निवारों जो फिराजाबाद मे दो प्रतिमा के वत और ग्राजीवन अह्यवयं लिया। उनकी धर्मपत्नी ने भी जीवन पर्यन्त बह्यवयं लिया। मुनि श्री के साथ सम्मेदशिखर यात्रा को गये। बखाद सुदी द सोमवार विक्रम सं० २०२६ वीर म० २४६५ दिनांक २३-६-६६ मे आचार्य श्री के पास वाराबंकी में सातवी प्रतिमा ली। फिर चर आये। कुछ दिन बाद यात्रा को गये वहाँ गुरु मुमितसागरजी मिल गये। वहाँ विक्रम स० २०२८ ग्रासोज सुदी द सोमवार तारीख २७-६-१९७१ के दिन दि० जैन यूवनजी में ऐलक दीक्षा ती तथा श्री १०५ ऐलक शीतलसागरजी नाम धारण

फिर बी० सं० २,४००, विक्रम स० २०३१ वैसाख बदी २ सोमवार देई प्राम जिलाबूंदी (राजस्थान) पंचकत्थाएगक प्रतिष्ठा महोत्सव मे भगवान के तपकल्याएगक के दिन गुरु के पास मुनि दीक्षाली तथानाम पादवंसागर रखा। वी० संवत् २५०१ विकम सं० २०३२ श्रावरा सुदी ७ के दिन ईक्ट में मुनि वर्षमानसागरजी के समाधि के उपलक्ष में जीवन पर्यन्त हेतु त्याग किया वीर सं० २५०१ विकम सं० २०३२ भादवा बदी २ शनिवार दिनांक २३-८-१६७५ ईक्ट में मुनि श्री संभवसागरजी के समाधि के उपलक्ष में १२ साल को समाधि का बत लिया। इसलिये उनने तारीख २३-८-१९८७ तक इस शरीर को छोड़ने का बत लिया है।



# मुनि श्रो श्रुतसागरजी महाराज



जन्म नाम—विद्याराम

पिता का नाम—सावलदासजी

माता का नाम—नेक श्रीजी

भाई-बहन—जगराम, मूलचन्द, फूलचन्द, भगवती देवी
विद्याराम (भुनि श्रुनसागरजी) रामदयाल (दयासागरजी)।

शिक्षा—४ तक
स्थापार—धी
विवाह—४ वर्ष की आसु में श्रीपालजी की पुत्री रामदुलारी प्रस्वा जीना मोरेना ३२ वर्ष की आसु में रामदुलारी
का स्वर्गवास दुत्तरा विवाह शांतिवाई जो एक वर्ष बाद

जन्म ग्राम-भेददीपुरा (जिला आगरा)

स्वगंत्रासी हो गयी। वैराग्य-व्यवपन से वैराग्य दशलाक्षरी, रतनलाल क्रत १३ वर्ष तक किया तथा ४३ वर्ष की फ्रायु तक क्रयाचर्य आचार्य सुमितिसागरजी से।

क्षुल्लक--१६६६-२६ नवम्बर अगहन बदी २०२६ नाम विद्यासागर ।

मुनि— २६–२–११७२ शनिवार फाल्गुन सुदी १२ सं० २०२६ सम्मेदशिखर श्रुतसागर नाम रखा । वर्षायोग—१० भागलपुर, ११ शिखरजी, १२. भागलपुर, १३ सोनागिरि, १४. जलेसवर (जिला− रोटा ) मुवाला मुजपफरनगर ।



# मुनि श्री विजयसागरजी महाराज

जन्म स्थान—ईडर, गुजरात (सावरकाठा)
श्वावक ग्रवस्था का नाम—देवचंद गांघी
पिता का नाम—की नाथालाल जैन
माता का नाम—कश्मीबाई जैन
शुल्लक दीक्षा कव ली—कार्तिक सुदी ७ सं०२०३२ को श्री १०६ मृति सुमितसागरजी
महाराज से ।
मृति दीक्षा कव ली—भादो सुदी ३ सं० २०३२ में ली—मृति सुमितसागरजी महाराज से ।



# मुनि श्री ग्रादिसागरजी महाराज



पद— मुनि पद
जन्म स्थान—राजा मेडा (राजस्थान)
श्रायक ग्रवस्था का नाम—श्री रोशनलाल जैन
पिता का नाम—श्री मवासी लाल जैन
माता का नाम—गुलाब देवी जैन
श्रुल्लक दीक्षा कब ली—जेष्ठ सुदी ५ किनसेली में मृनि
सुमतिसागरजी महाराज में।
ऐलक दीक्षा कब ली—सं० २०३१ श्रगहन सुदी २ किनसेली
में श्री मृनि नुमतिसागरजी महाराज से।
मृनि दीक्षा कब ली—देह गांव स० २०३० में ली।

#### मुनि श्री वीरसागरजी महाराज



सोनागिरि वंसे हैतो जैनियो का ती थं, सो भीड़ भरी लारिया जब-तब आना यहा के वासिन्दों के लिये ग्राम बात हो गई है। पर २३ अक्टूबर ७६ के दिन बे-मौसम श्रावकों का रेला उमक्ता दिखा तो गांव वालों में कुछ जानने की उत्सुकता बढ़ गई। उत्सुकना को झोज बड़ी तो हर्ष का ठिकाना न रहा। विजपुरी (भिण्ड) के मोहरलाल का सपूत रामस्वरूप माताकुंवरजी की आंखों का तारा परिवार की ममता को छोड़कर आज धमंसंघ मे भवेग लेने जा रहा था। निर्ह्माण ठीक था। अब मोह जैसी कोई वात नहीं थी।

अब तक संसार चक्र में उसने क्या नहीं देखाथा। सो निर्णय ग्रष्टल ही रहा। पू० ग्राचार्यश्री सुमितसागरजी

म० ने श्रावकों के हर्षोत्लास के मध्य शुल्लक दीक्षा प्रदान कर रामस्वरूप की ससार दशा को समाप्त कर दिया। विनीत शिष्य को योग्यता अपना रग लायी और गुरूवर ने २८ मार्च ७७ को बाह्य ग्राप्यतर दोनो परिष्यह से मुक्त करते हुए थूवनजी क्षेत्र मे मृनि दीक्षा प्रदान की ग्रीर आपका नाम "वीरसागर" प्रचालित किया। घन्य है आपका साहस जो इस पंचमकाल में घीर पुढवों के चित्त को भी दोलायमान करने वाली महाब्रत की कटिन चर्या को ग्रंगीकार करने के भाव हुए।



#### मुनि श्री विनयसागरजी महाराज



आपका जन्म मिती ग्रासोज बदी ६ सम्बत् १६७६ को ब्यावर जिला (अजमेर) राजस्थान में हुआ। आपका गृहस्थ का नाम श्री हुकुमचन्दजी पाण्डवा है। ग्रापके पिताजी का नाम श्री सुखदेवजी व माना का नाम किश्तनीबाई था। ग्रापने १६४७ में फस्टं इयर पास की उसके बाद पिताजी का स्वगंबास हो जाने के कारण पढाई छोड़नी पड़ी। आपकी मादी श्री हीराजालजी पाटनी किश्ननगढ वानों को लड़की शातादेवी के साथ हुई। ग्रापकी माताजी का देहान्त आपके जन्म के ६ माह बाद

ही हो गया था। म्रापमे धीरे-धीरे बैराय्य की भावना उत्पन्न होने लगी। आपके १ पुत्र हुमा। सम्बन् २०३१ में आचार्य भी सुमितसागरजी के साथ गिरनारजी को गये भीर रास्ते में ऐलक दीक्षा ली। सम्बन् २०३१ में आपको ऐपेनडिस की बीमारी हुई जिसको म्रापने धैर्य के साथ सहन किया किन्तु उसका म्रापरेशन होने के कारण म्रापको दुबारा श्रुटलक दीक्षा लेगे पड़ी। इसके बाद गुजरात में ऐलक दीक्षा लोव ऋषभसागर नाम रखा गया। उसके बाद सम्बन् २०३३ तारीख ३०-५-७६ को भी सोनागिरजी में मृनि दीक्षा लीव अपका नाम श्री विनय सागर रखा गया।



#### मुनि श्री शीतलसागरजी महाराज



मध्यप्रदेश राज्य में भिण्ड जिले में मोहनी नाम का नगर है। जहां आपके पिता भी परी छत्तजी तथा राजमति नाम की मां थी। भ्रापके पिता व्यापार किया करते थे। स० १९७९ को आपका जन्म हुना तथा पूर्व नाम भ्राशकीं-लाल रखा गया था। ३-४ वर्ष तक स्कृली शिक्षा प्रास्त करने के बाद आपके पिता को ग्राम छोड़ना पड़ा इस समय आपकी उम्र १६ वर्ष की थो। भ्रापने व्यापार गुरू किया तथा एक कुशाल व्यापारी वस ग्रापने प्यापार गुरू किया कार्यों से सर्देव भ्रापी रहता था। मुनि जन्द्रसागरजी के दर्शन एवं प्रवचनों को सुनकर घर स्थाग करने की भावना हुई।

भ्रापने क्षुरूलक दीक्षाले ली। किन्तुकर्मभ्रमातासे क्षुरूलक पद छोड दियातयापरिवार में जामिले। पुनः ४५ वर्षकी उम्र मे स० २०३१ को अजमेर मे मृनि सुमतिसागरजी से मृनि दीक्षाधारण की। भ्रापकानाम शीतलसागरजी रखा।



## मुनि श्री शम्भूसागरजी महाराज

जन्म तिथि --भादो बदी =
जन्म स्थान —- पमसा
ध्रावक ग्रवस्था का नाम —- भागवन्दजी जैन
पिता का नाम --- भी गुजजारीलाल जैन
माता का नाम --- विद्यालाई जैन
कुल्लक दोक्षा कब ली --- दाखरजी में निर्मलसागरजी महाराज से
मुल्त दोक्षा कब ली --- वारावकी में निर्मलसागरजी महाराज से
मुनि दोक्षा कब ली --- सावन सुदी । किन से ली --- श्री मुनि सुमितसागरजी महाराज से
मुनि दोक्षा कब ली --- सावन सुदी । किन से ली --- श्री मुनि सुमितसागरजी महाराज से ह

# मुनि श्री भरतसागरजी महाराज



प्रापका जन्म १६ दिसम्बर १६ ४० को याम गुढर खनियाधाना जिला खिनपुरी में श्रीमती भागवनीबाईजी के उदर से हुआ। श्रापके पिताजी का नाम श्री गुलाबचन्दजी था। श्रापक वास्यावस्था का नाम देवेन्द्रकुमार है। अपकी माताजी को रुचि धर्म में अधिक होने के कारण उन्होंने सन् १६६२ में गृह स्थाग कर प्राचार्य श्री १०० धर्ममागजी गहाराज से दीक्षा लो जो श्रव धर्मायां श्री १०० धर्ममागजी गहाराज से दीक्षा लो जो श्रव धर्मायका श्री १०० धित्रस्तीजी है।

उन्हों माताओं के सस्कार आप पर भी पड़े। धार्मिक संस्कारों के कारण आपने ससार को नश्वर जान झावार्य भी १०८ सुमतिसागरओं महाराज से पांचवी प्रतिमा शिवरजी में तथा मातवी प्रतिमा पांवापुरी में धारण को। फरवरी १९७६ को थी चपापुरी सिद्धभेत्र में आचार्य श्री सुमित्तसागरओं महाराज से शुल्लक दीक्षा धारण की एव १०५ शुल्लक मिद्धमागर नाम पांधा। झापने सुमित्तसागरओं महाराज से शुल्लक दीक्षा धारण की एव १०५ शुल्लक मिद्धमागर नाम पांधा। झापने सुमित्तसागरओं महाराज से मृनि दीक्षा लो।

# मुनि श्री अजितसागरजी महाराज



[ परिचय अप्राप्य ]

#### क्षुल्लक भी सिद्धसागरजी महाराज

पद—शुल्लक
जन्म विधि—पोष सुदी ५ सं० १६८०
जन्म स्थान—भिण्ड
श्रावक अवस्था का नाम—रामस्वरूप जैन
पिता का नाम—भी महोरमल जैन
माता का नाम—मुंवर बाई जैन
क्षुलक दीक्षा कब ली—कार्तिक बदी अमाबस्या सं० २०३३
किन से ली—श्री १०८ मृनि सुमतिसागरजी महाराज से ।



# क्षुत्लक श्री आनंदसागरजी महाराज

पद—क्षुत्लक पद जन्म तिथि—माघ सुदी १० श्रावक श्रवस्था का नाम—मुश्रीलालजी जैन पिता का नाम— छोटूलालजी जैन माता का नाम— विरोजाबाई जैन क्षुत्लक दीक्षा—श्रगहन बदी १० सेलो नामक ग्राम में—श्री १०८ मुनि सुमितसागरजी महाराज से ।

# क्षुल्लक श्री कैलाशसागरजी महाराज

स्यागी का नाम—कैनाशसागरजी महाराज
पद—क्षुल्लक
जन्म तिथि—फाल्गुन सुदी १२
जन्म स्थान—फडोयादरा (सावरकाठा) गुजरात
श्रावक अवस्था का नाम—कचरालालजी जैन
पिता का नाम—श्री हेमचन्द्रजी जैन
माता का नाम—दीवालो बाई
सुल्लक दीक्षा—फाल्गुन सुदी। किन से ली—श्री १०८ आचार्य सुमितसागरजी महाराज से ।



#### क्षुत्लक श्री गुरासागरजी महाराज

आपका जन्म सेठ शान्तिलाल जी की धर्मपरनी की को अस से सन् १६५८ में मुरैना नगरी में हुआ।। आपका बचपन का नाम उमेशकुमार था। ध्रापके दो भाई एवं दो बहुनें है।

आपने हायर सैंकेन्ड्री तक की लोकिक शिक्षा ग्रहण की । उसके बाद न्याय व्याकरण एवं सिद्धान्त में प्रवेश लिया। आपकी रुचि संस्कृत में अधिक है। व्याकरण के ग्राप ग्रच्छे जानकार है। आपने १२ वर्ष की अवस्था मे मुनि श्री विवेकमागरजी के सान्निध्य में पूर्ण केश लोंच कर लिया था।

धर्म के प्रति ग्रापकी बाल्यकाल से ही रुखिथी। आपके बाबाजी ने भी सुल्लक दीक्षा ले ली जो १०५ सुल्लक वर्धमानसागरजी के नाम से जाने जाते हैं। ग्राप १६७४ में ग्रहत्याग कर जयपुर नगर में सुल्लक सम्प्रतिसागरजी जानानन्द के पास पहुंच गये थे। आपने सन् १६७६ में आचार्य श्री १०६ मुम्रतिसागरजी महाराज से सुल्लक दीक्षा ग्रहण की एवं सुल्लक गुण्यागर नाम पाया। तभी से आप सुल्लक सम्प्रतिसागरजी के साथ हैं। आपकी सौम्य छवि साक्षात् वीतरागता का प्रतीक है आप अच्छे बक्ता भी हैं। ग्राप अपना अधिक समय धर्म ध्यान एवं अध्ययन में देते हैं।



#### क्षुत्लक श्री चन्द्रसागरजी महाराज

Ô

#### क्षुल्लक श्री सन्मतिसागरजी महाराज



यह भारत बसुन्धरा झनेक महान ऋषि मुनि
एव तपस्वियों को जननी है। इस बसुन्धरा पर उन्हों
का जम्म लेवा सार्थक है जिन्होंने भारत देश की
गौरव गरिमा को बढ़ाया है। इसी ग्रुंखला ग्राम वरबाई जिला मुरंना के बाबूलालजी के घर दिनाक १०
वन्धवर १९४६ को मां सरोजबाई की कोख से बालक
मुरेशबन्द का जम्म हुआ। सरल हंसमुख स्वभाव,
साहस प्रवल, आस्म विश्वास आपमें गुरु से ही है। सभी
मुख सुविधांशों से गुरु आपका घर आपको भ्रापने
मोह में नहीं भंसा सका। ग्रापने २२ वर्ष की अल्पायु

में ब्रह्मचयं घारए। कर लिया। वैराग्य सरिता से स्नान करते हुए १ फरवरी १६७२ को आपने सम्मेदशिखरजी में मूनि सुमतिसागरजी से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहरण की आपका नाम क्षुल्लक सन्मति-सागरजी रखा।

#### दिगम्बर जैन साध्

#### आर्थिका श्री चंद्रमती माताजी





#### आयिका श्री पार्श्वमित माताजी



पद - आयिका
जन्म तिथि - श्रावरा सुदी ११
जन्म स्थान - श्रारा (बिहार)
श्राविका अवस्था का नाम - बृजमोहनी बाई जैन
पिता का नाम - श्री महेन्द्रकुमारजी जैन
माता का नाम - राज दुलारी जैन
आर्थिका दीक्षा - श्रावरण सुदी ६ सं० २०३० को
श्री १०८ मृति सुमतिसागरजी महाराज से।

#### आर्थिका श्री राजमित माताजी



#### बालब्रह्मचारिणी आर्थिका श्री ज्ञानमती माताजी



पद—आर्थिका श्री
जन्म निषि —चैत वदी १
जन्म स्थान—पोशीना ( मावरकांठा ) गुजरात
श्राविका अवस्था का नाम—कचनवाई जैन
पिता का नाम —श्री साकलचंदजी
माता का नाम—मसीबाई जैन
आर्थिका दोक्षा—माथ मुदी ३ सं० २०३२
कोननेसेलो मे श्री १०६ मृति मुमतिसागरजी महाराज
से ।



#### आर्यिका श्री ज्ञानमती माताजी (पोशीना-ईडर)

रामदेण के दणाहुम इसेट साकलचंदजी की पुत्री का कंचन नाम रक्खा। मृनि सुमितिसागरजी का संघ पोणीना ग्राम में आया वहाँ आपने क्षुत्लिका के ब्रत स्वीकार किये। उसके बाद आर्थिकापद को घारण कर वर्तमान में सच्ची साध्वी का जीवन बिता रही हैं। भाष गुजराती बहनों के लिए आदशें रूप हैं।



#### क्षुल्लिका शुद्धमित माताजी

पद — ब्लंदिनका जन्म तिथि — ग्रापाढ शुक्ता ११ जन्म स्थान — म्वालियर धाविका ग्रदस्था का नाम — ज्ञानमति पिता का नाम — धी उदयराज जैन माता का नाम — प्यारीवाई जैन धादिनका दीक्षा कव ली — धावण सुदी ९ किन से ली — धी १०६ ग्राचार्य सुमतिसागरजी महाराज मे ।

## क्षुल्लिका शान्तिमती माताजी



जग्म नाम—मैनाबाई।
पिता का नाम—श्री भैयालालजी
माता का नाम—श्री रस्तीबाईजी
जग्म स्थान—पनागर ( जबलपुर ) म० प्र०
शिक्षा—स्वाध्यायी
दीक्षागुरू—श्री १०० मनि सुमतिसागरजी

सुश्री मैनाबाई का जन्म पनागर जबलपुर म॰ प्र॰ में हुमा। डगमगाते कदम स्थिरता की ओर बड़े। इत्ता प्राप्त कदमो ने काल के साथ दौड़ प्रारम करदी। ऋतुएं एक के बाद एक आई और चली गई। क्षण-क्षण का समय दिन और सप्ताहों में संचित होने लगा। सप्ताहों ने महीनों और महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया। शंशव बीतने लगा और उम्र के चरए। यौवन की म्रोर बढ़ने लगे। चिन्तानुर पिता ने योग्य घर-वर देखकर आमगांव निवासी श्री सिघई छुदामीलाल जो के साथ विवाह कर दिया। गृहस्य जीवन सुख पूर्वंक बीतने लगा। घर समृद्ध था, परिवार भरा पूरा था। ससार का जाल काल रूपी मकड़ी ने बुनना प्रारम्भ कर दिया। मानुस्व, सज़ग हो उठा। वर्षानुकम से योग्य समय में सहया बढ़ने लगी। दो लड़के एवं चार बिच्चयां की मा अपने घर मांगन में किलकारी मारते, हंसते मुस्कराते पूलों को देखकर पूली नहीं समाती थी, किन्तु काल की गति विचित्र है। विचि का विधान अमिट है। जन्म के साथ मृत्यु छियी चलो माई है। पितदेव काल के मृतिथ बन गये। खाबा वृद्ध में बदल गई। जीवन मे उदासी आने लगी। ममय पाकर छिदाड़ा में ग्रापन मांगिका धर्ममित मानाजी से मत्य मिना के तत ग्रहण, कर लिये। जीवन अब धर्म की शरण में पहुंच गया। संसार की वास्तविकता ने उन्हें जगा दिया म्रोर मृति श्री मुमितिसातर (मोरेना) से खुल्लिका दोक्षा ले ली। तोन वर्ष नक म्राचार्य श्री के साथ रहकर इस यह के योग्य समस्त विधि विधान का अध्ययन एवं आवरण किया। म्रब मृत्यानुमार कभी स्वत्य क्ये से सभी किसी संच के साथ विचरण करती हुँ कल्याण पर यह उही है।



#### क्षत्लिका विद्यामती माताजी



[ परिचय ग्राप्राप्य ]

# मुनि श्री निर्मलसागरजी महाराज द्वारा वीक्षित शिष्य



श्री निर्मलसागरजी महाराज



मूनि श्री वर्द्ध मानसागरजी

- .. शातिमागरजी
- ,, वीरभूपग्रजी
- ,, निर्वासमागरजी
- ,, विवेकसागरजी

मूनि श्री दर्शनमागरजी

- ,, सन्मतिसागरजी
- , वर्धमानमागरजी

ऐलक श्री सुमितसागरजी

क्षल्लक श्री विद्यासागरजी

#### मुनि भी वर्द्धमानसागरजी महाराज



जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) के ग्राम खांदू के आवकों में ग्रग्नणी श्री सुन्दरावत जयचन्दवी के यहां भाद्रपद शुक्ला १४ (अनंत-चतुर्देशी) विक्रम संवत् १६६६ को एक बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम रतनलाल रखा गया। आपकी माता का नाम भूरीवाई था। ग्रापके दो बड़े भाई श्री नेमीचन्द ग्रीर साकरचन्द हुए। आपका गीत्र नरसिंहपुरा है। श्री जयचन्द तुए। आपका गीत्र नरसिंहपुरा है। श्री अयचन्दती एवं भूरीवाई दोनों ही अस्यन्त धार्मिक प्रकृति के थे। बालक रतनलाल परणने माता पिता के सस्कारों का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा। चूंकि ग्राप ने भाई में छोटे थे इसलिए ग्रापको सभी का ग्रमी महीत में ही मिला।

जब आप पाच वर्ष के हुए नो आपका नाम गाव की प्रारंभिक पाठणाला में लिला दिया गया। ग्राप कुषाग्र बुढि के थे, अतः सदा कक्षा में प्रथम आते। आपने संस्कृत तथा हिन्दी में विगारद तक शिक्षा प्राप्त की। आप वचपन से ही प्रहस्य बन्धन से मुक्त होना चाहते थे। जब आपकी प्रवस्या २० वर्ष की हुई तो माता-पिता ने आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। किन्तु आप पर तो रग ही हसरा चढ चुका था। अतः आपने विवाह के बन्धन को स्वीकार न कर आग्रोबन ब्रह्मवर्यव्रत लिया भीर २० वर्ष की प्रवस्था में ही घर छोड़ कर आचार्य श्री वीरसागरजी महाराज के पास जा पहुँचे। विक्रम सवत् १६६ में जावरा (मालवा) में सेठ केशारीमल मोतीनालजी द्वारा कराई गई पंचकस्थाएंक प्रतिष्ठा के अदसन पर आचार्य बीरसागरजी महाराज से ग्राठवी प्रतिमा के ब्रत ग्रहण कर लिये। तब आपका नाम ब्रह्मचारी जानसागर रखा गया।

लगातार कई वर्षो तक आप आचार्यक्षी वीरसागरजी महाराज के संघ में रहे। आचार्यश्री के संघ में प्रयम चातुर्मास इन्दीर में किया। बाद मे आप आचार्यमहाबीरकीतिजी के संघ मे भी काफी समय तक रहे। मिति आसाइ सुदी १ संवत् २०२८ को सक्टरपुर (मेरठ) में मुनि दीक्षा ग्रहण की। प्रापका नाम मुनि बद्धमानसागर रखा गया।

ग्राप महान तपस्वी हैं। कांचला (मुजयकरनगर) चातुर्मास के समय आपने ३१ दिन का उपवास किया। इसके बाद आपने अलवर चातुर्मास मे भी ३१ दिनों का उपवास किया। १०-१० दिन के उपवास तो आप ग्रनेक बार कर चुके हैं।

आप महान तपस्वी हैं। अपन<sup>ा</sup>समय स्वाध्याय मे लगाते हैं। आप अत्यन्त शान्त चित्त **धीर** सरल परिणामी है।



#### मुनि श्री शांतिसागरजी महाराज



अवग्ज की बात थी कि मुखराम को भी मुख की तलाश थी। अलावडा (अलवर) की चौहड़ी में छोटेलाल जैन का अ्यवसाय भी टीक था और पश्नी चग्दन देवी का स्वभाव भी। सो वे भी यह न समभ सके कि उनके बेटे को कष्ट क्या है? संसार में रचे-पचे वे दम्पीत जब भी पृछते मुखराम बात टाल जाता। चारों भाई-बहिनों ने भी दिल टटोला पर ये भी थाह न पासके और विराग को तड़फत सुखराम के दिल में बहती ही चली गई। १५ वर्ष को आयु माना-पिता ने गृहस्थी के ध्यन में बाध दिया जिसका निविच्च चालीस वर्ष को आयु तक विरक्त भाव से किया। ''कामं कः नेवते सुधी। '' आखिर उपराग की घड़ी प्राई।

आ० श्री देशभूषरएजी म० से जयपुर में पहली प्रतिमा के ब्रत ग्रहए। कर लिये तो लगा कि सच्चा मुख कुछ प्रश्निक दूर नहीं है। बारावकी मे पू० आ० श्री निमंत्रसागरजी म० के चरए। कमलो मे बैठकर सप्तम प्रतिमा धारए। कर ली। ज्येष्ट शु० ७ वी० मं० २४९७ में मुजपफर नगर मे (श्री निमंत्रसागरजी ने) इस सुपात्र को निर्मंच दीक्षा देते हुए सुल को तलाश मे भटकते सुखराम को सुखी बना दिया और आपका दीक्षा नाम 'शातिसागर' रक्खा। श्रावए। शु० २ वि० स० १९७२ को जन्म लेते ही उमे जिस मंजिल की तलाश थी वह मिल गई। गुरू आदेश से आपने आपाम सम्मत घोर तपश्चर करके कमी की असंख्यातगुणी निर्मरा कर अपनी आस्मा को पवित्र बना डाला।

#### दिगम्बर जैन साध्

कुछ लोग ग्राश्चर्य करने लगते हैं कि इस पंचम काल में जीव होन संहनन से कर्म निजैरा कहा तक कर पायेगा। ग्रनत संसार मे भटकते हुए जो श्रव तक नहीं कर पाया वह श्रव क्या कर पायेगा। उन्हें आचार्य कायह कथन याद रलना चाहिए—

> वित्म-सहस्सेरा पुरा जंकम्म हराइ तेरा काएरा। तंसंपहि वित्सिह हु णिज्जरयइ हीरा संहराणे।। भावसंग्रह—१३१।

मोक्षमार्ग में दृढ़ता से बढ़ते हुए कदमों को देखकर पू० ग्रा० श्री जयसागरजी म० ने कार्तिक बदी १४ सं० २०३६ हस्तिनापुर को पावन भूमि मे ग्रापको आचार्य पद प्रदान किया।

स्व-पर कल्याए। में निरत रहकर आपने अब तक दिल्ली, मेरठ, मुजपकरनगर, हस्तिनापुर, सम्मेदशिखर ग्रामीन नगर सराय, रामपुर मनिहारान में चातुर्मास किये जहां अनेकों भटके हुए जोवों को सदमार्ग पर लगाकर धर्म की प्रभावना की । ग्रापको बहिन ने भी ( आर्थिका शांतिमती ) जिन-घासन की महान् सेवा को ।



# मुनि श्रो वीरभूषएाजी महाराज



मुनिराज श्री का जन्म झगहन बदी १ (पंचमी) सम्बत् १६७० में, मोजासोडा जिला मिन्ड म० प्र० में श्री बिहारीलालजी के परिवार में हुआ। आपकी मातु श्री का नाम राजमित देवी था आपके परिवार में नीन माई एवं एक बहिन है जिसमे वहे भाई का नाम चम्पाराम है जो अभो खास परिवार ग्राम सुकाण्ड जि० भिन्ड म० प्र० में रह रहा है। महाराज ने आसम मुद्धि हेतु सम्पूर्ण भारत की यात्रा वंदना दीक्षा से पूर्व ही पूर्ण कर ली एवं बम्बई महान्तर में रहते हुए मांडुक में ध्रपनी सम्बत्ति से एक जिन मंदर बनवाया। इसके लिए झापके प्रेरणा स्रोत ये झावार्य श्री निमंतसागरजी महाराज । प्रारम्भ से ही झापके भाव श्रीन दीक्षा ग्रहण करने के थे। इसका निमित्त श्रवण

बेलगोल में रास्ते में मुनिश्री मुनिष्ठवतसागर महाराज से महत्तपुर महाराष्ट्र में मिला। तभी से दक्षिण एवं श्रवरणबेलगोल की यात्रा करके आप हाल में श्री सिद्धक्षेत्र गिरनार में चातुमीस कर रहे हैं। अभीतक आपने सिद्धक्षेत्र की २५१ बंदना सम्पन्न कर लीहै। हाल में आप आचार्यश्री निर्मलसागरजी महाराज के साथ रहकर आस्म कल्यारण में लगे हैं।



#### मुनिश्री निर्वागसागरजी महाराज



आपके पितानी थे कगाती कुल भूषण् श्री रामप्रसादनी भ्रापकी मातानी थी भूरीबाई। दोनों उत्तम प्रकृतिवाले थे। उन दोनों के स्वमाव का गहरा श्रसर आप पर भी पड़ा। वचपन से ही लगाद अनम्रमं और उसके सिद्धांतों के प्रति श्रद्धान्वित थे। गृहस्थावस्था का आपका नाम था कुन्दमलालकी।

अठारह साल की उम्र में भ्रापका पालिग्रहण-संस्कार हुआ विन्जाबाई से जो वमनी गांव (मध्यप्रदेश) की रहने वाली थी।

दुर्भीग्य से द्यादी के बाद तीन वर्ष के भीतर ही चिन्जाबाई के प्रारापक्षेरू उड़ गये। हीनहार को कीन रोक सकता है।

पश्चात् आपके घर्म-रत पिताजी का भी स्वगंवास हो गया एवं आपकी माताजी का भी।

प्राप सांसारिक-लोकिक बंधनों से मुक्त हो गये। घर मे रहते हुए भी आप, जैसे पानी में
रहते हुए भी कमल पानी से प्रालप्त रहता है, वैसे विकथाओं से प्रलग रहकर निमंगस्य भाव से प्रपना
कालग्रापन करते थे।

स्थाग के सोपान पर।—आपने ४६ वर्ष की उन्न में मुनि श्री १०८ निर्मलसागरजी से झुल्लक-दीक्षा श्रंगीकार की। दीक्षा-स्थल या कुण्डलपुर जिला दमोह ( मध्यप्रदेश )। १९६६ में तीर्वाधिराज सम्मेदशिखरजी की पारसनाथ टोंक पर झाप मुनि श्री १०८ निर्मल सागरजी के साश्चित्र्य में निर्मृत्य-दीक्षा से विभूषित हुए। मुनि-दीक्षा से अलंकृत होने से झापके प्रगतिकील जीवन में जैसे चार चाद लग गये।



#### मुनि श्री विवेकसागरजी महाराज

उमर के साठ बसन्त निकलते ही घर के किसी कोने में बूढे की बिठा देने का गांव का ग्राम रिवाज बदस्तूर अब भी निर्विध्न चल रहा है। इस सदर्भ में हर बार तर्क के घेरे में फंका गया मवाल कुण्डित होकर निकला है। घर का उददाम युवा शासक साठिये की अन्तःशक्ति की ओर फाके विना उसे साठियाया कहने में ग्राचनी भलाई मानता है। लेकिन बकटलाल की करनी से उन्हें भी ग्राखिर दोतों ले अंगुलिया दवानी पड़ी। नादेड जिले में सौरडविनका गवा विरागियों का गढ़ है वहा श्रावक शकरताल पश्नी सोनाबाई के साथ व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हुए धर्मागधना मे ममन विनाते ये। सं० १९७२ में बंकटलाल ने इन्हों के घर जन्म निकर निजकुल के साथ-साथ जिनवामन गोरवान्वित किया। कारएा छोट। साथा विराग का, पर था हृदय की गहराई तक श्रंस जाने वाला। "धाँव" साधु की विरागी प्रवृत्ति ने उन्हें फकफोर डाला। सुमार्ग सद्गुरु की पहचान का विवेक उन्हें अच्छो तरह था। सन् ७१ में आठ श्री विमलसागरजी म० से सप्तम प्रतिमा के वत निकर कठिन परीक्षा की तैयारी शुरू की। आसौज कु० ६ सं० २०३३ को औरगावाद में पू० मुनि धी निर्मलसागरजी म० के समक्ष देह निर्मस्त की परीक्षा देते हुए कुपासिन्धु गुरुवर से सुल्कक दीक्षा ग्रहण की। आचार्य श्री ने ग्रापके विवेक की सराहान करते हुए "विवेकसागर" नाम से पुकार। आपको तेलुए, हिंदी, उहु, गुजराती, मराठी, राजस्वानी भावाओं का ग्रन्थ जान है। सम्प्रति गुरु आदेश से ग्रीपति से स्ति भी सी की कि सि सी की सी सी भी निर्वेह स्तर सि की भावते हुए कर्मों की किह्या काट रहे हैं।



#### मुनिश्री दर्शनसागरजी महाराज



मुनि श्री का जन्म भारतवर्षं की राजधानी दिल्ली में हुवा था प्रापके पिता का नाम श्री सूरजभानजी जैन अग्रवाल तथा मां श्री का नाम श्रीमति रतनमालाजी जैन था श्रापने ६ फरवरी १९७२ को मुनि श्री निर्मलसागरजी से श्रुलक दोसा लो कुछ वर्षों के पश्चात् आपने मुनि दोसा ले ली।



#### मुनिश्री सन्मतिसागरजी महाराज (अजमेर)



मुनि श्री सन्मतिसागर श्री महाराज का जन्म राजस्थान के मुत्रसिद्ध नगर अजमेर में खण्डेलवाल जैन समाज के बज गीत्रिय परिवार में सोधान्यशानी श्रीमान् मेठ फूलवन्दजों की धर्मपरनी श्रीमती जोधीबाई की कुछि से भाद्यपद गु॰ सप्तमी वि॰ सं॰ १६६६ को हुआ। दस्पत्ति ने बडे प्यार से संतान का नाम रखा 'भवरोनाल"। श्रीर वगैर यह देवे कि ससार भवर में फंसी प्राण्यियों को नैया को भवरलाल कैसे निकालता है, उसे डेड वर्ष का ही छोड़-कर संसार से विदा हो लिये। फलत: आपके पालन-पोषण का भार चावा श्री मानमल जैन के कधी पर आ पड़ा मान काल कम से आप प्रारम्भिक लौकिक और घामिक विदास समादन कर निजी व्यवसाय में लग गये। व्यापार में स्याय

नीति से धनोपार्जन कर बाजार में अपनो साख्य जमा लो । ब्यवसाय करते हुए भी ध्रापने जैन श्रावक के सभी ध्रावक्यक कार्यपूजन प्रक्षाल सामायिक ज्ञास्त्र श्रवण आदि में कभी शिथिलता नहीं आने दी।

#### विराग की घारा:

बचपन से ही माता-पिता का साया उठ जाने के कारण, संसार की विचित्र दक्षा देखने का अवसर दो वर्ष को अल्पायु से आपको मिल रहा था। ध्रौर यही कारण, है कि अवभोगों की क्षण-भंगुरता का उपदेश लेने ध्रापको कहीं भटकना नहीं पड़ा। उदासीन चित्त पिजडे में कैद पछी की तरह वैराग्य के लिये छटपटा रहा था।

> कर्ममहादुठ वैरी मेरो ता सेती दुख पावे। तन पिजरेमे बध कियो मोहियासो कौन छुडावे।।

सो परिवार में किसी ने इतना साहस हो नही जुटा पाया कि ग्रापको विवाह के लिये सहमत कर सके। बाल ब्रह्मचारी भंवरीलाल के जोवन की यह पहली विजय थी। मन मे मद-मद मुस्कान लिए एक दिन वह वहां जा पहुंचा जहां उसके कमिलतों के छिदों मे रोक लागने के लिये मुक्तिमार्ग के साक्षात् निदर्शक कुपालु संत पुत्रय मुनि श्री विमलसागरजी म० विराजमान थे। एक उदासीन को मुनि श्री ने शुल्लक दीक्षा देकर वैराग्य सबद्ध के उपदेश से भव्यो की मन पालुडी खिला दी। उस दीक्षीत्सव को देखकर ग्रापको रुचि बैराग्य की ओर हो गई और ब्यापार में विमुख होकर मच में ही रहने लगे। इसी दरम्यान एक विचित्र घटना घट गई जिसने ग्रापके विरागी जीवन घारा में प्रवाह ला दिया।

हुन्नायह, एक बार आप सुल्लक बातिसागरजी म० के साथ अजमेर की ओर वापिस आ रहे थे। मार्ग में पीसागन ग्राम के समीप घर्म की शीतल छाया से सर्वथा अस्पृत्य, नवकार की मधुरिम ध्विन से अस्नातित कर्सावाले विषयासक्त दीर्घससारी साधु निदकों ने सुल्लक श्री शांतल-सागरजी म० को कु दुकबत् किलोल करते हुए गहरे कृप में फेक दिया। सच ही कहा है दुर्जन व्यर्थ में शहरात करते हैं।

> मृगमीन सञ्जनाना तृरा जल-सतोष विहितवृत्तीनाम । लुब्धक धीवर पिशुमा निष्कारण वैरिणो जगति ।।

षर्म की महिमा का अचित्य प्रभाव, क्षुल्लकजी म० ने कुएं की दीवार पर लटके हलाहल विष वमन करने वाले काले युजन को रज्जु समक्ष कर पकड़ लिया और लटके रहे। श्रावकों ने उपसर्ग दूर कर जब आपको वहां से निकाला तो सर्प भी अट्स्य हो गया। इस घटना से जीवन और जगत के प्रतिहृदय के किसी कोने में अविशिष्ट आसिक्त पर भी विरक्ति कापूराकब्जा हो गया। अजमेर म्राकर आपने म्रापनाक रोबार वन्द कर दिया। और फिर, घर छोड़ातो ऐसा कि भूल कर भी मुखन किया। सम्यक्त्व काप्रभाव ही ऐसा है।

कालक्रम से आप नसीराबाद आये, जहां पर श्री १०६ मृनि श्री ज्ञानसागरजी म**० के धर्मों-**पदेश से कमंबेडियां चटकने लगी। मृनिराज से सप्तम प्रतिमा के ब्रत लेकर अपनी सम्यग्-गठरी को सम्भालने में दत्तित्त हो गये।

#### मक्तिकी राहः

सम्बत् २०१६ ईसरी में पंच कल्याणक प्रतिष्टाका आयोजन हो रहाया। १०८ श्री निर्मल सागरजी म० एकान्तव।दियों की दुर्मति सप्तभगो तीक्षण धारा से काट-काट कर निर्मल मित में परिणित कर रहेथे। इन्हीं मुनिराज के चरण सान्निष्य में आपने क्षुल्वक दीक्षा ग्रहण की। दीक्षित होने के बाद आप गुरुपद कमनों का अनुगमन करते हुए धर्म-ध्यान करते रहेतथा तप संयम में ग्रपने भाव लगाने रहे।

विक्रम सं० २०२० में गुरुदेव से बाराबंकी चानुर्मास के समय ऐतक दीक्षा प्राप्त की । सं० २०२५ में विनीत शिष्य के लिये समय आया शिवपय में छलाग लगाने का। देव भी तरसते हैं जिम सयम के लिये उसे पाने को णिष्य ने भोलों फेला दी। सेखड़ा में गुरु ने मुनि दीक्षा देकर उसे क्वत-कृत्य कर दिया। प्रतरंग-बहिरग परिग्रह को त्याग करने की सन्मित जिसके हो जाय भला उसकी पात्रता में सदेह की गुंजाइश हो कहा हो सकर्ती है। सी गुरु ने इस भव्यात्मा का नाम सन्मितसागर खबकर औरों को भी "सन्मित" देने का आदेश दिया। शिष्य ने अपने तीनों पदों को दीक्षा काल के गुरु पूर्णी निर्मलसागरजी म० के आदेश को शिरोधार्य कर जिन शासन प्रभावना के लिये अपना करन वहा दिया।

#### धर्मप्रचार एवं प्रभावनाः

ग्रापने देश भर में भ्रमण करके घर्मामृत को वर्षा से भश्यों के हृदय कमलों को सिचित करते हुए प्रभुत्लित किया। समडा और विजीरी में हुगारों अर्जन नर-नारियों ने भ्राजीवन मद्य-मांस-मधु का त्याग करके जिन शासन के महत्त्व को अंगीकार किया।

#### परीषह जय:

श्री सस्मेदगिरि की वन्दना कर जब ग्राप कटनी ( म॰ प्र॰) के पास पहुंचे तो एक ग्रामीए ने मधु-मिख्यों के छत्ते में पत्थर दे मारा जिससे मधु-मिक्खया आपकी देह से चियट गई परन्तु आप श्रास्थन्त भावना भाते हुए जरा भी विचलित नहीं हुए । श्रास्थन्त वेदना को सहन करते हुए चलते रहे । कुछ समय बाद आप गिरकर अचेत हो गये । कटनी के श्रावक प्रमुख आपको नगर में ले श्राये जहां तीन दिन बाद मधु-मिक्खयाँ ग्रालग को जा सकीं परन्तु आपने उक्त तक न की । घोर उपसर्ग में भी आपका मन रतनत्रय की आराधना में लगा नहां ।

पूज्य मुनि श्री गुरु पद चिह्नों का अनुगमन करते हुए श्रावकों की सम्यग्दर्शन भावना को इंडतम् बना रहे है। धर्मवस्तलता का बीज बटवृक्ष का रूप धारण करता रहे और पूज्य श्री अपनी कृपा से श्रावक वर्ग को संसार की ग्रसारता का भान कराते रहे. यही प्रार्थना है।



#### मुनिश्री वर्धमानसागरजी महाराज (दक्षिए)



पू॰ मुनि श्री का जन्म दक्षिण भारत मद्रास के समीप में हुवा था। आपकी भाषा तेलगू है आप मुनि श्री निमंलसागरजी से मुनि दीक्षा लेकर आस्म कल्याण के पथ पर चल रहे हैं बतंमान में धाप आचार्य धर्ममागरजी महाराज के संघ में विराज रहे हैं।



#### ऐलक श्री सुमितसागरजी महाराज

तारादेही (दमोह) के श्री गूलभारीलाल जैन सर्राफ एक दिन खानदानी व्यवसाय को छोडकर शिवपथ के अनुगामी बनेगे इसका तो रत्तीभर भी गुमान उनके पिता लक्ष्मीचन्दजी की भी न था। सं० १६८३ माघ शु. १४ को इस प्रतिष्ठित सर्राफ परिवार में इस विभूति का जन्म हुआ तो माता कौशल्या देवी की चिरसाध मानो साकार हो उठी। ग्रामीण वातावरण में भला पले-पषे श्वरूपशिक्षित दम्पत्ति की मनोकामना सांसारिक विषयों के अतिरिक्त हो भी कहां सकती थी। परन्तू जल्दी ही उनका यह मोहजाल टट गया जब उन्होंने अपनी इस प्यारी संतान को भव भोगों से विरक्त पाया। विरक्तिका कारए। कूछ भी रहा हो पर यह निश्चित है कि सस्सगति और सांसारिक सबंधों के स्वार्थपना की अनुभृति आपके चित्त को विराग की भीर उन्मुख करती रही। विराग का यह स्रोत स० २०१३ में पू० मूनि श्रो विमलसागरजी महाराज के चरणों का आश्रय पाकर फूट ही पड़ा। जीवन मे धर्मक्रान्ति का बीज अकुरित हो उठा। पू॰ मुनि श्री ने इस निकट भव्य को तृतीय प्रतिमा के बत ग्रहण कराकर संसार श्रमण सीमित कर दिया । सं० २०२४ में पुज्य मृनि श्री निर्मलसागरजी महाराज ने सपात्र की योग्यता परखकर 'ऐलक' पद की दीक्षा प्रदान की और आपका नाम समितसागर घोषित किया । होनहार की बात, क्षराभर पहले का गुलकारीलाल सर्राफ गुरु कृपा से रत्नत्रय का वाथेय लेकर भवबन्धन का जाल काटने के लिए घर से निकल पडा। तब से न जाने कितने भटकते हुए जीवो को इस विभूति ने सद्धर्मामृत का पान कराकर सन्मार्ग मे लगा दिया। निरन्तर धर्मप्रचार श्रीर धर्म साधना करते हुए श्राप चारों अनुयोगों के स्वाध्याय में दत्तचित्त रहते हैं।



### क्षुत्लकश्री विद्यासागरजी महाराज

अनादि की भूल सुघारने का एक अवसर नरतन में ही मिल पाता है फिर और पर्याये तो ऐसी है कि उनका न होना ही म्नातम हित में है। मलबता ऐसा मानकर चलने वाले भी हममें से इक्के-दुक्के ही होते हैं। संसार भोग से कुछ ऐसा तृष्णा भाव हो जाता है कि वितृष्णा की बात असुहानी लगने लगती है। नर जीवन का इससे मधिक उपहास भीर क्या हो सकता है। बात हर बाय चही चलतो है पर 'करूं मा' के डित शब्द से आत्महित की इतिश्री न जाने कितनी बार करने की गल्दी मनायास ही होती जाती है। 'संमीलने नयनयोन हि कि ज्विदिस्त' की भावना भाने वाले श्री मुंबरलाल रूखदास बोरालकर अंजनीखुई (बुलढाणा) अपने पिता श्री रूखदास घोंडीवा बोरालकर नाता देवकीबाई के अनेक प्रयासों के बावजूद भी जल से मिन्न कमलवत् गृहस्थी से अिलग्त से बने रहे। १० मई १९१० को आपके जन्म के उपरान्त परिवार में आनन्द की जो लहर दौड़ी थी वह २३ जून ७४ से सीएा हो चली। जब प्रापने पू० प्राचार्य श्री निमंतसागरजी महाराज से सिंदसेडाराजा में बहाचयं प्रतिमा को दीक्षा ले ली। यही नहीं उसी वर्ष १० ध्रक्टूबर (७४) को ध्रीरंगाबाद के राजा बाजार मंदिर में पूज्य श्री से ही खुल्सक दीक्षा प्रहए। कर सिंप्यतंनर की प्राप्ति के लिये ध्रपने पग बढ़ा दिये। हर जैन श्रावक परिवार में एक क्षीए धर्म की ज्योति सर्वय दिमिटामाती रहती है। बस थोड़ा सा बाह्य संयोग भर का इंतजार रहता है। वह जिसे समय पर मिल पाया उसके सिंप्यतंन्य बन जाने में भला विनम्ब कहां। शासत्रवाचन चितन-मनन विदाय अपने प्रति सामें प्रति सिंप पर्म की दिवा में मन उपमुख हुधा सो किर कका नहीं। खुल्सक विवासागर के रूप में अब प्राप्त हमारे समुख धर्मामृत की वर्षाकर महान उपकार कर रहे हैं। अपने दीक्षा काल से लेकर अब तक स्नापने प्रीरंगाबाद, हुस्कोज, बाहुबली, हराल, अंबड, चिंचवाड वसागड़े धीर परमणी में चातुर्मांस करके श्रावकों की रस्तत्रय के मार्ग में अग्रसर करने का महान कार्य किया है।



DARABARARARARA

# मुनिश्री जयसागरजी महाराज द्वारा

#### दीक्षित शिष्य

मुनि श्री पुष्पदन्तसागरजी क्षुल्लक श्री सुमतिसागरजी क्षरुलक श्री विजयसागरजी

TABLE TO THE TOTAL SECTION OF THE SE



#### मुनि श्री पुष्पदन्तसागरजी महाराज

अ।पने पू० मुनि जयसागरजी महाराज से मुनि दीक्षा ली तथा आत्म कल्यासा के पथ पर श्रग्रसर हैं।



#### क्षुल्लक श्री सुमितसागरजी महाराज

श्री १०५ क्षुल्लक सुमतिसागरजी का जन्म सिरोंज ( मध्यप्रदेश ) में हुआ । आपने विक्रम संबत् १९६२ में अनुराधा नक्षत्र में मंगलवार को जन्म लिया। आपके पिता श्री मंगलजीन भल्ला थे और माता मिश्रीबाई थी। उन्होंने बड़े स्नेह से आपका नाम बदामीलाल रखा। श्रापके नाम का प्रभाव जीवन पर भी पड़ा। धर्म और समाज के हित में आप बाहर से बादाम के छिलके से व भोतर से अतीव गुणकारी रहें।

जब असमय में ही गृहस्थी का ग्रह आपको लगा तब आपने पर्याप्त परिश्रम करके सभी बहनो के विवाह किये। आत्मीयों की प्रेरणा से आपने क्रपना विवाह भी किया। दस बरस तक दाम्पस्य जीवन का निर्वाह किया पर विवाह विराग में बाधक नहीं बना। पुत्र उत्पन्न मात्र हुन्ना और साथ ही ग्रपनी मां को भी लेता गया।

आपने घर और परिवार छोडकर, णरीर और संसार से विरक्त होकर म्राजीवन ब्रह्मचारी रहने का निक्चय किया भीर थी १०६ मुनि नेमिसागरजी से सातवीं प्रतिमा ले ली। पूज्य गणेक-प्रसादजी, सहजानन्दजी वर्णी के सान्निष्य ने म्रापको आत्मबोध की दिशा में बढ़ने के लिये प्रेरित किया। विक्रम संबंत २०२२ में श्री १०६ मुनि जयसागरजी से आपने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। आप सरलता और सादगी, सौजन्य और विद्वत्त्रेम के प्रतिनिधि हैं। पडित द्यानतराय के शब्दों में आप आजंब धर्म के प्रतिनिधि है।



#### क्षत्लकश्री विजयसागरजी महाराज

बच्चों को सखा कहने वाले, उनसे घूलमिलकर उनकी बातचीत मे रस लेनेवाले और उन्हें सहज सरल स्वभाव से घर्म की शिक्षा देने वाले धुस्लक है विजयसागरजी।

आपका जन्म संवत् १९६० में कोठिया में हुन्ना। आपका बचपन अतीव मुखमय बीता। १६ वर्षकी अवस्था में आपका विवाह हुआ। एक पुत्र भी है।

दस बरस बाद जब गृहिणी का स्वर्गवास हो गया तब आपके मन में विचार आया—यों गृहस्थी में रहकर फ्रात्महित करना सम्भव नहीं। गृहस्थी तो काजल की कोठरी है। इसमें मनुष्य कितना भी सावधान होकर क्यो न रहे। पर राग-इंप, क्षोभ-लोभ, काम-कोध की रेखाये लग ही जाती हैं। यह विचार फ्रांते ही प्रापने बान्धवों और वैभव को छोड़ दिया।

संबत् २०१७ में देवली में आपने मुनि श्री जयसागरजी से ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेली। छट वर्ष बाद आपने सुल्लक दीक्षा भी पिडाबा में लेली। बद्धिप आपकी लौकिक घामिक शिक्षा लगभग नही ही हुई थी तथापि गीत भजनो और स्वाध्याय तथा सत्संग के माध्यम से ख्रापने जो प्रात्मानुभूति पायी उसे धर्म ग्रीर समाज के हित में जिनरित करने रहते है।

बड़ों को उपदेश देनेवाले तो बहुत हैं पर वे मानते नही है। जो मान सकते हैं उन्हें कोई उपदेश देता नहीं है। आपको यह बात सोलह प्राने सही है।

## मुनि श्री पदमसागरजी महाराज द्वारा बीक्षित शिष्य



क्षत्लक श्री चन्द्रसागरजी



### क्षुत्लक चन्द्रसागरजी महाराज

खुर्जा (UP.) में जन्म लेकर आपने खानदान को पवित्र किया। आपके पिता का नाम श्री दीनानायजी था, तथा माताजी का नाम श्री कृष्णा बाई था। सन् १६७४ में आपने मूनि पदम-सागरजी से उपदेश सूना तथा क्ष्तुल्लक दीक्षा लेने के भाव हुए तो मूनि श्री ने क्ष्तुलक दीक्षा दे दी। आप अपने बतों को पालन कर रहे हैं।



在在在在在在在在在在在在在在

#### 



ऐसक श्री चन्द्रसागरजी क्षरत्रक श्री विश्वनन्दीजी

मुनि श्रेयांससागरजी महाराज

#### 



आपका जन्म सिमरया जि॰ ललितपुर में हुवा था। धापका नाम वच्च्लाल था। प्रापके पिता मोदी खुषालचन्दजो थे। परिवार जाति में जन्म लेकर जाति को उन्नत बनाया। प्राप के भाई तथा एक बहिन है। माइमल जैन विदालय में शिक्षा प्राप्त की थी। भ॰ महानीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के पाबन ध्रवसर पर मासोपवासी मृनि सुपाबर्वसागरजी से दूसरो प्रतिमा के तत धारण किए। सं० २०३२ मे

मुनि नेमसागरजी सं क्षु० दीक्षा लीस० २०३७ में फिरोजाबाद में श्रेयाससागरजी से ऐलक दीक्षा ली। क्षरुलक भी विश्वनंदीजी महाराज

प्रापका जन्म जैनवाडी (जि॰ सोलापुर) सन् १६५७ में हुआ। आपका ग्रहस्य अवस्या का नाम शास्तिनाथ कलवंडा पाटील रहा। ग्रापने मुनि श्रेयांससागरजी से श्रुस्लक दीक्षा ली।

#### なんそんそんそん そんそんとんそんんんんんんんんんん मुनि श्री सुवतसागरजी महाराज द्वारा दीक्षित शिष्य



**《花花花花花花花花花花花花花花** 

मुनि श्री निर्वाणमागरजी क्षरूलक श्री महावीरकीर्तिजी

श्री मुवतसागरजी महाराज



#### मृति श्री निर्वाणसागरजी महाराज

पिता का नाम-बाबुलाल जैन माता का नाम-मुन्दर बाई जन्म स्थान-गाव तालबेहट, जिला-ललितपुर जन्म नाम-महेन्द्रक्मार जेन जन्म दिवस--दिनांक ५-५-५२ ई• दीक्षा गृह---मृनि श्री सुवतसागरजी वैसाख सूदी छठ पुष्य नक्षत्र में प्रातः

#### दिगम्बर जैन साधु

#### क्षुल्लक श्री महावीरकीर्तिजी महाराज



ग्रापके पिता का नाम श्री ईवरीप्रसादजी तथा मां का नाम घन्नोबाई था। आपका नाम नेमीचन्द जन्म १६२३ में कार्तिक बदी त्रयोदणी के दिन हुआ था। घोलपुर में जन्म लेकर यहीं पर सामान्य लोकिक शिक्षा प्राप्त की। २५ प्रप्रेल सन् १६८३ को महाबीर जयन्ती के दिन सम्मेदशिखरजी में मुनि श्री सुजतसागरजी से शुल्लक दीक्षा धारण की। ग्रापका नाम शुल्लक महाबीरकीर्तिजी रखा गया।

XX



### 



是这些是这种的是是是是是是是是是一种的一种,

मुनि श्री विमलसागरजी क्ष्मुल्लक श्री ज्ञानानन्दसागरजी

श्री विजयसागरजी महाराज

#### मुनि श्री विमलसागरजी महाराज

CHERRER BERREREE

ग्वालियर राज्य के समीप महापनो नामक ग्राम में सेठ भीकमचन्द्रजी जैमवान के यहां संक १६४८ में केसरीलाल पुत्र का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती मथुरादेवी था ८ वर्ष की श्रवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, इनके छोटे तीन भाई थे। इन सबका भार इन्हीं के ऊपर था। आप वचयन में हो स्वाध्याय के प्रेमी थे। संठ १६६८ में पहली घादी हुई। पत्नी का देहान्त हो जाने के कारएा दूसरा विवाह संठ १६७७ में हुआ दूसरी पत्नी का देहान्त संठ १६६२ में हो गया। आपमें वीतराग माव जागा। संठ १६६३ में दूसरी प्रतिमा का बत घारएा किया। परिएगामों में निर्मलता ग्राई और संठ १६६७ में श्री १०८ मुनि विजयसागरजी से शुल्लक दीक्षा ले ली। उसके तीन महीने बाद ऐलक दीक्षा ली। संब्दी हजार में कोटा नगर में विजयसागरजी के साथ चातुर्मास किया और उसी समय दिगम्बर मुनि दीक्षा ग्रहण् की। श्रापका नाम विमलसागरजी रक्खा गया। तपः साधना के कोतिगान पृश्यार्थी सन्त शिरोमण् मुनिराज है।



#### क्षुत्लक श्री ज्ञानानन्दसागरजी महाराज



संसार में सब कुछ परिवर्गित हो जाता है परन्तु विराग का संस्कार लम्बी प्रक्रिया से भले गुजरे मिटता नहीं है पर संस्कार हो विराग का ही। ग्रभीक्ष्ण जानोपयोगी स्व० पू० श्री १०६ कानसागरजी महाराज की परम्परा भे पू० आ० श्री विद्यासागरजी म० द्वारा भना जिस जीव को विराग से संस्कारित किया गया हो उसकी महानता के बारे में कहना हो क्या! श्री सोहन्तानाजी खाबड़ा, टोडारायसिंह (राज) जन उत्तम महाकुक्षों में से एक है जिन्हें ऐसे तपस्वी ग्राचार्यों की सरसगित मिली। म०

१६६१ में श्रीसुन्दरलाल जैन के घर में द्वापका जन्म हुआ। माता धापूनाई ने जन्म से ही धार्मिक संस्कारों में आपकी गहरी किन जायत कर ग्रापको उत्तम श्रानक बनाने की दिशा में पहल की। कालान्तर में १० नवस्वर १६७६ में पू० श्रीविजयसागरजी म० के चरणों का आश्रय पाकर आपने कुली ग्राम में श्रुल्लक दीक्षा का महान् व्रत धारण किया। गुरू परम्परा के अनुरूप ग्राप ज्ञान प्रसार में अहानिश संलगन है।



# मुनिश्री सम्मवसागरजी महाराज द्वारा

なるななななななながら

दीक्षित शिष्य

なみずずずずずがなみがずがままずずず**が**ずずず



मुनि थी सुवर्णभद्रसागरजी अञ्चलकार्यकृष्टिक अञ्चलकार्यक्रिक अञ्चलकार्यक

#### मुनि श्री १०८ सुवर्णभद्रसागरजी महाराज

परम ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मुनिश्री का जन्म गुलवर्गा जिले के नदूर ग्राम में हुआ था। ग्रापके पिता अनतप्या ग्रीर माता रत्नाबाई थी। इनका गृहस्थ ग्रबस्था का नाम शांतिलाल है। माता पिता भाई बहिन स्त्री पुत्रादि तथा ग्राथिक स्थिति उत्तम होते हुए भी ग्राप इन सबसे सम्बन्ध त्याग-कद श्रात्म कत्याएं के मार्गपर अग्रसर हुए।

प्राप्ते पुत्रव श्री १० द प्राचार्य धर्मसागरजी महाराज से ११ साल पहिले सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली थी। आपकी प्रवल भावना थी कि मै मुनिव्रत को ग्रहण करके दर्शन, ज्ञान, चार्ष्य, तपादि आराधनाओं का सम्यक् प्रकार से पालन करके इस दुलंभ नरभव को सफल कर्क। तब आपने सन् ७४ मे पूज्य थी मुनि १० द संभवसागरजी महाराज से मुनि दीका ग्रहण की और आस्म साधना मे लगा यो। प्राप्ते कवलपुर में चातुमित किया। आपने अभी चारित्र गुद्धि वर्त में १२३४ उपवास करने का नियम लिया है। आप पहिले २ उपवास के वाद तीसरे दिन पारणा करते थे श्रीर प्रभी १ प्रभी १ उपवास के वाद पारणा करते हैं। अया पहिले २ उपवास के वाद तीसरे दिन पारणा करते हैं। ३ या ४ घटे तक लगाता प्रतिदिन एक पैर से खड़े होकर उग्र तपदचरण व द्यान करते हैं। अया स्वभाव से सरल मुदुभाषी और अध्ययन चील हैं। आहार में मात्र एक ग्रन्त लेकर और सर्व प्रकार के रसों का त्यानकर नीरस आहार प्रहण करने का आदशे पैद्य कर रहे हैं।

*፟*፟ጜጜጜጜጜዹጜጜጜጜጜጜጜጜጜ

CHEROLE WAS ASSESSED.

**光光光光光光光光光光光光** 

# मुनिश्री कुन्थसागरजी महाराज द्वारा

Ĭ,

मुनि श्री वीरसागरजी सुल्लक श्री कनकनन्दीजी आर्थिका चन्द्रमतीजी सुल्लिका कुलभूपरामतीजी सुल्लक कामविजयनन्दीजी

#### मुनि श्री वीरसागरजी महाराज



प्रापने स० ११६५ में परसाद ( उदयपुर) में जन्म लिया। स्रापके पिता का नाम श्री चम्पानालजी था। आपके प्रता का नाम श्री चम्पानालजी था। आपके २ बच्चे है। ग्राप करते थे। प्रतिदिन स्वाध्याय करते थे। में वर्षाय स्वाया तथा मुनि पार्श्वसागरजी से शुल्लक दीक्षा धारणा की सं० २०३५ में फोलगुन मुदो पूणिमा के दिन आपने कुन्यसागरजी से तारंगाजी क्षेत्र पर दिगम्बर मुदा धारणा की। आपका स्वभाव बड़ा सरल है नित्य ही जान ध्यान में लीन रहते हैं।

#### दिगम्बर जैन साधु

#### क्षुल्लक श्री कनकनन्दीजी महाराज

आपका जन्म ओडिशा प्रान्त में हुआ था। आपके पिता का नाम मोहन प्रधान एवं माता का नाम रुक्मणी देवी था, धापकी जाति क्षत्रिय कारयप वंश है। धाप छात्र धवस्था से ही धर्म, रूढ़ि एवं स्नव्यावश्वास आदि के बारे में परोक्षा करने लगे, धर्म का स्वरूप जानने के लिये एवं विभिन्न धर्मों को परीक्षा करने के लिये प्रांप भारत के विभिन्न धर्मों को परीक्षा करने के लिये प्रांप भारत के विभिन्न धर्मों में एक्षा के परीक्षा करने के लिये प्रांप में मिट्ट परीक्षा करने के लिये सिखरजी धाये एवं एक दो माह परोक्षा के बाद मुनि श्री कुन्धुसागरजी एवं सिद्धान्त विकारदा श्री १०५ आ० विजयनती माताओं के पास गोम्मटलार जीवकाण्ड एवं कर्म काण्ड तक ४ वर्ष में अध्ययन करके २४ वर्ष की उम्र में परौराजों में मुनि श्री १०६ कुन्धसागरजी महाराज से दीक्षा प्रहुए। की। दीक्षा नाम शुल्लक कनकनिट रखा गया।



#### आर्थिका चन्द्रमती माताजी

जन्म स्थान – बेलापुर ग्राम ( मैनपुरी )
जन्म — अगहन बदी २ विकम १६८२ नाम — चन्द्रकती बाई
पिता का नाम — श्री लालारामजी
माता का नाम — कस्नूरोबाईजी
वैराग्य का कारण — संसार की असारता देखकर स्वयं वैराग्य
दोक्षा गुरु — कुन्यसागरजी
दोक्षा उम्र — २० वर्ष
वर्तमान मायु — ५६ वर्ष



### क्षुल्लिका कुलभूषएमती माताजी

भ्रापका जन्म ललितपुर यू॰ पी० मे हुआ । आपके पिताका नाम पूरनचन्द्रजी या। आपने परवार जाति में जन्म सन् १६६० में लियाचा। आपका पूर्वनाम श्रीकान्तिवाई या आपकी लोकिक शिक्षा १० बीतक हुई। १ जुलाई १६६० में सिद्धक्षेत्र कुन्यलगिरी पर ग्राधिका श्री विजयमती माताजी द्वाराक्षुल्लिकादीक्षाली। आप अकलूज तथा तमिलनाडू मे चातुर्मास कर धर्म-प्रभावनाकर रही हैं।

Ø

#### क्षुल्लक कामविजयनन्दीजी महाराज

जन्म स्थान—सागर ( मध्यप्रदेश )
पूर्व नाम—श्री धन्यकुमारजी
पिताजी का नाम—खाउजूलालजी
माताजी का नाम—श्री नोनीबाईजी
शिक्षा—११ वी तक

दीक्षा—२ दिसम्बर १६८१ को तुमुकट शहर कर्नाटक में मुनि कुन्थमागरजी से शुल्लक दीक्षाली।

आप युवाअवस्थामें ही घर परिवार को छोड़ कर निवृत्ति का मार्ग प्रपनाकर मोक्ष गार्ग को प्राप्ति कापूरुपार्थ कर रहे है ।



የመጠቀም የተመሰው የሚያለው የተመሰው የተመሰው

# मुनि श्री सन्मतिसागरजी महाराज द्वारा





#### मृति श्री ज्योतिभूषएाजी महाराज



आपका पूर्व नाम अप्पाण राज्य जैन था। प्रापक पिता श्री चकर्बात नैनार जैन तथा मां प्रभावति अम्मा थी। आपने तमिलनाडू मद्रास के समीप पुन्तूर ग्राम में ७-२-१६१६ में जन्म लिया था। धार्मिक सस्कार के कारण आपने १८-११-७४ को मृति सीमन्धरसागरजी महाराज से झृलक दीक्षा सवाई माधोपुर में एवं मुनि दीक्षा सन्मति-सागरजी से ली। ग्राप आरम-साधना के कठीर मार्ग में संत्यन हैं। ग्राचार्य धर्मसागरजी महाराज के समीप रहरूर आरम कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं। \*\*\*\*\*\*\*

# मुनि श्री निर्वाणसागरजी महाराज द्वारा

बीक्षित शिष्य

o o

क्षुल्लिका धर्ममतीजी

#### क्षुत्लिका श्री धर्ममती माताजी

पू० साझ्बीजों का जन्म कोचली में सेठ कालीशाह के यहां हुआ था। आपकी माता का नाम घुन्धुबाई था। स्नापने पंचम जाति गौत्र में जन्म लिया। स्नापकी बादी कोल्हापुर में हुई थी, किन्तु कुछ समय के बाद ही पति का वियोग हो गया। आपकी आयु ३५ वर्ष की ही है। मुनि श्री निर्वास्त-सागरजी महाराज से आपने सोनागिर सिद्धक्षेत्र पर क्षुल्लिका दीक्षा धारण की। आप धर्मनिष्ठ हैं तथा आपका त्याग मय जीवन उल्कृष्ट हैं।



## मृति श्री विवेकसागरजी महाराज द्वारा दोक्षित शिष्य

मृनि श्री विजयसागरजी मृनि श्री विनयसागरजी

#### . 东东东东东东东东东东东东东北东土土土土土土土土土土东东东东东东东东东 मुनि श्री विजयसागरजी महाराज

आपका जन्म खाचरियावास (सीकर-राजस्थान) ग्राम में श्री उदयलालजी गंगवाल की धर्मपत्नी श्रीमित धापुबाईजी की मंगल कक्षि से भादवा सदी १० रविवार स० १६७२ को हवा था। आपका जन्म नाम श्री जमनालाल रक्या गया। लौकिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी आपने बाल्यकाल में की । बचपन के संस्कार आगामी जीवन में भी काम आये । आपने मनि विवेक-सागरजी महाराज से रेनवाल ( किशनगढ़ ) में माघ सूदी पचमी सवत २०२९ को मृनि दीक्षा धारए की । आप अहर्निश धर्म साधन कर रहे है ।

#### मुनि श्री विनयसागरजी महाराज



जयपुर जिले के 'दूदू' कस्वे के श्रावक शिरोमिए। भी गेन्दीलालजी बोहरा की धर्मपश्नी गैन्दीबाई की कोख से आपका जन्म हवा। आपका बचपन का नाम रतनलालजी था। आप ३ भाई थे, आप सबसे बडे है। प्रारम्भ से ही धार्मिक कार्यों मे आपकी अधिक रुचि रही है। कस्बे मे शिक्षरण व्यवस्था की कमी होने के कारएा ग्राप अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाये । १३ वर्ष की उम्र में आपका विवाह चिरोंजाबाई के साथ हो गया। गृहस्य जीवन मे आपने व्यापार किया। ऋमशः मृनि वर्धमानसागरजी क्ष० सिद्ध-सागरजी, मूनि विजयसागरजी से २-५-७ प्रतिमा धारण की । स॰ २०३३ में नावां में मूनि विवेकसागरजी से बैसाख बदी दूज को मूनि दीक्षा धारण की। आप जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना कर रहे है।

# मुनिश्री विजयसागरजी महाराज द्वारा

दीक्षित शिष्य



#### मुनि श्री विमलसागरजी महाराज

मुनि श्री विमलसागरजी का गृहस्थावस्था का नाम किशोरीलालजी था। ग्रापका जन्म पोष खुक्ला दूज संवत् १६४६ में हुआ था। ग्रापका जन्म स्थान महानो जिला गुना है। ग्रापके पिता श्री भीष्मचन्दजी थे जो किराने के सफल व्यापारी थे। आपको माता श्रीमती मधुरादेवी थी। आप जैसवाल जाति के हैं। ग्रापको धामिक व लौकिक शिक्षा साधारण ही हुई। ग्रापके दो विवाह हुए, ग्रापको दो बहिनें थी।

संसार की असारता, शरीर भोगों से उदाशीनता के कारए। आपमे वैराग्यभाव जाग्रत हुए इसिलए संवत् १६६६ को कापरेन ग्राम रियासत बूंदी में श्री १०६ मुनि विजयसागरजी से दीक्षा ले ली। आपने मुरेना, इन्दौर, कीटा, मन्दसीर, उच्जेन, भीलवाडा, गुनाहा, ग्रशोकनगर, इटावा, आगरा, लखनक, लक्कर, दिल्ली आदि स्थानों पर चातुर्मीस किये और वहा की धर्मप्राए। जनता को घर्मज्ञान दिया। आप कमंदहन और सोलह कारए। जन करते है। कटवी तूम्बी के आहार से आप बड़वानों में तीन वर्ष तक बीमार रहे। आपने मीठा व तैल का आजन्म स्याग किया है। आपके ऊपर भीर व मच्छ द्वारा उपसर्ग भी किया गया।





## मृति श्री मल्लिसागरजी महाराज द्वारा बीक्षित शिष्य







#### क्षुल्लक श्री विजयसागरजी महाराज

क्षत्लक विजयसागरजी का जन्म बैसाख सूदी ह सं । १६६ को दोसा जिला जयपूर (राजस्थान) में हम्रा। ग्रापके पिता का नाम श्री भूरामलजी तथा माता का नाम गेंदाबाई था। आपका गृहस्य ग्रवस्था का नाम श्री सोभागमलजी था । दिगम्बर जैन खण्डेलवाल छाबडा गोत्रीय होने के नाते बचपन से ही धर्म के प्रति आपकी रुचि थी। स्थानीय पाठशाला में ही हिन्दी की साधारण परीक्षा उत्तीर्ण कर आप धर्म चर्चा में लीन रहते थे। गूरु बंदना करते हथे संब २००२ में ललितपूर में आपने परम पूज्य माताजी पार्श्वमतीजी से सप्तम प्रतिमा धारण की । सं० २००३ में जयपुर में परम पू॰ १० मनिराज श्री मल्लिसागरजी से आपने झल्लक दीक्षा धारण कर ली । धर्म-प्रचार करते हुवे आपके चातुर्मास जयपुर, मलीगढ़, भालरापाटन, कटनी, दुग, बूंदी, सागर, खुरई आदि विभिन्न स्थानों पर हथे । रत्नकरण्ड श्रावकाचार तथा तत्वार्थं सत्र का धापको धच्छा ज्ञान था ।



# मुनिश्री जम्बूसागरजी महाराज द्वारा

बीक्षित शिष्य

मुनिश्री जयसागरजी



#### मनि श्री जयसागरजी महाराज

धापका पूर्व नाम श्री दीपचन्दजी था, आपके पिता का नाम श्री केशरलालजी था, माता श्री वाग्देवी थी। आपका जन्म जयसिंहपुरा ( जयपुर ) राजस्थान में हुवा। श्राप खण्डेलवाल जाति के छे।

काचार्यं जम्बूसागरजी से आपने कृत्यलगिरि सिद्ध क्षेत्र पर मृति दीक्षा ली । श्रापने अनेकों स्थानों पर ग्रोषधालय और पाठशालाये खलवाई। ग्रनेको स्थानों पर ग्रापने चातुर्मास किए तथा ग्रपने प्रवचनों से धर्म प्रचार कद रहे हैं।

# मुनि श्री ज्ञानभूषणजी महाराज द्वारा

बीक्षित शिष्य

ΩX

आर्थिका सरस्वतीमतीजी

#### आर्थिका सरस्वतीमती माताजी

१०५ आ० श्री सरस्वतीमती माताजी का जन्म क्वका गाँव में हुआ। आएक पिता का नाम गुपुलालजी व माता का नाम मणिबाई था। आपका जन्म नाम ग्रेगूरीबाई रक्खा जैसे अंगूर अन्दर से नरम और ऊपर से भी नरम होता है केते ही माताजी का स्वभाव भी सरल प्रकृति का है। स्कूली खिला नहीं मिलने पर भी आपने एक एक प्रधार स्वतः ज्ञात करके सीखा जनती वैनिक किया व स्वाध्याय अच्छी तरह करती हैं। ग्रस्ताया में ही विवाह जतवारपुरा में हो गया। ग्रापके पित का नाम खुशीलालजी था। शादी के सात वर्ष पश्चात ही पित का वियोग हो गया। ग्रापके दो पुत्र हुये उनका सर्व भार आपके ऊपर आगया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी करने के पश्चात आपने आप विवास कारा महाराज से दूसरी प्रतिमा के वत ले लिये। घर मे रहकर वतों का पालन किया। घर महिने पश्चात हो जातिक कृष्णा चतुर्वशो के दिन नश्कर में हो सीमन्यव महाराज से सप्तम प्रतिमा लो। परन्तु प्रापके मन में इससे सत्ताय नहीं मिला और वैराग्य भाव को वृद्धि हुई तो संक २०३२ में ज्ञानभूषणुजी महाराज से अपना स्वाध में विशास कुलता चतुर्वशो के आर्थिका दोशा ली। अब आप हर वक्त धर्म प्यान में ज्ञानी रहती हुई अपना समय अ्थतीत करती हैं प्रापका ध्यान उपवास आदि में विशेष रहता है बेला-तेला हर समय करती रहती हैं। धर्म-ध्यान पूर्वक इसी प्रकार समय अथतीत करी से देश हमारी भावना है। सम वस्मी करती रहती हैं। धर्म-ध्यान पूर्वक इसी प्रकार समय व्यतीत करी से दी हमारी भावना है।

**おががががなながながながながなが** 

# मुनि श्रो पाइर्वसागरजी महाराज द्वारा

मुनि श्री निर्वाणसागरजी मुनि श्री उदयसागरजी शुरूलक श्री पदमसागरजी

**LLEERBERGERGER** 

#### मुनि श्री निर्वाणसागरजी महाराज



जापका जन्म भेंसलाना जिला-जयपुर संवत् १६७५ में हुवा था। आपके पिता का नाम श्री केसरीमलजी बाकलीवाल था। आपको माताजी का नाम श्री रुद्धाई था। आपका व्यापार नागपुर (महाराष्ट्र) मे था। दिनांक १-७-१६०१ को सहन्तक दीक्षा एव १७-२-७२ मे तीर्थराज थी सम्मेदिशल्य जो मे मुनि पार्थसागजी मे मुनि दक्षिता नी। आप दीक्षा लेकर अनेकों स्थानों में बिहार कर धर्म प्रभावना कर रहे हैं।

#### मुनि श्री उदयसागरजी महाराज

परसाद निवासी उदयनालजी का जन्म सन् १९७७ को उदयपुर जिले में हुवा था। आपके पिता का नाम कोदरलालजी तथा मा का नाम लालीबाई था। स० २०३३ में पाश्वंसागरजी से मुनि दीक्षा ली । ग्राप तपस्वी सन्त हैं १-१ माह के उपवास करते हैं आपकी कक्ति अपूर्व है निरन्तर आस्म साधना के मार्ग में सलग्न हैं। इस समय ग्राचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज के संघ में रह कर धर्म साधना कर ग्हे हैं।



#### क्षुल्लक श्री पदमसागरजी महाराज



आपका जन्म मडावरा जिला लिलतपुर उत्तरप्रदेश
में सम्बत् १६८५ मे हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री
भैयानानजी बजाज व माताजी का नाम श्रीमती वेटीबाई
था। आपकी २ शादिया हुई। दोनों पितन्यों का स्वगंवास
हो गया। आपका मन १८ साल की उम्र से ही वैराग्य की
प्रोर अग्रसर या, सन् १६७० मे आवार्य श्री विमलसागरजी
से राजग्रहों मे आपने २ प्रतिमा धारण की। उसके बाद
सन् १६७५ में मुनि श्री पाश्वंसागरजी से टीकमगढ़ मे
सुललक दीक्षा ली। आप बहुत सरल चित्त व मृदुभाषी है।
आपका अधिकतर समय धर्म घ्यान व ग्रंथों को पढ़ने में
ब्यतीत होता है।

# मुनि श्री शांतिसागरजी महाराज द्वारा

क्षुत्लक श्री कुलभूषगणी

#### क्षत्लक श्री कलभूषणजी महाराज



जन्म नाम—श्री प्रेमबन्दजी
जन्म स्थान—करनावल जिला—मेरठ (यू० पी०)
गुरु का नाम—श्री ग्रान्तिसागरजी महाराज
खुल्लक दीला तिथि—१% मार्च १९६१, रिवबार
फाल्गुन सुरी दशमी सं० २०३०।
पिता का नाम—स्वर्गीय डालचन्दजी जैन
माताजी का नाम—हुवमदेवी जैन
झापका जन्म—सावरण सुदी सन्तमी सम्बत् १९९६ में
हुआ। दुर्भाग्यवश जब आपकी आयु ३ वर्ष की थी।
स्त्री से इनके सिर से पितृ प्रेम का प्रभाव हो गया।
झापकी माताजी ने झापका पालन—पोयरण किया।
आपके अन्दर धर्म भावना को कृट-कृट कर भर दिया।

जिसका परिणाम यह हुमा कि आप १६ वर्ष की भाय से ही धर्म में लीन रहने, लगे। आपकी शादी भी हो गई वी फिर भी भाप संसार से विरक्त रहते थे। भापने भाषायं श्री शिवसागरजी महाराज से भावता बती १५ जयपुर में दूसरी प्रतिमा के बत ग्रहण किए और परवात् सम्बत् २०२५ में भाषां भी विममसागरजी महाराज से सातवों प्रतिमा के बत छारण किए। तत्पम्बात् आप धर्म कार्य में प्रवसर ही होते बले आए अपने बतों के कठोरता से पालन करते है। आपके माई श्री मुलेबन बन्द जैन व रूपचन्द जैन एव दो बहिने श्रीमित कमलादेवी व जयमालादेवी हैं। आपने प्रवक्तों के माध्यम से जैन समाज में बहुत जाएति पैदा की। आपके व्याख्यान मुख्यतया निस्परिग्रहता भीर वीतरागता के विषय में होते हैं। आप कई नगरों का प्रमुख कर पर्म प्रभावना कर रहे हैं।

 च्रिक्स विकास विका मुनिश्री वृषभसागरजी महाराज द्वारा है वीक्षित शिष्य है प्र ऐनक श्री वीरसागरजी है उठ्ठायक्रक्रक क्रक्रक्रक्रक्रक्रक

#### ऐलकश्री वीरसागरजी महाराज

श्रापका गृहस्थावस्था का नाम सिद्धगौड़ाजी पाटील या । श्रापका जन्म आज से ५० वर्ष पूर्व सन् १६२४ में सिरगूर (बेलगाव) मैसूर में हुआ। आपके पिता का नाम रामगौड़ाजी पाटील था। जो कृषि कार्य करते थे। आपकी माता का नाम बालाबाई था। आप चतुर्थ जाति के भूषण हैं। आपका गोत्र पाटील है। आपकी लौकिक एवं घार्मिक शिक्षा ५ वीं तक हुई। आपका विवाह कृष्णबाई पाटील जैन से हुआ। आपके परिवार में एक भाई एवं दो बहिने तथा एक पुत्र व दो पत्रियां है।

पांच बच्चो के स्वर्गवास से एवं स्वाध्याय व मूनि उपदेश से श्रापके मानस में वैराग्य धारा बही । इसलिये चैत्र शुक्ला तेरस सन् १६६७ को बडवानी में मुनिश्री १०८ वषभसागरजी से अल्लक दीक्षा ले ली तथा बाद में बडौत में ऐलक दीक्षा भी मृनि वषभसागरजी से ली। आपने दिल्ली, बड़ीत, चिपकोड़ा भ्रादि स्थानों पर चातुर्मास किये । आपने गृहस्थावस्था में दुष्काल के कारए। एक साथ १७ उपवास किये । आपने नमक, शक्कर, हल्दी का त्याग कर रखा है ।

# मुनिश्री सीमन्धरसागरजी महाराज द्वारा

X

मुनि श्री सिद्धसागरजी क्षुल्लकश्री सुमतिसागरजी आर्थिका राजुलमतीजी

STATES OF STATES

#### मुनि श्री सिद्धसागरजी महाराज

आपका ग्रहस्य अवस्या का नाम मोतीलाल या आपका जन्म कसवां (कोटा) राजस्थान में हुमा। आपके पिता श्री छोतरमलजी अग्रवाल समाज के भूपएग हैं और सिंघल गोत्रज हैं। प्रापकी माता गुलाबबाई है। आपके यहां श्रावरण जुक्ला श्रम्प्टमी सवत् १६७६ में मोतीलाल ने जन्म लिया। श्रापने बचपन से ही शारीरिक भीर मानसिक विकास पर हृष्टि रखी। आप स्वभाव से द्याल् और घार्मिक हैं। जीवविज्ञान का अध्ययन आपने महज इसलिये छोड़ दिया कि उसमें मेड़क की चीरफाड़ करनी पड़ती थी।

श्रापने मोटर मैकेनिक का ब्यवसाय आरम्भ किया। युवावस्था में भी आप विषयवासनाभ्यों से विरक्त रहे। बीस वर्ष की अवस्था में बर्क कन्हैयालाल जी एक लड़की वाले को लेकर प्राये तब आपने कहा मैं तो विवाह नही करूं गापर प्रायकी पुत्री का विवाह करा दूंगा और रामचन्द्रजी के पुत्र घीसालाल जी से विवाह करा दिया। आपने तीथों को यात्राकी, जिनेन्द्र पूजन शास्त्र स्वाध्याय प्राहार दान का लाभ लिया।

अधोक नगर में मुनि श्री विमलसागरजी भिड के धर्मापरेश से प्रभावित होकर प्रापने ७ वीं प्रतिमा ग्रहण की। १० वर्ष ब्रह्मचारी रहे। अनन्तर सन् १६७२ में तीर्थराज सम्मेदिशिखरजी पर मुनि श्री १० सीमन्धसागरजी के समीप चन्द्रप्रभु चैत्यालय में मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। आपने मुनि होकर प्रयम चातुर्मास रांची किया प्रीर दितीय चातुर्मास टिकैतनगर में किया। प्रापके चातुर्मासों में बड़ी धर्म प्रभावना हुई।

#### क्षुल्लक श्री सुमितसागरजी महाराज

श्री १०५ क्षुन्लक मुमतिसागरजी का पहले का नाम नन्हे राम था। ग्रापका जन्म विक्रम संवत् १९६७ में भाइपद शुक्ला पंचमी को घोषा परगना जौरा जिला मुरेना ( म० प्र०) में हुआ। ग्रापके पिता श्री किंमुरियारामजी थे, जो दुकानदारी करते थे। आपको माताजी का नाम चन्द्रादेवी था। जाति पल्लीवाल है। आपको लोकिक व घामिक शिक्षा साधारए। ही हुई आपके परिवार में चार माई व एक वहिन थी। विवाह विक्रम स० १९८० में भागोरथी देवी के साथ हुआ। आपको एक पुत्र और दो पुत्रियों के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था पर तीनों सन्ताने जन्म के साथ ही मरए। को प्राप्त हो गई थी। संवत् २००१ में आपको धर्मपरनी का भी स्वर्गवास हो गया।

सन्तान का प्रभाव, गृहणी का वियोग देख आपकी रुचि द्यामिक हुई। आपने शास्त्र, स्वाध्याय, जिनेन्द्रपूजन, सामायिक में मन लगाया। आपने २६-२-६४ को एटा (उ० प्र०) में श्री १० मुनि सीमन्द्रपत्री से श्रुत्लक दीक्षा ले ली। बोमारी के कारण प्राप विशेष आगे नहीं बढ सके। प्रापने बाल ब्रह्मचारी की प्रवस्था में लक्ष्य, खानियर प्रादि स्थानों पर चातुमीस किये व श्रुत्लक प्रवस्था में छत्रपुर, दिस्ली, बड़ौत, आदि स्थानों पर चातुमीस किये। शास्त्र स्वाध्याय पर आप विशेष बल देते है। आपने यथावसर थी, नमक, तेल, प्रादि रसों का भी स्थाग किया।



#### आर्थिका राजुलमती माताजी

श्री १०४ राजुलमतीजी का गृहस्थावस्था का नाम ज्ञानमती था। आपका जन्म ग्राज से ४४ वर्ष पूर्व छोदा ( स्वालियर ) में हुआ । आपके पिता श्री ख्रूबबस्द्रजी व माता श्री ग्रानन्दीबाई थी। आप पल्लीबाल जाति की भूषणा है। आपकी धार्मिक एव लीकिक शिक्षा साधारणा ही हुई। आपका विवाह छोदा निवासी श्री सीतारामजी से हुआ था। ग्रापके दो पुत्रियौ हुई। दो देवर भी हैं। आपके पति की मृत्यु हो जाने से ग्रापको यह संसार नक्वर जान पडा।

ग्रापने सन् १९६५ मे गिरनारजीपर सीमंघर स्वामीसे क्षुल्लिका दीका लेली। ग्रापने गिरनार, ग्रहमदाबाद, हुमच, कुन्यलगिरि गजपया ग्रादि स्थानोंपर चातुर्वास किये।



· 大大大大大大大大大大

## म्निश्री सन्मतिसागरजी महाराज (ग्रजमेर द्वारा) दोक्षित शिष्य

क्षत्लक श्री वीरसागरजी क्षरिलका निर्माणमतीजी

#### CHEROLE CHEROL क्षत्लक श्री वीरसागरजी महाराज

आपका जन्म ग्राम खभरा पोस्ट सलेहा जिला पन्नामें हन्नाथा। आपका नाम हीरालाल था द्यापके पिताजी का नाम प्यारेलाल सिघई जैन गोलालारे जाति के थे और माताजी का नाम दलारी था। ग्रापके २ भाई थे, वंड भाई का नाम फलचन्द, छोटे भाई का गयाप्रसाद, आपकी २ बहिनें थीं आपका जन्म स्थान देहाती था इमलिये कम पढे लिखे थे और किराना गल्ले का व्यापार करते थे परन्तु वहाँ पर गजर बसर न चलने से अपने भाई के पास पन्ना आकर रहने लगे यहां पर सत संगति मिलने पर धर्म की तरफ कुछ श्रद्धा हुई फिर कुछ कारण वश जबलपुर ग्राकर रहने लगे आपका जन्म सम्बत १६७४ पीप बदी ७ रविवार को हुन्ना या आपके ३ लडके व २ लडकिया है न्नापकी धर्मपरनी ने भी क्षत्लिका के बन घारण कर लिये है जिनका नाम बर्तमान मे श्री १०५ क्षत्लिका निर्वाणमती है। आपने जबलपूर में श्री १० मानि टोडरमलरायजी से २ प्रतिमाएं ली और उन्हीं के साथ श्री सम्मेदशिखरजी की यात्रा की थी। बंदना करते हए श्री १००८ चन्द्रप्रभूजी की टोंक पर सप्तम प्रतिमा के बन ग्रहण किए यानी ब्रह्मचर्य बत लिया फिर वहाँ से वापिस कटनी में श्री १० म मूनि मन्मतिसागरजी से क्षल्लक दीक्षा ले ली।

#### क्षत्लिका निर्मारामती माताजी

ग्रापका गृहस्य अवस्था का नाम केसरबाई था। इनके पिता का नाम काशीप्रसाद था। भ्रापकी गादी ही रालालजी के साथ सम्पन्न हुई। आपने दसरी प्रतिमा १०८ श्री विमलसागरजी महाराज से ली। पाँचवी प्रतिमा १०८ श्री सन्मितसागरजी महाराज से सम्मेदिशिखरजी में ली तथा सातवी प्रतिमा १०८ श्री महावीरकीर्ति महाराज से गिरनारजी में ली, आपने क्ष्तिलका दीक्षा सं० २०३६ फागुरए सुदी २ को सम्मेदशिखन्जी में मुनि श्री १०८ सन्मतिसागरजी से ली।

# मुनिश्री कुन्थसागरजी महाराज द्वारा



मुनि श्री श्रुतमागरजी
मुनि श्री शांतिसागरजी
मुनि श्री चग्द्रसागरजी
श्रुत्तक श्री धर्ममानसागरजी
श्रुत्तक श्री मादिसागरजो
आर्थिका सुपार्थमनीजी
आर्थिका मांतिसतीजी

### मुनिश्री श्रुतसागरजी महाराज (मोरेना)

जन्म तिथि—भादो कृष्ण ३ सं० १७७१ बीर सं० २४४० विता का नाम—श्री टेकचन्द्रजो माता का नाम —सरस्वती बाई जन्म स्थान—प्राम होहंना जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) मुनि दोक्षा—जेव्ठ जुक्ला स० २०३१ श्रुतपंचमी दोक्षा नाम—श्री श्रुतसायको मोरेनावाल दीक्षा गुरू —श्री १०६ मुनि कुन्यसायरजी महाराज जाति—परलीवाल दिगम्बर

आप मुरेना २० वर्ष को अवस्था में आ गये थे। झाप वहां हुकानदारी करते थे। झमैड्यान, मुनियों को संगति करना तथा धार्मिक तत्व चर्चा ही आपका विशेष गुरा था। इसी प्रकार धमैड्यान करते हुये, ससार घरीर से विरक्त रहे। आप कमशाः प्रतिमाएँ धाररण करते रहे। एक बार आपको सपँ ने काट खाया किन्तु वर्म में विश्वास था। प्रापने किसी प्रकार का बौषि उपचार नहीं कराया और धैयं धारण कर महावीरजी चले गये, दूसरे दिन चतुदर्शी का ब्रत था इस प्रकार आप प्रपने ध्राप निविष हो गये। तब तीसरे दिन अन्न जल ग्रहण किया। इसप्रकार ग्रहस्थ में रहते हुए भी जीवन के साठ वर्ष बिता दिये। एक समय शास्त्र स्वाध्याय करते हुए आप पंच परिवर्तन का स्वरूप पढ रहे ये। उसको पढ़कर आपको आत्मा दु:खो से कांप गई धौर निर्णय लिया कि तुरन्त मुनि दीक्षा धारण कर और ध्रात्म कल्याण के मार्ग पर चलूं। जेष्ठ शुक्ल स० २०३१ को मुनि दीक्षा धारण कर बीतराग मुद्रा धारण कर ली और अब आत्म चिन्तन करते हुये मोक्ष मार्ग के पथ पर ध्रावसर हैं।



#### मुनि श्री शान्तिसागरजी महाराज

आपका जन्म पोरसा (ग्वालियर) मे हुआ, माता मुखदेवीजी की कूख से जन्म लिया। आपके पिता का नाम श्री समनलालजी था। आपका पूर्व नाम श्री उग्रसेनजी था। आपको संस्कृत तथा हिन्दीका सामान्य ज्ञान था। आपने म्रहिक्षेत्र मे झुल्लक एवं ऐलक दीक्षा कुन्यसागरजी महाराज से ली एवं हिस्तिनापुर मे मुनि दीक्षा लेकर म्रात्म कत्याग कर रहे हैं। जगह जगह म्राप पाठशालाएँ खुलवा कर जान प्रचार का कार्य कर रहे हैं।



#### मुनि श्री चन्द्रसागरजी महाराज



धन्य है वे महापुरुष जिन्होंने अवभोगों में मुख मोडकर दुर्डर तप को अंगोकार करके शिवमहल की फ्रोर अपना पग बढ़ाया। वाल बह्मचारी श्री गंगाराम जो जैन की जीवन गाथा भी उन्हीं में से एक हैं। फुनाबली (भिण्ड) ग्राम से विराग की बासुरी बजाता हुआ सि स्वर्जाण का पुत्र जब कभी साधु मों की सगति में भिण्ड की फ्रोर जाता था तो माता जवाहरबाई उसके लोटने तक शंकित ही बनी रहती कि कही लाडला उन्हीं की जमात में न मिल जाय। श्रुत पचमो सं० १९५५ को जब उसने अपनी कृंख से जन्म दिया था तमी से वह एक मुनहले संसार में सोयी रहती थी और गगाराम था सो मन ही मन उस परोडे को उकसता हुआ सुनहलापन कम कर रहा था। ब्रह्मचर्य बत लेकर तो उसने उनकी रही—सही आशाओं पर त्षारापात ही कर दिया । जो भी सुनता, गगाराम की ही चर्चा करता । फिर एक दिन, आसीज गु० ५ सं० २०३० का ही दिन था, मोरेना जाकर पुज्य आचार्य श्री कृत्यसागरजी महाराज के चरणों में बैठकर कर्मदल पर पहला प्रहार किया। विजयी गगाराम का व्यक्तिस्व चन्द्रमा की शीतल किरशों से सराबोर हो उठा और आचार्य श्री ने विनीत शिष्य को क्षत्लक शातिसागर कहकर उसे स्नात्म शाति की राह दिखायी। हृदय तृत्त न हुआ तो आचार्य श्री ने ( मंगिसर ५ सं० २०३० ) दो मास बाद "अम्बाह" में एक खण्ड वस्त्र को छोड़कर समस्त बाह्य परिग्रह से मुक्त कर दिया। गुरु आदेश से आप उत्करट भावकाचार का पालन करने लगे प्रतिपल इस चिना के साथ कि मोक्षमार्ग में बाधक इस लगोटी मात्र परिग्रह से मुक्ते आचार्य श्री कब छटकारा दिलायेगे। विश्रद्ध भावों की आरोह की ध्विन गुरुवरणो मे निरन्तर दस्तक देती रही तो "पोरसा" की पुण्यभूमि मे उसी वर्ष (माघ सदी स॰ २०३०) आचार्यश्री कृत्यसागरजी म० ने श्रावक वर्ग के जयघोष के बीच उसे निसग करके श्रेयोमार्ग की अतिम अवरोधक बाधा भी हटा दी। जगत का कोलाहल समाप्त हआ। शानि का हदय श्रानुषम शांति से भर गया। गुरु चरणो की रज मस्तक पर लगाकर नम्त्रीभूत हो बैठा तो मुख पर चन्द्रमा के घवल प्रकाश की तरह सतीप की किरेेें विराजमान थी। आचार्य ने असिधारा पर चलने का आदेश देते हए "मृनि चद्रसागर" कहकर ग्रापको पूकारा । तभी से आप चद्रमा की तरह निर्मल रत्नमय कीर्ति फैलाते हुए गुरु पदानुगमन कर रहे है।



#### क्षुत्लक श्री वर्धमानसागरजी महाराज



उत्तरप्रदेश में विजयुरी ( धौलपुर ) आबादी की हिंग से एक छोटा सा कस्वा भले ही हो, धर्मगंगा प्रवाहित करने में कभी छोटा नहीं रहा। धावकों को इन्छ छोटी सो बस्ती में मुदुस्वभावी थी हरिविलासजी अपनी पत्नी रौनाबाई के साथ मनोयोग पूर्वक जार्बिंघ सच को वेयावृत्ति करने में ही अपने जीवन की कृत-कृत्यता मानते रहे हैं। इस दम्पत्ति के सं० १९६६ में निजगुणावतार रूप एक पुत्ररत हुआ जो आज जिन-मार्ग की प्रभावना करता हुआ पूठ वर्षमानमागरजी

महाराज के नाम से हम सबका आराधनीय बन जुका है। राग और विराग ये दो प्रबल धन्तः प्रेरस्म के बिना संभव नहीं हैं और जिनकी सुगित होनी होती है उन्हें बाह्य निमित्त भी मीन्न मिल जाते हैं। १०६ मुनि श्री कोतिसागरजी महाराज से प्रापने प्रथम दो प्रतिमाएँ ग्रह्म कर अपने हृदय में बिराग का जो बोजारोगए। किया वह सन् १९७४ में पू० आचार्य कुं जुसागरजी महाराज के चरण कमलों का धाश्रय पाकर वट बुक्ष के रूप में स्कृटित हो उठा। आचार्य श्री ने आपको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करते हुए 'वर्धमानसागर' कहकर सम्बोधत किया। तभी से आप ज्ञान-ध्यान तप में अनुरक्त हो भय्यों को अपने सतुपदेश से संसार सागर से तार रहे हैं। इस वर्ष प्रापका चातुमीस ईंडर में हुझा जहां पर ग्रनेक नवयुवकों ने ग्रण्वत ग्रहण किये।



#### क्षुलक श्री आदिसागरजी महाराज



पंचत्व पर विजय पाने की उमंग पंचाराम जंन भिण्ड के मन में कैसे आई इसे कोई नहीं जानता। पर कहते हैं कि हलवाई का कार्य पिता श्रो दुर्जनलाल जंन से मिला तो रस परिपाक की किया देखकर तरकाल कमं रस परिपाक का आभास हो गया और इनका मन कांग उठा। मन ही मन संसार से छुटकारा पाने के लिये उपाय सोचने लगे परस्तु सवित-

व्यता के बिना कुछ भी सभव नहीं हो पाया। माता शिवसुन्दरी जिन धर्म की परमभक्त उदाव मृदुभाषी महिला थी तो भी पुत्रमोह वस दीक्षा जैसी बात उसे अधिय हो लगी। पुष्ययोग से एक दिन वह भी धाया जब असार संसार के रिस्तों की समक्त का मोह मंग हुआ। रि७ जून, ७०० को भवतारण्य-हार पू० आ० श्री कुन्धुसागरजो महाराज के चरण्यकासों ने टूंडला भूमि को पवित्र किया और स० १८०९ कार्तिक कुष्णा सप्तभी को जन्मे पचाराम का भी लम्बा अंतराल समाप्त हुआ। बिद्याल नससुदाय के मास्त पुत्रमा कर मोश महल की जैनेक्बरी दीक्षा प्रदान कर मोश महल की सीढ़ियों का दरवाजा खोल दिया। तभी से प्राप्त कुल्लक प्रदि सागर के रूप में इस कलिकाल में भटके हुए मोही जीवों की मोह निद्या को भग करते हुए निरम्जन बनने के सद प्रयास में सने हुए हैं।

#### आर्थिका सुपारवंमती माताजी

आपके पिता का नाम श्री सुन्दरलालजी था। मांका नाम श्रीमित हलकीबाई था। आपका पूर्वनाम रतनबाई था। आपकी घर्मके प्रति रुचि बालकपन से ही थी। १३ वर्षकी उम्र में शादी हो गई थी। घर्मकी ओर प्रपने मनोभाव बढ़ाये तथा वि० सं० २०२३ में दिगम्बरी दीक्षा श्री कुन्युसागरजीसे धारण की।

सं• २०३२ दिल्लो में आपने झ्रुल्लिका दीक्षाली तथा सं• २०३४ में द्राधिका दीक्षा लेकर द्रपनाजीवन सफल कर लिया।



#### ग्रायिका शान्तिमती माताजी

आपके पिताकानामश्री नाथूरामजीया। जैसवाल गौत्र में जन्म लिया। आरपका नाम कलावतीया। १६ वर्षकी उम्र में शादी हो गई थी। आपके ४. सन्तानेथी। बचपन से संयम के प्रति रुचि थी। पर योग नहीं मिल पाया। सं० २००४ में आरपके पतिका आकस्मिक निष्म हो गया। आरपके मन में वंदास्य प्रायाऔर आपने आर्थिकादीक्षाली और आरम साधनाकर रही है।



### ग्राचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज द्वारा बीक्षत शिष्य



मुनिश्रीगणेशकीर्तिजी क्षुल्लक पूर्णसागरजी

आ० श्री सूर्यसागरजी महाराज

### मुनिश्री गरोशकीर्तिजी महाराज



पुज्य वर्णीजो का जन्म विक्रम संवत् १६३१ की आदिवन कृष्ण चतुर्थी को असाटी वेदय के मध्यम वर्गपरिवार में हुआ था। इनके पिताजो का नाम हीरालाल एवं माताजी का नाम हीरालाल एवं माताजी का नाम उजयारी बहु था। लोग इन्हें गणेश्वा नाम से पुकारने लगे। बुर्डेलखण्ड के गांव में लोग कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बत रखते हैं। इसी कारण से इनका नाम गरोशप्रसाद रखा गया। परन्तु यह कीन जानता था कि यह "गणेश" सचमुच गए। ईसें होगा। किन्तु इस्होंने अपने

नाम को सार्यंक कर दिखाया। इनका जालन पालन विशेष सावधानी से किया गया। जब ७ वर्षं के हुए तो पिताजो ने इनका नाम गांव के स्कूल में लिखा दिया। इनका शिक्षा केन्द्र घर और स्कूल के अतिरिक्त राममन्दिर भी था। ७ वर्षं की ग्रन्थ अवस्था में ग्रापने विवेक और बुद्धि द्वारा ग्रुरु से विद्याको पैनृक सम्पत्ति स्वरूप प्राप्त किया।

"होनहार विरवान के, होत चोकने पात" बाली कहाबत के अनुसार आपमें बुप लक्षण हिए-गोचर होने लगे। गुरुको सेवाकरना अपना परम कर्तव्य समक्षते थे। गुरुजी को हुक्का पीने की आदत थी, अतः हुक्का भरने में जरा भी आनाकानी नहीं करते थे। निर्भीकता आपमें कूट कूट कच भरी थी। निडर हो आपने एक दिन तम्बाकू के दुर्गुंग अपने गुरुजी को बता दिये और हुक्का फोड़ डाला। गुरुजी नाराज होने की अपेक्षा प्रसन्न हुए और तम्बाकू पीना छोड़ दिया।

वह विकम संवत् १६४१ या जबकि १० वर्षं की अवस्था में जैन मंदिर के चबूतरे पर शास्त्र प्रवचन से प्रभावित होकर "रात्रि भोजन त्याग" की प्रतिज्ञा ली और सनातन घर्मं छोड़कर जैनधर्मं स्वीकार किया।

इच्छा तो नहीं थी किन्तुजानीय विवयना थी अतः। वि० सं० १६४३ में १३ वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। सं० १६४६ में आपने हिन्दी मिडिल प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर लिया, परन्तुदो भाईयों का वियोग अध्ययन में बाबक बन वैठा। अब ग्रापका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया और गृहस्थावस्था में प्रवेश किया। वि० सं० १६४६ में १६ वर्ष की आयु में मलहार ग्राम की सत्कुलीन कथ्या आपकी जीवन सिगनी बनी किन्तुस्वयं की इच्छा से नहीं।

विवाह के परचात् ही पिताजी का स्वयंवास हो गया, किन्तु पिताजी का भी अन्तिम उपदेश यही था वेटा यदि जीवन में सुख चाहते हो तो जैन धर्म को न भूतना । श्रास्मा दुःखी तो थी ही भ्रीर गृहभार का भी प्रदेन सम्मुख था, अतः पास के गांव मे मास्टरी करना शुरू कर दिया । आपका लक्ष्य तो भ्रगाध ज्ञानरूप समुद्र में गोता लगाना था अतः भ्राप मास्टरी छोड़ पुनः विद्यार्थी जीवन मे प्रविष्ट हुए भ्रीर यत्र तत्र नीर पिपासु चातक की तरह विद्या की साधना को चल पडे।

बह पुष्य बेला संबत् १९४० थी जबकि सिमरा ग्राम में पूज्य माता सिमैन चिरोंजाबाईजी से भेंट हुई थी। माता चिरोंजाबाईजी के दर्शन कर मन ग्रानन्द विभोर हो उठा। माताजी के हृदय से भी पुत्रवासस्य उमड़ पड़ा और स्तर्गों से एकदम दुग्वधारा प्रवाहित हो पड़ो। वर्षीजी को चिन्तासुर देख माताजी ने कहा बेटा चिन्ता छोड़ो और भाज से तुम मेरे धर्म पुत्र हुए भीर जो करना चाहो करने के लिए स्वतन्त्र हो। माताजी के वचन सुनकर वर्णीजी का हृदय पुलकित हो उठा।

माता सिंघेनजी की भी इच्छा थी अतः माताजी की आजा पाकर विद्यासिद्धि के लिए निस्चित होकर निकल पड़े। रास्ते में सामान चोदी चला गया, केवल पांच आने पेसे और छतरी शेष थी। चिरता में पड़ गये, क्या किया जाय छतरी तो आपने छः आने में बेच दी और एक-एक पैसे के चने खाकर इस सन्त ने दिन व्यतीत किये। इसी बीच एक दिन रोटी बनाने का विचार किया किन्तु बतेन न थे। पत्थर पर आटा गूंचा और कच्ची रोटी मे दाल भिगोकर और ऊपर से पलाझ के पते लयेनकर मन्दी आंच में डाल दी। रोटी और दाल बनकर तैयार हुई फिर सानन्द भोजन

एक बार ग्रध्ययन काल में आर्प खुरई पहुंचे तब पं० पन्नालालजी न्याय दिवाकर से धर्मका मर्म पूछा। पण्डितजी चिल्लाकर बोले अरे तूक्याधर्मका मर्मजानेगा। तूतो केवल खाने की जैन हआ है। इस प्रकार के वचन धापने घैंथेंपुबंक सुने।

एक बार ग्राग गिरनारजी जा रहेथे, सार्ग में बुखार ग्रीर तिजारी ने सनाया। पैसे भी पास में नहीं। तब रास्ते में सड़क बनाने वाले मजदूरों के साथ मिट्टी खोदना प्रारम्भ किया, लेकिन एक टोकरी मिट्टी खोदी कि हाथ में छाले पढ़ गये। मिट्टी खोदना छोडकर ढोना स्वीकार किया परन्त् वह भी आपने न हुग्ना अतः दिन भर की मजदूरी न तो तीन पैसे और न नो पैसे मिलं किन्तू दो पैसे मिले। दो पैसे का ग्राटा लिया, दाल को पैसे कहां। अतः नमक की डली से रूखी रोटी खानी पड़ी।

विद्याध्ययन हेतु वि० सं० १९५२ में बनारस पहुंचे। किसी ने पढ़ाना स्वीकार नही किया, नास्तिक कहकर भगा दिया। आपने निरुचय किया कि मैने यहां एक जैन विद्यालय न खोला तो कुछ, नहीं किया। आपने अपने कठिन परिश्रम से स० १९५२ में स्यादाद महाविद्यालय की स्थापना कराई।

वि० स० १६४३ से आपकी धर्मपरतीकान्त्रमंत्रास हो गयाकिन्तु लेशमात्र भी लेदन हुआ । एक शब्य टलीकह कर प्रसन्त हुए ।

सामाजिक क्षेत्र में भी जोगो ने भ्रापकी परीक्षा की, किन्तु भ्रडिग रहे, यन्त में शत्रुक्षों को परान्त होना पड़ा। मूर्ति भ्रगणित टाकियों से टांके जाने पर ही पुष्य होती है। आपित और जीवन के सचर्षों से टक्कर छंने पर ही मनुष्य महास्या बनता है। कर्तव्यशील व्यक्ति अनेक कर्य्टों को सहकर भ्रपने लक्ष्यों को पूर्ण कर ही विश्वान्ति लेते है। फलतः विद्योपार्जन के लिए सं॰ १६४२ से १६६४ तक कई स्थानों में फिरे किन्तु पुनः बनारस जाकर पं० अम्बादासजी शास्त्री को अपना गुरु बनाया भ्रीर वहीं से ग्यायाचार्य प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर पारितोषिक प्राप्त किया।

विद्वता के साथ-साथ सयम की साधना ने आपको पूज्य सन्त बना दिया भीर बडे पंडितजी के नाम से प्रख्यात हुए । जितना प्रेम विद्या से था उससे भी कहीं मधिक जिनेन्द्र फक्ति से था। यही कारए। है कि भ्रापने विद्यार्थी जीवन में सं० १६५२ में गिरनारजी भीर सं० १६५६ में शिखरजी जैसे पवित्र ५ तीथों की बंदना पैटल की थी।

संवत् १६६२ में श्री ग० दि० जैन संस्कृत विद्यालय की स्थापना सागर में कराई ध्रीर संरक्षक पद को विश्वयित किया। सं० १६७० में आप बड़े पंडितजी से सन्त वर्णीजी बने। सं० १६६३ में सागर से बड़ा मोटर द्वारा जा रहे ये कि ड्राईवर से ऋगड़ा हो गया। तब से मोटर में बैठना दूय रहा रेल आदि में भी बैठना छोड़ दिया।

सं० २००१ में दशम प्रतिमा घारणा की और फाल्युन कृष्णा सप्तमी सं० २००४ को अनुल्लक हो गये प्रव लोग ३न्हे बावाजी के नाम से पुकारने लगे।

स० १६६३ में फाल्गुन मास में ७०० मील की पैदल यात्रा तय करते हुए बीच के तीर्षं स्थानों को भी वन्दना करते हुए शिव्यरजी पहुचे। आपका लक्ष्य भगवान पादवैनाय के चरणों में जीवन विताने का था। कुछ समय रहे भी फलस्वरूप उदासीनाध्रम की स्थापना हो गई। किन्तु २००१ में बसन्त की छटा से अुन्देलखण्ड ने आपको मोह लिया ग्रीर एक बार फिर ग्रापने बुन्देल वासियों को दर्शन दिये।

वि॰ सं० २००२ में जनलपुर में आम सभा में अपनी चादर झाजादी के पुजारियों की सहायतार्थ समिपित कर दी। उस चादर के उसी क्षण तीन हजार रुपये मिले। सभा में आश्चर्य हो गया, अरे यह क्या! इस तरह आपके जीवन की सेकड़ों घटनाएँ हैं जिनका उल्लेख शक्य नहीं है। सं० २००२ से लेकर २००६ तक आपने बुन्देलखण्ड का भ्रमण किया और सेकड़ों विद्यालय, पाठ- शालायें, स्कूल और कालेज खुलवाकर प्रजानरूपी ग्रम्थकार को नष्ट कर दिया। यही कारण है कि म्राज जैन समाज में सेकड़ों विद्यान देखे जा रहे हैं।

सं० २००६ में भ्रापने सागर में चातुर्मीस किया। चातुर्मीस के परचात् आपने ७०० मील की लम्बी यात्रा ७९ वर्ष की अवस्था में की और शिखरजी पहुंचे। आपकी इच्छा थी कि वृद्धावस्था में पार्श्वप्रभु की बारण में रहे। झापकी इच्छा पूर्ण हुई। सं० २००६ से अन्तिम समय तक झाप पाद्वें प्रभु के चरणों में रहे ग्रीर यहीं पर अपनी देह विसर्जित की। हर समय आपके दर्शनों को हजारों की सस्या में लोग ग्राते रहते थे ग्रीर वहा सदा मेला सा लगा रहता था।

सन् १६४६ में भारत के राष्ट्रपति ने शिक्षरजी में आपसे भेंट की। दर्शन कर अध्यक्त प्रसन्न हुए। संवत् २०१२ में स्याद्राद विद्यालय बनारस तथा सं० २०१३ में गणेश विद्यालय सागर की स्वर्णअपनती प्रापके सामिश्च्य में मनायो गई। धर्म प्रेमीवन्यु वर्णीजी के दर्शन कर तथा उनके उपदेश सुन म्नानन्द विभोर हो गये। सन्त विनोबा ने भी आपसे कई बार भेंट की और वर्णीजी को अपना बड़ा भाई मानकर चरण स्पर्ध किये। सं० २०१६ में आचार्य सुनसी गर्गी ने आपके दर्शन कर प्रमुखना प्राप्त की थी।

पुत्रय वर्षीजी मनसा, वाचा, कर्में गा एक थे। उन जैसा निःस्पृही झौर पारखी व्यक्ति देखने में नहीं झाया। जो भी आपके पास आया सम्मान पावा विरोधी भी नतमस्तक हुए।

यद्यपि पूज्य श्री का भौतिक शरीर चिता की ज्वलन्त ज्वालाओं में विलीन हो गया है तथापि उनकी फ्रास्म शक्ति द्वारा निखर कर विज्व में सर्वत्र ब्याप्त हो गये है। वे घन्य थे। उनके अभाव से ऐसा जान पड़ता है, मानों जैन समाज का सूर्य ग्रस्त हो गया।

राजनीति न्याय और धर्म को जीवन से पृथक् नहीं मानते हैं। आपके मतानुसार धर्म का राष्ट्र और समाज से निकटस्थ सम्बन्ध है।

भ्राप इस बीसवी सदी के उन महान् आध्यात्मिक सन्तों में से एक हैं जिन्होंने भौतिकता की सारहीनता को स्वयं के जीवन-श्रध्याय से दिखाकर कहा कि "भारत की समृद्धि तो उसकी आध्यात्मिक विभूति है।" आत्माकै कल्याण के लिए मुनिश्री पदार्थों से मोह के त्याग पर बल देते थें। आवश्यकतासे अधिक संचय के कट्टर विरोधी थे और स्वयं तो इतने निष्परिग्रही थे कि संघ के ज्यामोहसे ही अलगथे।

जिनका जीवन जैनधमं को ऑपन हो गया झाज जिनका जीवन लाखों भारतीयों के लिए श्रद्धास्पद बन गया। क्या जैन, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान सभी के पूज्य सन्त बन गये। मानव की पीड़ा से जिनका हृदय करुणा जल से भर गया और संतप्त प्राणियों के लिए सुख और लानित का सिहनाद करते जो बड़े से बड़े नगर झीर छोटे से छोटे गांवों में विहार कर रहे है। 'श्रीनगर'' की पर्वतीय यात्रा कर जानने 'मुनि इतिहास'' में एक नवीन जब्याय जोड़ दिया। आपमें धर्म सहिष्णुता जो सम्यक्दर्शन का एक झग है, इतनी उत्कट रूप से समाहित है कि ''कस्याणा'' मासिक के विद्वान धार्मिक नेता श्री हनुमानप्रसादजी पोहार ने आपका सम्मान कर झपने निवास स्थान पर मुनि श्री के प्रवचन करवाये थे।

भारत के उच्चकोटि के राजनैतिक, साहित्यकार ग्रीर दार्शनिक लोग तथा विदेशी विद्वान आपके व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा से ग्रत्यन्त प्रभावित हुए है। डा॰ मंगलदेव शास्त्री, रूसी विद्वान चेपिशेव, बौद्ध भिक्षु सोमगिरी, बालयोग प्रेम वर्णी, निरजन नाथ आचार्य, पीठाधीरवर स्वामी नारदानन्द, श्रीमती डा॰ वागल, डा॰ कृष्णदत्त वाजपेयी आदि सैंकड़ों लोग ग्रापके प्रभाव में आये और अयन्त श्रद्धा देते थे।

श्रीनगर की पर्वतीय यात्रा के दौरान आप हिमालय की कन्दराओं में रहने वाले साधुओं के सम्पर्क में म्राये जो आपके त्यागमय जीवन से अध्यन्त प्रभावित हुए। म्रापके तपःपूत जीवन से धर्म और जान की लक्षलक्षा किरएों प्रस्कृष्टित होकर इस विषम परिस्थिति और युग के संक्रमण काल में धर्म जय का नारा उद्घोष कर रही हैं।



#### क्षुल्लक श्री पूर्णसागरजी महाराज

श्री १०५ सुरुलक पूर्णसागरजी महाराज जिला सागर के श्रन्तगंत रामगढ़ (दमोह) के रहने वाले हैं। जन्मतिथि आधिवन बदी १४ वि० सं० १६५५ है। पिता का नाम परमलालजी और माता का नाम जमुनाबाई है और जाति परिवार है। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा प्राइमरी तक हुई है श्रीर महाजनी हिसाव किताब का इनको अच्छा श्रनुभव है।

विवाह के होने के बाद ये कुछ दिन अपने घर ही कार्य करते रहे। उसके बाद दमोह के श्रीमान् सेठ गुलाबचन्दजी के यहां और सिबनी के श्रीमंत सेठ पुरएशाहजी व उनके उत्तराधिकारी श्रीमंत सेठ पृढिचन्दजी के यहां कार्य करने लगे। प्रारम्भ से धार्मिक रुचि होने के कारण घर में ही ये श्रावक धर्म के ग्रनुरूप दया आदि ग्राचार का उत्तम रूप से पालन करते थे।

पत्नी वियोग के बाद ये घर में बहुत ही कम समय तक रह सके और अंत में श्री १० = म्राचार्य सूर्यसागरजी महाराज के शिष्य होकर गृहस्यागी का जीवन विताने लगे। इस समय आप ग्यारहर्वी प्रतिमा के बत पाल रहे हैं। दीक्षा तिथि आदिवन बदी १ विकम स० २००२ है। अपने कर्तथ्य पालन करने में ये पूर्ण निष्ठावान हैं और मध्ययुगीन पुरानी सामाजिक परम्परा के पूरे समर्थक है।

# मुनिश्री गरोशकीर्तिजी महाराज द्वारा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*

ऐलक श्री पन्नानानजी क्षुरुतक श्री मनोहरलानजी वर्गी क्षुरुतक श्री चिदानन्दजी

#### ऐलक श्री पन्नालालजी



जैन समाज के पांच दशक पिछले इतिहास की प्रोर देखें तो जान और चारित्र के मार्ग में विरले ही सद हिंग्योचर होते हैं जिन्होंने प्रज्ञानान्धकार में उन्मन्न समाज को पथ प्रदर्शन करने की कृपा की। जमाना ही ऐसा था कि रूढियों से घिरो सामाजिक मर्यादाएँ विवेक की तीश्णता को जंग लगाती चली जा रही थो। ऐसे समय में जान और चारित्र की मशाल घोने हुए यदि कोई समाज की तंद्रा को भंग करने का प्रति साहस करता है तो निश्चय ही वह अवतरित विभूति ही है। ऐलक पन्नालालजो म० जान चारित्र के घनी तो थे ही महान् समाजीदारक के रूप में भी विख्यात थे। साधु की चर्या समाज पर आजित रहनी है प्रतिदान में साधु समाज पर आजित रहनी है प्रतिदान में साधु समाज को धर्मामृत

पान कराता है। ग्रलबता इसकी ग्रालोचना यदा-कदा होती रहनी है। परन्तु ऐ० पन्नालालजी उनमें से न थे। स्व कल्याएा के साथ साथ परकल्याएा की भावना का दिखा ग्रापके हृदय मे लहरा रहा था। फलतः ग्रापने तइ समयानुसार विजुप्त हो रही ज्ञान परम्परा के साधनभूत जिनवाएं। की रक्षा में अपना ध्येय निश्चित किया। ग्रापके ही सद प्रयास से (सं० १६७१) फ्रालरापाटन, (सं० १६७६) बम्बई (सं० १९६२) व्यावर में सरस्वती भवनों की स्थापना की गई। अनेक स्थानों पर प्रौषधालय तथा पाठशालाएँ भी स्थापित करायों। घमं विरुद्ध सामाजिक रूढियों के प्रति समाज को जागरूक कर सदमागें दिखाया। ऐसे अनिगनत समाजोद्धार के कार्य कर सामाजिक सर्यादाओं को स्वस्थ-रूप प्रदान किया।



#### क्षुल्लक श्री मनोहरलालजी वर्णी "सहजानन्द"



श्री १०५ क्षुत्लक मनोहरलाल जी वर्गी का जन्म कार्तिक कृष्णा १० वि० सं० १९७२ को भ्रांसी जिने के दुमदुमा प्राप्त में हुआ है। इनके पिताजी का नाम श्री गुलाबराय और माता का नाम तुलसाबाई है। जन्म का नाम मगनलाल जो और जाति गोलालारे है। प्राईमरी स्कूल की शिक्षा के बाद सस्कृत शिक्षा लोगेय अभ्यास इन्होंने श्री गणेश जैन विद्यालय सागर में किया श्रीर वहां से न्याय-तीयं परीला पास की है। प्रकृति से भद्र देख बहां पर इनका नाम मनोहरलाल रखा गया था।

विवाह होने के बाद एहस्थी में ये बहुत ही कम समय तक रह सके। पतनी वियोग हो जाने से ये सांसारिक प्रपन्तों से विरक्त हो गये धीर वर्तमान में ग्यारहवी प्रतिमा के बत पालते हुए जीवन संशोधन में लगे हुए हैं। इनके

विद्यापुरु पूज्य गणेश्वप्रसादजी वर्णी महाराज ही हैं। वर्तमान में ये सहजानन्द महाराज तथा छोटे वर्णीजी इन नामों से भी पुकारे जाते हैं।

इन्होंने सहजानन्द ग्रन्थमाला नाम की एक सस्थास्थापित की है। इसमें इनकी निर्मित पुस्तकों का प्रकाशन होता है। इन्होंने एक अध्यारम गीत की भी रचना की है। इसका प्रारम्भ "मैं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम" पद से होता है। आजकल प्रार्थना के रूप में इसका व्यापक प्रचार व प्रसार है। अध्यारम शास्त्र समयसार के ये श्रच्छे ज्ञाता व वक्ता हैं। 'वर्णी' एक चिरपिचित सा नाम, कानों में मीठा रस घोलता हुमा आंखों के समक्ष माज भी गुरु शिष्य की ऐसी साकार प्रतिमा स्थापित कर देता है कि परोज़ में अद्धावनत माथा बारम्बार उनकी जय बोल उठता है। घिषयां सहय हों तो सगित का मेल फल और भी मोठा हो जाता है अपने लिए भी भीर समाज के लिए भी। गांव का रहने वाला मनीहर गुरु गणेश वर्णी के चरणों का भाश्य पाकर समाज के लिए सहा आनन्द का लोग वन उठा। वि० स० २००२ में वाराण्यसी में पूज्य सूल्क श्री गणेशवर्णीजी से सप्तम प्रतिमा के बत यहण किये तो गुरु ने भ्रापका नाम 'सहजानंद' रखा जिसे आपने प्रपने वक्तृत्व-कर्तृंत्व से सार्थक कर दिखाया। विराग की घारा ने गति पकड़ी तो सं० २००४ में सुरम्य क्षेत्र हिस्तापुर में पूज्य वर्णीजी से ही झुल्क पद की दीक्षा अंगोकार कर ली। गुरु धिष्य की इस जोड़ी ने सात दशक तक श्रावक वर्ग पर जितना उपकार किया वह णब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता।

स्नुलक मनोहरजी सहजानद के ज्ञान का क्षयोपशम उस्क्रष्ट था। अपने जीवनकाल में ५०० से प्रधिक ग्रन्थों का निर्माण कर जिनवासन के रहस्य को जन-जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया। सहारनपुर, हस्तिनापुर मेरठ मे शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करायी तथा आरमिजान परीक्षा बोर्ड को स्थापना की। वर्णी प्रवचन पत्रिका में जैनसिद्धान्त पर सुबोध शैली में हजारों लेख लिखकर समाज में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। आज भी वर्णी पत्रिका का प्रकाशन व सम्यादन प० सुमेरचन्द्रजी द्वारा बराबर हो रहा है। आपका अधिकांध समय मेरठ मुजपकरनगर में व्यतीत हुग्रा। दो वर्ष पूर्व ही समाधिपूर्वक आपका स्वगंदास मेरठ में हो गया।

#### क्षुत्लक श्री चिवानन्वजी महाराज



भी १०५ शुल्लक चिदानन्दजी महाराज का गृहस्थावस्था का नाम दामोदरदासजी था। आपका जन्म आगहन मुदी पचमी विक्रम सबत् १६६७ में दरमुवां जिला खनरपुर मध्यप्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम जवाहरलालजी व माता का नाम अुजबलीबाई था। आपके पिता घो के एक सफल व्यापारी थे जाति गोलापुरव गोज शाह है। आपकी धामिक एवं लोकिक शिक्षा साधारण हुई। आपकी वामिक एवं लोकिक शिक्षा साधारण हुई। आपनी वाह नहीं किया, बाल ब्रह्मवारी ही रहे।

ब्रह्मचारी श्रीमोतीलालजी के उपदेश से आपमें वैराग्य प्रवृत्ति की जागृति हुई। श्रापने विक्रम संबत् २०७४ में क्षुल्लक श्री १०५ गणेशप्रसादजी वर्णी से क्षुल्लक दीक्षा

ले ती । आपने कई स्थानों पर पाठणालाएं खुलवाई । खडेरी, दिल्ली आदि स्थानों पर चातुर्मास कर उपदेश द्वारा धर्म प्रभावना की ।

आपको मोक्षश्चारत्र, छहटाला, सहस्रनाम स्नोत्र का विशेष ज्ञान था। संस्कृत के श्चापको हजारो स्लोक याद थे।

ग्रापने देश और समाज की जो सेवा की उसे देश और समाज कदापि नहीं भूलेगा। आपके सम्मान में चिदानन्द स्मृति यन्य प्रकाशित हुआ जो ग्रापके यद्योकृतित्व का प्रनीक है।

# म्रायिका स्वर्णमती माताजी द्वारा बीक्षित शिष्य

आयिका वीरमती त्रो के अनुस्कृतक के अनुसक्किक अनुसक्किक अनुसक्किक अनुसक्किक अनुसक्किक अनुसक्किक अनुसक्किक अनुसक्किक अनुसक्किक अनुस



#### आर्यिका वीरमती माताजी



आपका पूर्व नाम पदमावती था। पिता का नाम श्री दादा पटडराकुरे एवं माताजी का नाम उसनाबाई था। ग्रापके माता-पिता नसलापुर ग्राम में रहते थे।

संसार को असार जानकर २ मई १६७६ छपरा में स्वर्णमती माताजी से फ्रायिका दीक्षा ली । घ्राप मुनि सिद्ध-संनजी महाराज के साथ तीर्थराज की बंदना को गईं। घ्रापकी घर्म पर अदृट खदा है।



# मृनिश्री सिद्धसागरजी महाराज द्वारा वीक्षित शिष्य

आर्थिका ज्ञानमतीजी

# अभिका जानमतीजो माताजो

बाराबंकी जिले मे गणेणपुर (बरसाधाट) मे सं०२००३ में श्रेट्टी श्री अजितप्रसादजी के यहाँ जन्म लिया। आपकी मातुश्री का नाम विद्दीवाई था। युवा अवस्था में टिकैतनगर मे आपकी शादी हुई थी। आपकी पति श्री सन्तुलालजी बंड ही धर्मात्मा बन्धु थे। आपकी तीन पुत्रिया थी। पति का अल्प समय में ही आपको वियोग सहना पड़ा तथा ३० वर्ष की उम्र में आपको वैद्यव्य प्राप्त हो गया। आपको मुनि सिद्धसागरजी का साजिष्ट्य मिला तथा आपने परिवार को छोड़कर आर्थिका दीक्षा ली। अभी आप आवार्य धर्मसागरजी महाराज के पास हैं तथा धर्मबृद्धि कर रही है।



# मुनिश्री सुपार्श्वसागरजी महाराज (वक्षिण) द्वारा

ø

मुनि श्री सुत्रलसागरजी क्षुल्लिका शानिमनीजी

#### मुनिश्री सुबलसागरजी महाराज



????@@@@@@@**@@@@**@

श्री १० - मृति सुबलसागरजी का ग्रहस्य अवस्था का नाम परगोड़ाजी पाटील है। प्रापका जन्म नन्दगाव (बेलगांव) में हुमा था। आपके पिता श्री शिवगोड़ाजी पाटील है, जो लेती करते हैं। आपकी माता का नाम गान्धारीदेवी है। ग्राप जाति से चतुर्थ बीसपन्धी है। ग्रापकी लोकिक शिक्षा लगभग विल्कुन नहीं हुई। धार्मिक शिक्षा आपने स्वाच्याय के बल पर स्वयं

हो प्राप्त की। आपके परिवार में चार भाई एक वहिन है। आपका विवाह हुआ। आपको एक पुत्र व चार पुत्रियों के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अन्त में सबको छोडकर मुनिदीक्षा प्रहुए। की।



#### क्षुह्लिका शान्तिमती माताजी



आपका जन्म फाल्मुन सुदी सन् १९३० में मोहनगढ़ (टीकमगढ़) में हुवा था। आपके विता का नाम धर्मदास मोदी तथा माता का नाम भूरीबाई था। आठवीं कक्षा तक ग्रापने लोकिक शिक्षा प्राप्त की। ग्रापको शादी हुई, ४ बच्चे थे भरा पूरा परिवार त्याग कर आपने ग्रपने मन में वैराग्य के अंकुर बढ़ाये तथा मृति सुपाबबंसागरजी से शुल्लिका दीक्षा ली तथा ग्रास्म साधना कर रही हैं।



# भाषार्य श्री सुबलसागरजी महाराज द्वारा



श्री मुबलसागरजी महाराज

ମ**ମନ୍ତ** ନନ୍ଦର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର



मृति श्री विजयमेनजी
मृति श्री धरमेनजी
श्रह्मक श्री भध्यमेनजी
श्राधिका सुमतिमतीजी
श्राधिका बाहुबलीमनीजी
जाधिका सुक्तामतीजी
जाधिका कुल्यूमतीजी
जाधिका कुल्यूमतीजी

#### मुनि थी विजयसेनसागरजी महाराज

ण्हरुष नाम-श्री पायगीडाजी जन्म स्थान —गुण्डवाड पिता का नाम —श्री सत्यवतीदेवीजी माता का नाम —श्री सत्यवतीदेवीजी ग्रायु — ६२ वर्ष ब्यवसाय — चेती लोकिक शिक्षण —तीसरी कक्षा क्षुत्वक दीक्षागुरु —प० पू० श्री १०० बीरसेनसागरजी मुनि दीक्षागुरु —प० पू० श्री १०० घा० सुबलसागरजी दीक्षा नाम —श्री १०० बिजयसेनसागरजी । ग्राप सरस स्वभावी हैं तथा संघ में रहकर ज्ञान अध्ययन में लीन रहते हैं।



### मुनि श्री धरसेनसागरजी महाराज

गृहस्य नाम—श्री शवगोडाजो पिता का नाम—श्री शिवगोडाजो साता का नाम—श्री गाग्बारीदेवीजो ध्यवसाय—चेती खुल्कक दोखा—उदयपुर मुित दीखा—सदलगा (बेलगॉव कर्नाटक) दोक्षा नुरु —श्री १०८ बा० मुबलसागरजी सहाराज दीक्षा नाम—श्री १०८ घरसेनसागरजी सहाराज दीक्षा नाम—श्री १०८ घरसेनसागरजी ग्रामु—६३ वर्ष आप आ। सुबलसागरजी के गृहस्यावस्या के तीसरे नं० के भाई हैं, आप ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हुए संघ मे विराजमान है।

#### क्षुल्लक श्री भव्यसेनजी महाराज



गृहस्थ अवस्था का नाम - श्री भूषालजो जन्म स्थान - सदलगा (जि॰ बेलगांव) कर्नाटक पिता का नाम - श्री रामचन्दजी माता का नाम - श्री रत्नावाईजी आगु - १५ वर्ष विकान तीसरी तक दीक्षा गृह - पू॰ ग्रा॰ मुबलसागरजो महाराज दीक्षा नाम - सुल्लक भव्यसेनजी

दोक्षा तिथि — ⊏−१ १–⊏१ रविवार कार्तिक शुक्ला एकादशो । आप सरल स्वभावी है निरन्तर साधॄ सेवा में लोन रहते हैं ।



#### आर्यिका सुमतिमतीजी



जन्म स्थान - सटलगा (कनटिक, वेलगाव)
जन्म सन् - १९५६
पिता का नाम-श्री थारीमाजी
माता का नाम-श्री चम्पाबाईजी
पूर्व नाम-सुगीला जैन
लौकिक शिक्षा--दमवी
दीक्षा स्थान --मम्मेदशिखर
दीक्षा गृक-आ० मुबलसागरजो महाराज

म्रापने १६ वर्षको उम्र में आ॰ सुबलपागरजो से अांबन यह पार्किया तथा पू॰ म्राचार्यश्री से ही दीक्षालेकर आतम कल्याण के पथ पर अग्रसर है।



#### दिगम्बर जैन साध्

#### ग्रायिका बाहुबली माताजी



जन्म स्थान—रामनेवाडी जन्म सन्—१९६० पिता का नाम—श्री श्रश्नासाहबजी माता का नाम—श्री सोनावाईजी दीक्षा गुरु—श्रा० सुबलसागरजी दीक्षा स्थान—गणेश वाड़ी

श्रापको बड़ी बहिन भरतमती माताजी हैं। आपने कई ग्रन्थो का स्वाध्याय किया है।



#### आर्थिका सुवृता माताजी



गृहस्य श्रवस्था का नाम —कमन्त्रभे
जन्म स्थान—सदनगा (जि० बेलगाव) कर्नाटनः
पिताजी का नाम—सौ० सुकुमाजी
लोकिक शिक्षा—१० वी
आपु—२७ वर्ष
दीक्षागुरू—आ० सुवनसागरजी महागज
दोक्षा स्थन—रेश-३-१९७= तीर्थगज सम्मेदशिखरजी।
दीक्षा लेने के बाद गुरुवर्ष के साथ विहार कर रही है तथा
आस्म कल्याएग कर रही है।

#### क्षुल्लिका कुन्युमती माताजी



गृहस्य अवस्या का नाम—अनन्तमतो
जन्म स्वान—सदलगा (जि॰ बेलगांव) कर्नाटक
पिता का नाम—श्री भरपूलालजो
माता का नाम—श्री सोनाबाईजो
लोकिक सिक्षा—दसवी
प्रायु—२४ वर्ष
सु० दीक्षा गृह—प० पू० श्री १०८ आ० सुबलसागरजी
दीक्षा नाम—श्री १०४ कुन्युमतीजी
दीक्षा तिथि—१२-१२-द०

ग्राप हसमुख शान्त स्वभावी है तथा धनशनादि तपस्चर्या अधिक करती है। आप त्याग मार्गको ग्रपना कर आरम उत्थान के मार्गमें सलभ्न हैं।

### क्षुल्लिका जिनमती माताजी



पूर्व भ्रवस्था का नाम — कु । शान्ता जैन जन्म स्थान — सदलगा (जिं ० वेलगाव ) पिता का नाम — श्री तास्यासावजी माता का नाम — श्री पद्मावतीजी लोकिक शिक्षा — दसवी आयू — २५ वर्ष कु ० दीक्षा गुरू — श्री १०० सुबनसागरजी महाराज दीक्षा नम — सु ० जिनमतीजी दीक्षा स्थान — फलटए।

आप सरल स्वभावी है संघ में ज्ञान अध्ययन में तस्प रहती है छोटी उम्र में गृह त्याग कर ध्रात्म कल्याए। कर रही हैं। धन्य है आपका जीवन।

# मुनिश्री पार्श्वसागरजी महाराज द्वारा

#### बोक्षित शिष्य



मुनि श्री उदयसागरजी मुनि श्री बाहुबलीसागरजी मुनि श्री अमृतसागरजी मुनि श्री वासुपुज्यसागरजी

### अक्षा अक सुनि श्री उदयसागरजी महाराज

मुनि श्री १० ८ उदयक्षागरजी महाराज का जन्म सन् १६६३ मे उदयपुर जिले के ,घरियावद प्राम मे हुमाथा। म्रापका जन्म नाम श्री ऋमकलालजी सरिया था तथा जाति हुमड़ है। दिवाश्री का नाम श्रीरननवन्त्रजी एवं मातुश्री का सरदारीबाईथा। आपके पाँच भाई हैं। धर्म शिक्षा सामान्य है, एवं लोकिक जीवन व्यावमायिक रहा है।

ङ्ग्ल्लक दीक्षा श्रावण बदी २ को घरियावद में ग्रहरण की तथा आ∘ पाश्वेसागरजी से परसाद में माह सुदी ६ को मुनि दीक्षा घारण की और आपका नामकरण उदयसागरजी हुन्ना। आपकी समाधि चावण्ड (उदयपुर) में चैत बदी ४ को सायकाल ६.४४ बजे हुई।

#### मनि श्री बाहबलीसागरजी महाराज

आपका जन्म सवत् १६७१ पोष मुदी १२ के दिन बुधवार को हुआ। दीक्षा पूर्व का नाम श्री दूलोचन्दजो या तथा जाति चित्तोडा थो। आपके पिता का नाम नेमचन्दजो एवं मातुश्री का नाम गुलावबाई था। धर्म शिक्षा सामान्य थी। दुगरी प्रतिमा ब्रादिसागरजी (कुरावड़ वाले) से धारए। की। सातवी प्रतिमा आ० श्री धर्ममागरजी महाराज से दिस्ली मे धारए। की। आपने सु० दीक्षा सेम सन् १६७७ मे बेसाख सुदी २ को धारए। की तथा आनन्दसागरजी नामकरए। हुम्रा तथा मुनि दीक्षा विवर-कृट मे धारए। की, दीक्षा नम बाहुबलीसागरजी रच्छा गया। यहीं म्रापकी मार्माध हुई।

#### मुनि श्री अमृतसागरजी महाराज

म्रापका जन्म सावन बदी १ सवत् १६६६ को हुआ तथा जन्म नाम हीरालालजी था। जाति चित्तौडा थी। आपके पिताश्री का नाम नेमचन्दजी एवं मातुश्री का नाम गुलाबवाई है। तीन पुत्र व चार पुत्रियां हैं। धर्म शिक्षा ग्रापकी सामान्य ही रही है। दूसरो एवं पाँचवी प्रतिमा ग्रादिसागरजी (कुरावड़ वाले) से ग्रहण की। संवत् २०२७ में फालगुन सुदी ११ को शिक्षरजी में मुनि श्री १०६ विमलसागरजी महाराज से सातवी प्रतिमा धारण की। ऐलक दीक्षा देपुरा में बंसाख सुदी २ सन् १६७० को आ॰ श्री १०६ पार्चसागरजी महाराज से एवं मुनि दीक्षा ग्रकत्व महाराष्ट्र में श्रावण सुदी ७ सन् १६८२ को धारण की। आप अभी गुरु के तालिध्य में ही हैं।



#### मुनि श्री वासुपूज्यसागरजी महाराज

जम्म स्थान—महांवा (पत्रा M P.)
जम्म सम्बत् --२०११ को गोनालारे जाति में
पिताओं का नाम—श्री कस्त्तालजी निवर्ड
माताजी—श्री रामबाईओ
ग्रापका पूर्व नाम—श्री दयाचन्द्रजी
ग्रिक्षा—११ वी
दीक्षा स्थल—सागवाडा (राजस्थान)

दीक्षा गुरु — मुनि पादवंसागरजी से १६७७ में आपने छोटी उम्र मे चारों अनुयोगो का गहन म्राध्ययन किया है। समयसार, प्रवचनसार, गोम्मटसार, नियमसार आदि प्रत्यों की गाथाएँ कण्ठस्थ कर ली है। वर्तमान में आप मवलराज ग्रन्थ का स्वाध्याय कर रहे है। वर्तमान मायु २६ वर्ष की है। म्राप निरन्तर ज्ञान ध्यान में लोन रहते हैं। 

# मुनि श्री निमसागरजी महाराज द्वारा

बीक्षित शिष्य



सृत्लक थी निर्वाणसागरजी ५८८३३३६८४३३६८८४४३३३८४८४३



### क्षुत्लक श्री निर्वाणसागरजी महाराज

आपका जन्म बेलगाँव, ताल्लुका अथनी (क्एाटिक) में हुमा था। प्रापका नाम निगप्पा था। ग्रापके पिताजी का नाम सिंघप्पा ग्रीर माता का नाम श्रीमती सत्यव्वा था। ग्रापका विवाह हो गया था पर सब छोडकर आपने अचानक श्री १० - निमसागरजी महाराजसे सन् १६ - २ में जैसापुर-उद्गौव के बीच में स्थित कुञ्जवन में खुल्लक दीक्षाले ली और अभी आप ग्रोटी-कडनूर में श्री १० ४ आयिका सि० वि० विजयमती माताजी के संघ मे है।

आप शान्त और गम्भीर स्वभाव वाले हैं।



#### ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ स्राधिका विशुद्धमती माताजी

(आ० श्री जिवसागरजी की शिष्या)

#### द्वारा दीक्षित शिष्य



आयिका विशुद्धमती मानाजी



#### क्षल्लिका विनयमती माताजी

LONGONO DE MENONO DE PROPERTO DE LONGONO DE

त्रव सुरजवाई का जन्म हिरनोदा (फुनेरा)
राजस्वान मे हुमा। आपने संव २०३६ मे जीवनेर में
पूर्व आर्थिका विश्व हमती माताओं से क्षुत्विका दीक्षा
ली। आपके पिता का नाम श्री जीवननालजी था
तथा मा का नाम सौर्व कपूरीबाई था। श्राप सरल
एवं तपस्वी साध्वी है।

 च्यायिका चनन्तमतीमाताजी द्वारा
 च्यायिका चनन्तमतीमाताजी द्वारा
 च्यायिका चनन्तमतीमाताजी द्वारा
 च्यायिका चनन्तमतीमाताजी द्वारा
 च्यायिका कृष्यमतीजी
 च्यायिका कृष्यमतीजी भार्यिका भनन्तमतीमाताजी द्वारा है बीक्षित शिष्य है छ छ स्वितका कृष्यमतीजी है उद्ययक्षक क्षाव्यक्षीजी



#### क्षुल्लिका कुन्यमती माताजी

भ्रापका जन्म मालेगांव नासिक में हुन्ना था। आपके पिता श्री बैजुलालजी पाटोदी हैं व माता श्री ग्राणादेवी है। ग्राप खण्डेलवाल जाति के भूष्या हैं व पहाडिया गोत्रज है। ग्रापकी धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधारण हो हुई। स्नापका विवाह भी हुआ। परन्तु आपको २० वर्ष की अवस्था मे वैधव्य प्राप्त हो गया ।

उपदेश श्रवसा के कारसा आपमें वंराग्य प्रवत्ति जायृत हुई। आपने श्री १०५ द्वायिका मनन्तमतीजी से कन्नड (औरंगाबाद ) में सन् १९६८ में दीक्षा ले ली। म्रापने गजपया, कन्नड ग्रादि स्थानों पर चात्मिस कर धर्म वृद्धि की।



#### स्वयं दीक्षित

मुनि श्रो वीरसागरजी महाराज मृनि श्री सिद्धसागरजी महाराज मृनि भी वद्ध मानसागरजी महाराज मुनि श्री कून्यसागरजी महाराज (गुजरान) मृनि श्री नेमिसागरजी महाराज क्ष्तुलनकथी जम्बुसागरजी

## 表表表示表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 मनिश्री बीरसागरजी महाराज



जन्म स्थान – गज बासीटा जन्म निथि --सम्बत १६७६ वैसाख मास दीक्षा तिथि--माघ कृष्ण १ स० २०१६

आपका जन्म ग्राम वासीदा में सम्वत १६७६ में वैसाख मास के प्रथम पक्ष रविवार में हक्का था ग्रापके पिता का नाम थी सोमतरायजी एवं मात्रश्री का नाम श्रीमती हरखोबाई था। आपका गृहस्थ अवस्था का नाम श्री गुलाबचन्दजी भण्डारी था आपकी बासौदा में किराने की दुकान थी आप शतरज के विशेष खिलाडी थे। ग्रापके दीक्षा लेने के २ मुख्य कारण है-एक तो श्री १००८ पाइवंनाथ भगवान की फोट में एक नया चमत्कार हुआ देखकर तथा

दूसरे आपने नगर से बाहर कुछ हरिजनों को एक मरे हुये बैल की खाल निकालते हये देखा, देखकर श्रात्मा ससार से भयभोत सी हो गयी आपने सोचा इस बैल की चमडी तो कम से कम मन्ष्य के काम में आ ही जाती है लेकिन बगैर फ्रास्म कल्याए। किये मनुष्य की चमड़ी तो किसी भी काम की नहीं आपकी जीवन दिशा बदल गई आप उसी दिन शाम की गाडी से कानपुर होते हुये श्री सम्मेदिशिखरजी की यात्रा को चल पढे। बुधवार की रात को सम्मेदिशिखरजी के पर्वत पर भगवान के चरएों की वन्दना करते हुये जब ब्राप श्री १००८ देवाधिदेव श्री पार्ष्वनाथ स्वामी की टोंक पर पहुंचे वहीं वीतरागता उमड़ पड़ी। भगवान श्री के चरणों में माथा टेक कर उन्हीं को श्रपना सर्वोपिर गुरु मानकर पचों के समक्ष दिगम्बर मुद्रा घारएग की उस दिन माध कृष्णा १ गुरुवार सम्बत् २०१६ था समस्य पंची ने स्रापको श्री १०८ वीरसागन्त्री नाम से सुक्षोभित किया।



## मुनि भी सिद्धसागरजी महाराज



आपका जन्म नाम श्री सिद्धाच्या था। पिता का नाम महलप्या था। माता का नाम चित्रव्या था। जन्म ई० सन् १६२८ वैसाख शुक्ला २ को हवा था। वैराग्य का कारण पूर्व संस्कार तथा शास्त्र श्रव्या है।

कोत्हापुर जिले में नांदणी में भट्टारक जित-संनजी थे 'मुगल साम्राज्य भारत भर में फैला हुवा था दिगम्बर मुनि प्रायः नहीं थे, दिगम्बर परम्परा विजुष्त मी दिखती थी किन्तु सस्य धर्म का लोग कोई भी राज्य सत्ता नहीं कर सकती है थी सिद्धप्याजी बहीं से नांदणी मठ में ग्राए भ्रपने वैराग्य भाव थी भट्टारकजी से कहे तथा वैशाख युक्ना तीज सन् १८६४

में श्री जिनसैन भट्टारकजी से स्नुलक दीक्षा नांदणी कोल्हापुर में बहुए की । प्रापका नाम क्षुत्लक सिद्धसागरजी रक्खा। वहां से बिहार कर तीर्थराज शिखरजी के दर्शनों को आये तथा पर्यंतराज पर श्री चन्द्रप्रभुजी की टौक पर आपने मुनि दीक्षा ली सन् १८६६ में लिलन कृट पर स्वय वस्त्रों का स्याग कर दिगम्बर मुनि बन गये। वहां में आपने भारत के सभी स्थानों पर विहार किया। सन् १६०६ में घ्यानमन्त्र भवस्था में शरीर का मोह छोडकर पंचपरमेष्टी का स्मरण करते हुए इह लोक की यात्रा समानत की। धन्य है वे मुनिराज।

## मुनि श्री वर्धमानसागरजी महाराज

तृ • चुन्नीलालजी देशाई ने म्रंतिम समय में समाधि के समय मुनिपद को घारण करके ईवर में इस नद्दवर घरीर का त्याग किया। पिता का नाम कालीदास-माता उगमवाई राजकोट के रहने वाले थे। स्वेताम्बर स्थानकवासी धर्म को छोडकर दिगम्बर हुये थे। स्वाध्याय भ्रेमो होने के कारण आपने मनेको प्रत्यों का सम्पादन किया था और स्वतन्त्र ग्रन्थों की भी रचना की है। एक समय म्राप सोनगढ़ के ट्रस्ट के ट्रस्टों भी थे, परन्तु संद्वातिक मतभेद होने के कारण ग्रापने सोनगढ के एकांतता का बहुत विरोध किया। आपकी प्रवचन शंली बहुत ही आकर्षक और व्यवस्थित थी।



## मुनि कुन्थुसागरजी (गुजरात)

बीर संबत् १९६४ फाल्गृन सुदी १२ के दिन कडियादरा ग्राम में हेमचन्द सेठ की पत्नी दीवालीबाई की कूल से आपका जन्म हुमा, थोड़ी सी प्रयेजी भी पढ़े, गुजराती ७ वी कला तक पढ़ी। प्राप्त कडियादरा और विजयनगर में पाठवाला का निर्माण कराया। गांव की हाई स्कूल फ्रीर अस्पतालों में तन, मन, घन से सेवा की। बहुत से स्यापयों के संम्पक में रहे। तीर्थ क्षेत्रों की ६ बार यात्रा की। वतनानुसार चलते थे बुडावस्था में उद्यापन भी कराये हैं। अपने ग्राम में ही २०३२ को सप्ति, परिवार को छोड़कर सुल्लक दीला ली तथा ऋषभदेवजी में ऐलक दीला ली। तारगा में कार्तिक सुदी १४ के दिन मृति दीला ली।



## मुनि श्री नेमिसागरजी महाराज

यह बुन्देल भूमि सदैव से ही बीर प्रसृति होने के कारगा बन्दनीय रही है। इसने ऐसे ऐसे महान् योग्य नररस्न उत्पन्न किये हैं जिनसे न केवल बुन्देलभूमि अपितु पूरा देश न्नपने म्नापको गौरवान्वित समभने लगता है।

इसी बुन्देल भूमि के मध्यप्रदेशान्तर्गत जिला टीकमगढ़ से पूर्व विशा में ६ मील की दूरी पर स्थित एक छोटे से ग्राम पठा में स्थित श्री सिं० रामचन्द्रात्मज मुझालाल जैन वेख के घर यशोदादेशी की कुछ से विकम संवत् १९६० फाल्गुन शुक्ला १२ रविवार पुष्य नक्षत्र शुभ तिथि में आपका जन्म हुआ। जो भ्रामे चलकर दिगम्बर मुनि के रूप में प्रगट हुये। "ललना के पाँच पलना में दिलते हैं" इस कथन के अनुसार ही यह जन्म से ही प्रखर बुद्धि के ये। माता पिता ने बालक का नाम हरिप्रसाद रखा और हरि नाम से सम्बोधन करने लगे। ३-४ वर्षं की प्रवस्था में ही आप तोतली भाषा में महामंत्र, तीर्षंकरों के नाम स्वर व्यंजन आदि का उच्चारण करने लगे थे। अनन्तर बालक हरि ने अपने बाल्यकाल से पुज्य-बाबा गोकुलप्रसादजी कुण्डलपुर श्री पुत्रय १०% सुल्लक गणेशाप्रसादजी वर्णी की महति कुणा के द्वारा श्री पुज्य पं० मोतीलालजी वर्णी के सांत्रिष्टम में श्री वीर दिगम्बर जैन विद्यालय अतिशय क्षेत्र पपौराजी में प्रथम छात्र रहकर विशादव कक्षा तक अध्ययन किया।

बाल्यकाल में ही द्वापक पिताजी स्वर्गस्य हो गये जिससे घर का सम्पूर्ण कार्यभार आपके ऊपर आ गया किर भी प्राप अध्ययन कार्य मे रत रहे तथा घर पर रहकर ही आपने वेख शास्त्री, गणित, ज्योतिष, कविता, सामुद्रिक, धार्मिक शिक्षा-यत्र, मंत्र, तत्र, प्रतिष्ठा, संगोत आदि में दक्षता प्राप्त की । वैद्यक कार्यतो आपने प्रपने पुत्र्य पिताजी से धरोहर के रूप में पाया था ।

बालक हरि पं० हरिप्रसाद के रूप में समाज के खागे आये तथा पूज्य प्रतिस्टाचार्य गुरुवर्य पं० मोतीलालजी वर्षी के साथ आपने प्रतिस्टा कार्य कराना प्रारम्भ किया। इसी क्रम मे आपने रेद्यादीगिरि, खटौरा, ऊंचा, केवलारी, छिदवाड़ा, चांदलेड़ी, श्रंदेश्वर क्षेत्र इत्यादि स्थानों पर गजरथ महोस्सव पच कल्याएक प्रतिस्टा कराई। समाज ने आपको पपौराजी के मेले के शुभावसर पर पू० गणेश्वप्रसादजी वर्णी एवं पं० मोतीलालजी वर्णी के सालिध्य में प्रतिस्टाचार्य पद से विभूषित किया।

बाल ब्रह्मचारी के रूप में रहकर झापने मात्र १५ वर्ष की झबस्या में नैष्टिक प्रथम-द्वितीय श्रावक प्रतिमा प्रहेण कर विवाह का त्याग कर दिया तथा घामिक, सामाजिक, लौकिक, व्यावहारिक आदि कार्य करते हुये जैन समाज से सम्मानित होने पर भी उदासीनता पूर्वक झपना जीबन-यापन करने लगे।

आपने वि० स० १६६६ माप कृष्णा १ गुस्वार णुभ मिति मे पटना ( मागर ) के जलयात्रा महोस्सव पर १०६ भुनि श्री पदमसागरजी महाराज के द्वारा सप्तम प्रतिमा के ब्रत अंगीकार किये। महाराज श्री ने आपके गुणों को देखकर प्रापका विद्यासागर नामकरण किया। वि० सं० २०१६ फाल्गुन णुक्ला १ से पंचकल्याणक महोस्सव लोहरदा ( देवास ) मे सम्पन्न होना निश्चित किया गया इसी समय गुरुजी को साथ ले वहाँ पहुंचे भ्रीर वहाँ फाल्गुन णुक्ला ३ सोमवार के दिन श्री भगवान नेमिनाथ स्वामी के दीक्षा महोस्सव के साथ ही श्री १०६ आचार्य योगीन्द्रतिलक मुनि वांतिसागरजी महाराज नथा पं० नाथुलालजी शास्त्री संहिता सूरि श्रीतष्टाचार्य के साध्वस्य मे गुरुजी द्वारा दीक्षा

संस्कार सुरूतक ग्यारहवीं प्रतिमा याचना पूर्वक ग्रहण की । इसी समय समस्त समाज की स्वीकृति पूर्वक नामकरण श्री १०५ सुरूतक नेमिसागर पद प्राप्त किया ।

क्षरुलक नेमिसागर की अन्तः प्रेरणा आगे बढ़ रही थी तथा वह चाहते थे कि मैं अपने ग्रापको कव मृति रूप में देख् । इसी उद्देश्य से गुरुवर्ष पुज्य १०८ आचार्य योगीन्द्रतिलक मृति शान्तिसागरजी को पत्र लिखा। विनय की गई कि पत्र द्वारा ही स्वीकृति दी जाये। सेवा में उपस्थित होने में समय लगेगा । अत: गरुदेव ने पत्र द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी । फलतः श्री १००८ दि० जैन सिद्ध क्षेत्र श्रहारजी (टीकमगढ़) के वार्षिक मेला महोत्सव के समय श्री वीर नि० सं० २४६४ वि० स० २०२४ श्मिमिती मार्गशीर्ष शुक्ला १३-१४-१५ गुरु, शुक्र, शनि दिनाक १४-१५-१६ सितम्बर १६६७ को श्री मदनकमार कामदेव एवं विश्ववद्य केवली के चरण यूगल पादका के समक्ष श्री गुरुजी का फोटो विराजमान कर श्री प्र॰ पं॰ रेशमबाईजी पिडावा (राज॰) तथा श्री गेदालालजी सोनी खण्डेलवाल जैन, ग्रमावदा (वहनगर) द्वारा उक्त युगल टोंक चरण निर्माण स्थल पर सम्पन्न प्रतिष्ठा ध्वजारोहण के म्नादि समारोह समय क्षेत्रीय कमेटी की सम्मति पूर्वक एवं बाहर से प्राप्त विद्वानों की लिखित स्वीकृति तथा समस्त प्रान्तीय समाज की स्वीकृति पूर्वक दिनांक १४-१२-१६६७ को ऐलक दीक्षा ग्रहरण की एवं दि० १५-१२-१६६७ को पजा विधि कर पात्रादि विधि नथा दिनाक १६ को निर्ग्रन्थ दिगम्बर मूनि दीक्षा सहयं स्वीकार की । इस प्रकार आप श्री पच्य १०८ आचार्य योगीन्द्र तिलक शान्तिसागरजी के पट शिष्य है। ऐसे तयोनिधि लोकोपकारी परम पवित्र ग्रात्मा महान साधक आध्यात्मिक संत समयसारादि महाग्रन्थों के ग्रानुभवी विद्वान पुत्र्य श्री नेमिसागरजी के पवित्र चरगों में शत-शत वन्दन है।

आपने सतत् अध्ययन कर जो ज्ञानार्जन किया उसे ग्राप निरन्तर लिपि बद्ध करते रहे जिसके आधार स्वरूप आपको लेखनी द्वारा लिखित प्रतिष्ठा एवं नैद्यक सम्बन्धी ग्रनेक ग्रन्थ हस्त-लिखित उपलब्ध हैं जिनका प्रकाणित होना अति महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी है। ग्रापके द्वारा लिखित पाडुलिपियां शुद्ध एवं अति स्वरूप्त है। अक्षर तो इतने सुन्दर है कि मानों छापे के ही हो। महाराजजी की - प्रवर्ष की बद्ध ग्रवस्था होने पर भी वे अपने लेखन कार्य में सदा सलग्न रहते है।

### क्षुल्लक जम्बूसागरको महाराज

श्री १० श्रृहलक जम्बूसागरजी का पहले का नाम श्री हजारीलालजी था। आपके पिता का नाम श्री हुब्बलालजी था। ग्रापकी माता श्रीमती चिरौजाबाई जी थी। आप गोलसिंछारे जाति के भूषसाये। आपका जन्म स्थान भिण्ड (मध्यप्रदेश) था। आप बचपन से ही धर्म-प्रेमी थे।

आपने ज्येष्ठ गुक्ला छठ विकम संवत् २०२६ को चौरासी (मथुरा) में अनूलक दीक्षा ले ली। आप कई जगहों पर भ्रमण करके जनता को धर्म लाभ दे रहे हैं।



## आचायं योगीन्द्रतिलक शान्तिसागरजी महाराज

आचार्य श्री शान्तिसागरजी का जन्म बीर निर्वाण सवत २४०९ (सन १८६४ ई०) मे बम्बई ग्राम में सतारा जिला के इसलामपुर तालुका में दूधगाँव नामक प्रान्त मे हुआ। दक्षिणी भारत की चतुर्थ पंचम नामक उच्च एवं श्रेष्ठ जातियों में आप अतिश्रेष्ठ चतुर्थ जाति के रस्न हैं। आपकी माता का नाम श्रीमती हीराबाई था; आपके पिता श्री रामगोडा पाटील दुधगाँव के प्रधान पद पर सम्मानित थे । नवी वर्ष की अवस्था मे शिक्षा ग्रहरण हेतू आप स्कूल में प्रविष्ठ किए गये । पाँच वर्ष तक आपका शिक्षा अध्ययन निर्वाध गति से चलता रहा किन्तू दुर्भाग्य वश आपकी माता श्री का देहान्त हो जाने के कारण आपको बाध्य होकर अपनी शिक्षा त्यागनी पड़ी। जब आप चौदह वर्ष के थे, ग्रापको गृहस्थी के फफटो में चला आना पड़ा । पन्द्रहवें वर्ष में आपका विवाह श्रीमती हवमशी-बाई के साथ हम्मा। इस प्रकार आप पूर्ण रूपेगा गृहस्थ के रूप मे अपनी जीवन यात्रा प्रारम्भ करने चले किन्तु विधि की विडम्बना कुछ और ही थी। विधाता ने आपको किसी और ही कार्य हेत इस धरा पर अवतरित किया था। दूख दैन्य एवं नाना प्रकार के सकटो से भटकती हुई मानवता का कल्याण श्रापके द्वारा होना ही था। विवाह के दो वर्षभी व्यतीत न हो पाये कि कृटिल काल के कठोर करों ने आपकी धर्म परनी को इस संसार से सदैव के लिए छीन लिया। ग्रापके पिताजी, कटम्बी जनो तथा इष्ट मित्रो ने बहप्रलोभन देकर आपको पूर्निबवाह हेतु उकसाना चाहा परन्तू मानवता का पूजारी श्रपने हृदय मे जो सेवा भाव के बीज बो चुका था, श्रनूकल परिस्थिति पाकर अब उसमें अंक्रर निकल चले थे। सन्मार्गके अनुसरण में ब्रापने पूनः विवाह को ब्रपने मार्गका कटक ही समक्ता और इस प्रकार विश्वकल्याएं की भावना से ओत-प्रोत इन्होंने ग्रपने जीवन को इस पुण्य लक्ष्य की प्राप्ति हेत् पूर्णन . स्वतः बना लिया ।

धर्म के प्रति श्रट्ट श्रद्धा एवं भक्ति लिये इस मृति ने सर्व प्रथम श्री बाहुबलिजी के दर्शन किये वहीं परम सौभाग्य से भापको आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज के दर्शन हुए जिनके उपदेश ने आपकी कोमल भावनाम्रों पर मनिट प्रभाव छोड़ा । आपने गृष्ठजी के सन्मूख यह प्रतिज्ञा की कि आप आजीवन जिन धर्म के प्रारम्भिक वतों एव नियमों का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहेंगे। तत्पश्चात् आपने शेडवाल की जैन पाठशाला मे तीन वर्ष तक शास्त्र श्राध्ययन कर ज्ञानीपार्जन किया। इस प्रकार ज्ञान गरिमा से परिपूर्ण मुनिजी द्वितीय बार श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी महाराज के दर्शन लाभ हेतु गये ग्रीर अपने गुरु के उपदेशानुसार सातवी प्रतिमा धारण की। तत्पक्वात आप गुरु के सघ में सम्मिलित किये गय । सघ में नित्य प्रति आप जिनवासी का स्वाध्याय करते-माचार्य के उपदेशामृत का पान करते तथा धनेक विद्वानों के व्याख्यानों एव धार्मिक ज्ञान से परिपूर्ण आदेश को सुनते । विकम सवन् १६८४ मे मध ने श्री सम्मेदशिखरजी की यात्रा करके चतुर्मास कटनी में सम्पन्न किया जिसमें आप भी थे। बाद में सच के साथ विहार करते करते चातुर्मास लिलतपुर में हुआ वहाँ पर भी आप थे। वहाँ से ही आप एकलविहारी हो गये और सघ को छोडकर श्रवण बेलगोला की यात्रा को निकले । अनेक-स्थानों पर धर्मापदेश देते हुए आप श्रपने अभीष्ट स्थान पहेंचे, जहाँ आपको श्री १०८ आचार्य वयभसेन ( ग्रादिसागर ) के दर्शन हए । उनका वैराग्यपूर्ण उपदेश सुनकर आपने ग्यारहनीं प्रतिमा की पहली अवस्था क्षरलकवत धारण किया। चार मास के उपरात आपने दूनरी प्रवस्था ऐलक वृत ग्रीर भेष धारण किया तथा अगले चार मास बीत जाने पर आप अष्ट कर्मों को क्षय करने वाले मूनि पद पर सूज्ञोभित एवं सम्मानित हए। दीक्षा का उत्सव जैन समाज द्वारा संवत् १६०५ मे श्रवए। बेलगोला मे बहे ही समारोह से हुआ जहाँ आपने आचार्य श्री १०८ वृषभसैनजी से दश भक्ति श्रादि मृति किया सीखी । तदूपरान्त श्रापने विहार किया तब से आपने कई स्थानों पर चतुर्मास सम्पन्न किये। इसी काल मे आपने श्री शिखरजी की पून: यात्रा भी की।



#### मनिश्री मल्लिसागरजी महाराज



आप नादगांव ( नासिक ) के रहने बाले हैं, आपके पिता का नाम दौलतरामजी सेठी धीर माता का नाम सुन्दरबाई था। आप खण्डेलवाल हैं। गृहस्थावस्था में प्रापका नाम मोतीलाल था, पांच वर्ष की घ्रवस्था में प्रापके माता पिता ने विद्याध्यास केर लिये पाठशाला में भेजा, आपने ध्यत्यकाल ही में विद्याध्यास कर लिया। २५ वर्ष की अवस्था में ( नादगांव में ) श्री १०४ ऐलक पन्नालालजी ने चानुमांस किया। उस वक्त आपने कार्तिक सुदी ११ संठ १९७६ के दिन दूसरी प्रतिमा के ब्रत ग्रह्म किये। प्रापने शादी भी नहीं की, वर्षों के आप ग्रत्यव्य से ही बैराय्य रूप थे और ग्राप ऐलक पन्नालालजी के साथ ही रहने लगे तथा आपने गृह का भार स्याग दिया। उनके साथ में रहकर विद्याध्यान भी

किया। सम्बत् १९६० मे प्रथम चातुर्मास कीरोजपुर छावनी (पंजाव) इसरा चातुर्मास स० १९८१ में देवबन्द । तीसरा चातुर्मास रामपुर, चौथा चातुर्मास वर्धा में किया पश्चात् गुरू की आजा से प्रमम होकर बारा (सिवनी में किया) वहा से प्रामों में प्रमम् करते हुए गिरनारवी मऊ (गुजरात) ईहरराज्य में अगहन मुदो ७ सम्बत् १९६४ के दिन श्री १०८ आचार्य बाग्निसागरजी छाएगी महाराज के पार मून में आपने सदम प्रतिमा के वत ग्रहुए किये। वहा से तीर्थराज शिक्षरजी की यात्रा के निये विहार किया, वहां पर दक्षिण सच भी उपस्थित था, उनके भी दर्धन किये। सम्वत् १९८५ का चातुर्मास आपने श्री १०८ प्राचार्य बाग्निस आपने के सच कटनी (मुडवारा) में किया। सम्बत् १९८६ का चातुर्मास कानपुर, पावापुर लक्कर प्रादि स्थानों में प्रमस्य करते हुए पूर्ण किया। सम्वत् १९८५ का चातुर्मास अगितुर, पावापुर लक्कर प्रादि स्थानों में प्रमस्य करते हुए पूर्ण किया। सम्वत् १९८० का चातुर्मास श्री १०० प्राचार्य शानितसागरजी छाएगी के पादमून में इस्दौर में कियानवा भाद्यद शुक्ता ७ शनिवार को पाच हजार जनता के समक्ष कृत्लक दीक्षा के वत प्रहण किये। वहा से विहार कर सिद्धवर कृट श्राये। वहा श्री १०० प्राचार्य शानितसागरजी छाएगो के चरण कमल में दिगम्बरी दीक्षा की याचना की। मिति सगसर बदी १४ सम्बत् १९६७ जुग्रवार (वीर सम्बत् २४५७) के दिन दिगम्बरी दीक्षा छाराएग की।

उस समय कंग लीच करते हुए आप जरा भी विचलित न हुए । दीक्षा संस्कार की सब विधि मन्त्र सहित श्री १०८ आचार्यवर्ष शान्तिसागरजी छाएगी के कर-कमलों ढारा हुई । आपका समाधि-मरए मांगीनुंगी में आ० महावीरकीर्तिजी के सान्निध्य में हवा।

## मुनि श्री आनन्दसागरजी



मुनि श्री आनंदसागरजी महाराज पू० श्री १०८ सूर्यसागरजी के शिष्य थे। स्रापका स्वर्गवास दिल्ली में ही हुआ था। शब भी बाल आश्रम दरियागंज के सामने मुनि श्री के नाम से छात्रावास चल रहा है। घापने कई पुस्तकं आश्म-प्रमोद, इष्टोपदेश, छहडाला, समयसार पद सग्रह, अनुपम पत्र आदि पुस्तकं लिखी हैं।



## मुनि श्री चन्द्रसागरजी महाराज



[आपका जीवन परिचय प्राप्त नहीं हो सका ]



#### दिगम्बर जैन साधू

### मुनि श्री सुधर्मसागरजी महाराज



आपका समाधिमरसा गजपन्या में ग्राचार्य श्री विमलसागरजी के सान्निध्य में हम्राया।

[विशेष परिचय अप्राप्य]



## मुनि अभिनन्दनसागरजी महाराज



आपने ३० वर्ष की उम्र मे मुनि दीक्षा जी। म्रापने कई ग्रन्थों की हिन्दी टीका की। इन्दौर में आपने समाधि युक्त मरण किया तथा आस्म कल्याण किया।



## मुनि श्री सिद्धसागरजी महाराज

म्रापका जन्म राजस्थान मे पचेवर में हुवा था। म्रापका गौत्र गंगवाल था। आचार्य करूप श्री चन्द्रसागरजी के सान्तिष्य में रहकर भ्रास्म साधना करते थे तथा अन्त समय में मुनि दीक्षा लेकर समाधि मरुग, किया। आप श्री पूनमचन्द्रजी फरिया गंगवाल के दादाजी थे।

## ऐलक भी धर्मसागरजी महाराज



आपका जन्म कुरावड़ राजस्वान में हुवा था तथा ध्रापने आठ कुर्यसागरजी संदीक्षाली थी। आपने मेवाड़ प्रान्त की अपनी वाएं। से धर्मामृत का पान कराया तथा इसी प्रान्त में समाधि ग्रहरण की।



## मुनि श्री पिहिताश्रवजी महाराज

म्रापका जन्म दक्षिए। भारत मे हुवा था। ग्राचार्यश्री ग्रान्तिसागरजी महाराज ने कुन्थलगिरि में जब समाधि यहण की थी, उस समय आपने मुनि दीक्षा ली थी तथा समाधि में पूर्ण जीवन समर्पित किया तथा कुछ समय बाद आपने भी समाधि युक्त मरण किया।

## मुनि श्री विजयसागरजी महाराज



आपने पू० मुनिश्री सुबलसागरजी से मुनि दीक्षा लेकर आहम कल्यासा किया।



## मुनि श्री पारससागरजी महाराज



आपने पू॰ आचार्यशान्तिसागरजी की वैयावृत्ति की तथा श्राचार्यश्री की समाधि से पूर्वसमाधिमरण आचार्यश्री के सानिध्य में किया। श्रापने मुनि आदिसागरजी में दीक्षा जी थी।



### श्रायिका सुमतिमती माताजी

आपका जन्म खटाऊ जिला सतारा बम्बई प्रान्त में हुआ। ग्रापकी इस समय आयु ६५ वर्ष की है। सातवी प्रतिमा तीस वर्षको आयु मे चारित्र चकवर्ती शांतिसागरजी महाराज से ली श्रीर स्नुल्लिका के बत आचार्य पायसागरजी महाराज से श्रीर गत वर्ष अजिका की दीक्षा श्राचार्य देश-भूषणजी महाराज से ली आप दीर्घतपस्वी, कष्ट सहिष्णु श्रीर बड़ी धर्मनिष्ठ हैं।



## क्षुल्लिका राजमती माताजी

आपका जन्म दिलिण भारत में हुद्या। धापने पच्चीस वर्षकी धायु में दीक्षा ली। हिन्दी संस्कृत की प्रच्छी विदुधी घीर कुशल वक्ता हैं। आपके पति ने घी मुनि दीक्षा अंगीकार करली है।



## क्षुल्लिका विशालमती माताजी

आपका जन्म ग्राम चौंकाक जिला कोल्हापुर दक्षिण प्रांत में हुआ। चार वर्ष की छोटो बायू में ग्रापका विवाह हुआ तो आप मंडप से वाहर निकल गई ग्रीर फेरे नहीं हुए। एक वर्ष के परचात उस लड़के का स्वगंवास हो गया। मां ने कहा पुत्री विश्ववा हो गई। चौदह वर्ष की आयु में परम पुत्र्य आचार्य शांतिसागरकी महाराज से बहाचर्य दीला ले नी। ट्रेनिंग पास कर प्रध्यापिका का कार्य करने लगी। ग्रापकी समाज सेवा से बड़ी हचि रही 'महिला विभव' नाम को मासिक पत्रिका को सम्पादिका रहीं ग्रीर एक 'क्याकुमार पाठवाला' की स्थापना को। बोरमांव में आचार्य पाय-सागरजी से श्रुल्विका दीक्षा धारण की। आप बड़ी वष्ट सहिष्णु सहनगील और कुशल बता हैं।



# क्षुल्लिका गुरामती माताजी

ष्रापका जन्म भ्रयवाल वश में गृहाने के प्रसिद्ध रईस ला॰ हुकमचन्दजी के यहाँ हुमा। ग्राप के पिताजी ने बहुाचर्य दीक्षा ले ली। उनकी धार्मिकता के कारण आज आपका समस्त परिवार धार्मिक, शिक्षित और श्रद्धालु है। सदंव धर्म के कार्यों में प्रयत्नवाल रहती हैं। वचपन में बडे लाड चाव से पालन पोषएा होने के कारण आप का नाम 'चावली' रक्खा गया। दुर्भाग्य से घोडी आगु में विधवा हो गई। थोड हो समय में धार्मिक विषयों में उत्तम योग्यता प्राप्त करली। आपने गृहाने में ज्ञान वित्ताश्रम खोला जिससे नारी जाति का बडा उपकार हुआ। बहुत वर्षों से आप दिल्ली रहने लगीं। आपके चारित्र और ज्ञान प्रचार को तीव रुचि के कारण दिल्ली महिला समाज पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। जैन महिलाश्रम दिल्ली को प्राप अधिष्ठातृ यी।

पांच वर्ष हुए परम पुज्य भाचार्य वीरसागरजी महाराज से क्षुल्लिका दीक्षा घारण की स्नापने दरियागंज मे ज्ञान महिला विद्यालय स्थापित किया। जिससे समाज का बड़ा उपकार हुआ। आप अस्वस्थ होते हुए भी चारित्र का पालन हुढता से करती है।

#### क्षुल्लिका चन्द्रसैनाजी

आपका जन्म ऋग्रवाल जैन वंदा में लखनऊ में हुमा। आपकी म्रायु इस समय ६० वर्ष की है। गतवर्ष जयपुर में म्रापने आचार्य देशभूषराजी महाराज से खुल्लिका दीक्षा घारए। की म्राप वयोबुढ, सहनदील घर्मनिष्ठ महिला हैं।



## क्षुल्लिका वृषभसैनाजी

आपका जन्म जयपुर में खंण्डेलवाल जैन बंश में हुआ । गतवर्ष जयपुर में घ्रापने आचार्य देशभूषणजी महाराज से सुस्लिका दीक्षा धारण की । आप चरित्रपरायणा ग्रीर घर्यनिष्ठ महिला हैं । 💢

### क्षुल्लक सुमितसागरजी महाराज

प्रापका जन्म कानपुर में अग्रवाल बैध्एाव परिवार में हुन्ना । ब्राचार्य देशभूषराजी महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर आपने जैन धर्म की श्रुप्लक दीक्षा अंगीकार की है। प्राप बड़े निर्भीक, श्रद्धाल हुढ श्रद्धानी, जिनेद्रभक्त और स्वाध्याय प्रेमी हैं।

## आर्यिका गुरामति माताजी



जन्म स्थान—महेगाव सवत् १९७० पिता का नाम—स्थामलालजी माता का नाम—मयुरादेवी पूर्व अवस्था का नाम—म्यानस्दीबाई दीक्षा गुरु—मृति कीर्तिसागरजी समाधिमरसा—मिखरजी सावन सुदी पूर्सिमा।



#### आर्थिका शान्तिमती माताजी



पूर्वनाम—कलावती जन्म स्थान—लखनऊ सन् १६०२ पिता का नाम—नाथूरामजी जाति—जैसवाल दीक्षागुरु—ग्राचार्य कुन्यसागरजी दीक्षा स्थल—पथीरा सन् १६७२ में।



## आर्थिका कृष्णामती माताजी

श्री पण्डिता कृष्णाबाईजी का जन्म फाल्मृन बदी १३ वि० सं० १६४७ को पिता रामेरवर-लालजी गर्ग के घर माता सीतादेवी के कृष्य से फतेहपुर में हुआ था। जाति अग्रवाल है। साधारण श्रिक्षा के बाद इनका विवाह हो गया था। वेधव्य प्राप्त हो जाने के कारण श्रापने अपने जीवन लक्ष्य को बदल दिया और जानबद्धन के साथ धर्म और समाज सेवा का ब्रत जीवन मे उतारा। श्रापके महान् एव सरल हृदय मे बालकों की समुश्रति एवं विधवाओं असहायों के सरक्षण की बलवती भावना रहो। परिणामतः श्रापने अपने सद्दृश्य का उपयोग महिलाश्रम की स्थापना संवालन में में किया जिससे हजारो महिलाओं का कल्याण हुआ।

लाखो का दान और जिनमन्दिरों के निर्माण में भी आपका योगदान युगों युगों तक चिर-स्मरणीय रहेगा। आपने अन्त में आर्थिका दीक्षा लेकर समाधिमरण किया।



### क्षुल्लिका जयप्रभामती माताजी

शिक्षा—बी. ए., बी. एड , टीचर एवं शास्त्री

शिक्षा स्थल-क॰ चन्दाबाई घाश्रम बिहार

ब्रह्मचर्यं दीक्षा--तीर्थराज सम्मेदशिखरजी पाश्वंनाथ टौक सन् १६७३ में ।

धार्मिक संस्कार—बचपन से ही थे

दीक्षा गुरु -- आर्थिका विजयमती माताजी

दीक्षा स्थान-पुन्तूरमलई (मद्रास ) तमिलनाडू दिनांक ४-१०-६४ को

आप बाल बहाचारिएणी थी। दीक्षा लेकर इस बाल झवस्या में झास्म कल्याए। के पथ पव अग्रसर हैं। धन्य है झापका जीवन जो उस्कृष्ट मार्गपर चलकर आस्मावलोकन कर रही हैं।



### क्षुल्लिका विजयप्रभामती माताजी

पूर्वनाम—कु० सन्ध्या जैन जाति—परिवार जाति जन्म स्थान—जबलपुर ११-१-१६६० पिता श्री—मदनलालजो नायक माताजो—ललिताबाई शिक्षा—बो. ए. दीक्षा गुरु—आर्थिका विजयमती माताजो

आपके ६ वहिनें तथा २ भाई हैं। ३ वर्ष से माताओं के साथ रहकर धार्मिक शिक्षा प्राप्त की तथा माताओं से ही झुल्लिका दीक्षालेकर आत्म साधना में लीन हैं। अभी भी ग्राप घर्म ग्रन्थों की पढ़ाई कर रही हैं।



१६-२० वी तदी के दिगम्बर जैनाचार्य चारित्र चकवरी तगोनिष्ठ समाधिसम्राट, परम तपदवी १०८ झाचार्ये श्री झांतिसागरजी महाराज ससंघ



१०८ आचार्य श्री पायसागरजी महाराज ससघ



१०५ पू० श्री वर्धमानसागरजी महाराज (दक्षिएा) समघ



पू० १०८ आचार्य श्री वीरसागरजी महाराज ससंघ



पूरु १०८ माचार्यं भी शिवसागरजो महाराज ससय

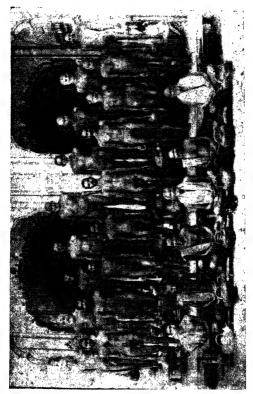

पू० १०८ श्राचायं श्री घमैसागरंको महाराज ससघ



पू• १०८ आचार्यं श्री वर्मसागरजो महाराज, आचार्यकत्य श्री श्रुतमायरजो महाराज एवं मुनित्री मजितसायरजो महाराज एवं समस्य साधुवन्द







पू॰ १०८ आचार्य थी विमलसागरजी महाराज ससंघ

अन्य कई पू० मुनिराज, मायिका एव क्षुत्लक, क्षुत्लिकामों आदि के जीवन परिचय प्राप्त नहीं हो सके उनके परिचय नहीं दिये गये हैं जिनके केवल फीटो प्राप्त हो गये हैं उनके नाम सहित फीटो यहाँ दिये जारहे हैं:—



मुनिश्री कुन्थुसागरजी



मूनिश्री सीमन्धरसागरजी



मुनिश्री समाधिसागरजी, सूरत



[ग्रजान |



[अज्ञात]



मुनिश्री चन्द्रकीर्तिजी



मुनिर्धा जयमागरजी





[अज्ञात]



[अज्ञात]

### दिगम्बर जैम साधु



[अज्ञात]



[ स्रज्ञात ]





मुनिश्री मल्लिसागरजी

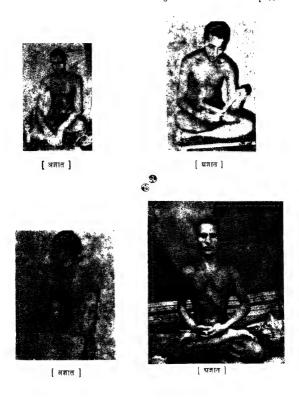



क्षुल्लक सुमितियागरजी





[ अज्ञात ]



क्षुल्लक पारवंकीतिजी



क्षुल्लक बोरसागरजा



क्ष्लक वर्षमानसागरजी



क्षुल्लक दयासागरजी



क्षुत्लक वीरसागरजी



[अज्ञात]



क्षुल्लक श्री धर्मसागरजी



क्षुल्लक नेमिसागरजी



क्षुल्लिका शीतलमतीजी



क्षुल्लिका सुमतिमतीजी



क्षुल्लिका गुरामतीजी



क्षुस्लिका पार्श्वमतीजी





क्षुत्लिका ज्ञानमतीजी



भट्टारकश्री चारुकीर्तिजी मूलबिद्री



भट्टारक श्री चारुकीतिजी श्रवणबेलगोला

₩



भट्टारक श्री लक्ष्मीसेनजी कोल्हापुर



भट्टारक श्री लक्ष्मीसेनजी नांदगी

#### दिगम्बर जैन साधु



**द**० कपिल जी कोटड्या



व ० शोनलप्रसादजी

000 0000 000



ब ० पंकज औन B. Sc. भावनगर

# ब॰ कमलाबाई श्रीमहावीरजी



चारित्र, ममता तथा लोक कल्यासा की भावताओं को एक साथ प्रपने आपमें आत्मसान् किये हुन ब्रह्मचारिणी थी कमनावाई जैन उन निनोचुनी विभूतियों में से हैं जिल्होंने एक परम्परावादी परिवार में जन्म लिया। बाल्यावस्था में ही विवाह होजाने के बीझ बाद वंबक्य की पीजा। प्रपने हुख का भूल उन्होंने श्री महावीरजी के मुमुक्त महिनाश्यम में प्रम्वयन करने के बाद स्वय प्रादर्श महिना विवालय को स्थापना कर एक महान अनुकरएगिय कार्य किया है। राजस्थान के कुचामन सिटी कस्वे में श्री रामपालऔ पाटोदी के यहां आवार पुक्ता ६ विक सक् १ ६६० को जन्मी श्री कमनावाई स्वय करना को मूर्ति है। यदांप उन्होंने स्वय किसी बालक को जन्म नहीं दिया,

किन्तु आज सैकड़ो बालिकाम्रों को उनके मानृत्व की छाया में पोयरा-सरक्षण मिल रहा है। आपकी सेवाम्रों के लियं कई बार आपका सम्मान-अभिनन्दन कर समाज तथा जन-प्रतिनिधियों ने स्नाभार भी व्यक्त किया है किन्तु यह सब तो मात्र सामान्य श्रदा-प्रदर्गन ही है, आपकी सेवाम्रों का मृत्याकन तो स्नाने वाली पीढिया ही कर सकेगो। स्नाप शतायु हो स्नीर देश नया समाज की सरवना से आपका मार्गदर्शन स्नवरन मिलता रहे यही बीर प्रभू से कामना है।

## ब ० इच्छाबेन (भावनगर)

ष्ठापका जन्म भावनगर ( गुजरात में ) सन् १६०२ में हुआ था। आपके यिताजो का नाम श्री छुगनलालजो एवं माता का नाम जडाववाई था। आप ३ वहिनें थो। प्रापकी शादी भावनगर में ही श्री कास्तिलालजी के साथ हुई, २ पुत्र तथा २ पुत्रिया हुई। प्रापका समाधिमरण पूर्वक स्वयंवास वोरीवली ( बस्वई ) में तारीख २६० १२ -६६ को हुवा था। आप थी १०० घर्मकोतिजी मुनिराज की पृहस्थावस्था को धर्मपत्नी थी। धर्म ध्यान व वन उपवासादि में प्रपना समय व्यतील करती थीं। वहे पुत्र धनसुखलालजी धामी के पास रहती थी। अन्त में झापने सब प्रकार के परिष्रह का त्याग कर १५ वर्ष की आधु में समाधिमरण किया। क्षुल्लक शीतलसागरजी ने धापको अन्त समय तस सम्बोधित किया। आवार्य महावारकोतिजी महाराज से वत ग्रंगोकार किये थे। ग्राप चारित्र मुद्धि नामक व्रतों के उपवस कर रही थीं।

#### ब॰ श्री कौशलजी



मई सन् १९४१ में सुसम्यन्न एवं प्रतिष्ठित वराने में माता मकुन्तलावती की कोख से निनहान में उक्त बालिका का जन्म हुआ। माता स्वास्तिका मेटल वक्सें जगाघरी वालों की बहन है। पिता पानीपत में कपढ़े का बड़ा ध्यापार करते हैं तथा बड़ा जमींदारा है। पहले कई सन्तानों के निधन होने के कारण मां-बाप को सदा आधांका बनी रहती कि कहीं उनकी लाडली बच्ची को कुछ हो न जाये। जन्म से मां के धामिक संस्तारों की छाया में पनयी यह बालिका सर्वेद सफाई प्रिय, तड़क-भड़कीले वहनों से उपिता तथा सारिकक वृत्ति परायण थी। पूर्व संस्तारका कभी इसने अपने होशा में रात्रि में अथवा बिना देव दशंन

किये भोजन प्रहरण नहीं किया। किसी की तिनक सी पीड़ा देख करणा से घर विह्वल हो जाती। घर में सर्व भौतिक साधनों की सुलभता होने पर भी अपने में खोई-खोई सी कुछ अनमनी भी रहती, मानों किसी अनदेखी वस्तु को पाने की चाह सीने में छिताये हो। एक वर्ष में दो-दो कक्षाओं को सरलता से उत्तीण कर विद्याध्ययन में तीवगित से आगे-आगे पढ़कर शिक्षकवर्ग को आष्टचर्यान्वित कर दिया तथा बोर्ड की परीक्षायें सहजता सं श्रेष्ठ अंकों में पास कर ली। बुद्धि की इस कुशायता व कुशलता के कारए। ही पिता ने "कौशल" नाम रख दिया। पढ़ने की तीव्र लगन व सरल स्वभाव एवं सेवाभाव आदि गुणों के कारए। श्रीघ्र ही यह सभी की लाडली वन गयी।

छुट्टियो के दिन थे। तेज गर्मी थी। पानीपन में कुछ माताओं को लघु सिद्धान्त प्रवेशिका का प्रशिक्षण गुरु किया था। इसकी मां ने सोचा कि यह बिटिया घर में कभी बाहर नहीं निकलती है, इस शिक्षण के निमित्त घर से बाहर जायेगी और घम भी सीख लेगी तथा तत्पञ्चात् मुक्ते भी समक्का देगी। इस आशय से माता शिक्षण कक्षा में इसे भी भ्रपने साथ ले जाने लगी। उसको क्या पता था कि इस बालिका का सीखना शब्दों में नहीं जीवन में है। कौन जाने कि ग्राज दिन वह प्रपनी लाइकी बिटिया को भ्रपने हाथों हो प्रभु को सौंपने ले ग्राई है। भ्रमाग्रारण बुद्धि व ज्ञान पिपासा लख सभी कह उठे थे। कहा कि "यह कोई महानास्मा है"। पन्द्रह सोलह वर्ष को अल्प ग्रायु में इसने मन ही

मन अखण्ड बहुम्बर्यं का संकल्प कर मा की कोख को गौरवान्वित किया। कला के क्षेत्र में सिद्धान्त कौमुदी सहित सस्कृत की परीक्षाओं तथा कढाई-सिलाई की कलाओं मे पारंगत हो प्रथम श्रेग्सी मे उत्तीर्म्ता उपलब्ध की।

जंन धर्म की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर सम्पूर्ण जैन बाङ्मय का स्वयं मंथन किया। साध-साथ जिनेन्द्रओं के प्रवचनों का सकलन करती। तरपञ्चान् अपनी सुध-बुध खोकर बृहद् जैनेन्द्र सिद्धारन कीप के सम्पादन में जुट गयी। जिनेन्द्रजी ने कहा कि 'मैं अनुभव करता हूँ कि भगवान ने इस बृहद् मृथ्य निर्माण के अर्घ हो इस देवी को भेजा है। इसको पाकर मैं अपने की धन्य मानता हूं।" वे सो जाते, कभी कभी बोच में उठकर देखते कि यह देवी बैठी लेखन में तस्ति कहीं में मानों इसने संकल्प किया था, पृथ्य पूरा होने पर हो मैं चैन लूगी। धनवरत कार्य से अस्वस्थ होने पर भी लेखन में शिथिलता न धाई। तब श्री जिनेन्द्रजी ने जिनवास्त्री व जिनदेव के समक्ष प्रम्थ के लेखन का सम्पूर्ण श्रेय इस देवी को देने का संकल्प किया जबकि यह साधिका तो मात्र देव-शास्त्र व गुरु की भक्ति को ही धपना सर्वस्व समक्षती रही थी।

#### आप द्वारा लिखित पुस्तकें ः

अनुभव लहरी, हम कैसे जियं, अपनी ओर, बिन्दु में सागर, अन्तर्यात्रा के सूत्र, राह के पत्थर को सीढी बनाइये, हृदय के पट खोल, पत्थर में भगवान, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश के बहु भाग, जैन सिद्धान्त सूत्र, जैन दश्चेन दीपिका, कीशल उवाच, धर्म दश पिंड चिंढके, परतों के पार, मुक्ति के ये क्षण, आध्यात्मिक साप सोढी, धर्हत् सूत्र, मत्रानुशासन, अधर साधना, प्रेम पियप, आस्म जागरण, अयोग साधना, विदव के आधार धर्म, WAY TO HAPPINESS.



### ब्र० लाडमलजी वर्णी

श्री ब्रह्मचारी लाडमलको भौंसा राजस्थान में श्रतिष्ठित सम्मान्य ब्रह्मचारी हैं। आप मूल रूप से चौरू (जयपुर) के रहने वाले हैं। चौरू जयपुर से दक्षिणा की ओर फागी-मौजमाबाद के पास है। आपके, पिता का नाम स्वरूपचन्दजी था। आप दि० जैन खण्डेलवाल जाति के रत्नस्वरूप हैं। प्रापका जन्म माध शुक्ला २ विकास संवत् १९६२ को हुआ। आपने आग्रह करने पर भी विवाह नहीं किया और वाल ब्रह्मचारी रहे और वि० सं० १९६० में चौरू से अयपुर आ क्ये तबसे जयपुर में ही रहते हैं। चौरू और जयपुर दोनों ही जगह आपके मकानात हैं। चौरू में आपके बड़े माई रहते हैं। जमीन जायदाद के मालिक हैं।

आपने जयपुर में कपड़े का व्यापार किया जिसमें ३० हजार रुपये का आपको घोडे ही दिनों में लाभ हो गया। उस समय आपने इतना ही परिग्रह प्रमाण रखा छोड़ा था। ग्रातः आगे स्थापार करना बन्द कर दिया भीर उस पूंजी में से पीच हजार रुपया आपने मूल निवास स्थान चीक औषधालय कीलने की दे दिया और श्री चन्द्रसागर दिगम्बर जैन औषधालय की स्थापना कर दी जो अब तक चल रहा है और अच्छी स्थित में है। पीच हजार रुपयों से भी ग्रीधिक ग्रापने चीक मे श्री लिन मन्दिरों के जीर्थोंद्वार उस्तवादि में लगा दिये तथा ४०००/- अन्य धर्मकार्यों में लगा दिये।

वि० सं० १९६४ में आपने प्रातः स्मरणीय स्व० चन्द्रसागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा के ब्रत ले लिये और मुनि संघ की सेवा मे लीन हो गये। ७ वर्षनक मुनिराज चन्द्रसागरजी महाराज की सेवा में ही बिताकर धर्माराधन और ज्ञानार्जन किया। संवत् २००१ में जब १०० श्री चन्द्र-सागरजी महाराज का समाधिमरण बड़वानी में हुमातब तक घाप बराबर साथ रहे और खूब वैयावृत्ति की।

आपने संवत् २००० में ही श्री चन्द्रसागरजी महाराज से सातवी प्रतिमा के बत ले लिये थे। आपका प्रत्येक घमें कार्य में सहयोग रहता है। फुलोरा में जब पंचकत्याएक महोस्तव हुआ तब आपके उसमें बड़ा भारी सहयोग देने के साथ श्री १०० श्री मुनिराज वीरसागरजी महाराज (ससंघ) की सेवा-वैयावृत्य में बड़ा भारी योग दिया और संघ की सम्मेद्रशिखरजी तीथेराज की वंदना कराके में पर्याप्त प्रतन्त किया और परिश्रम उठाया। १० वी प्रतिमा आचार्य श्री धमेसागरजी महाराज से ली। बतैमान में आचार्य धमेसागरजी महाराज के संघ में धमें साधन में रत रहते हुए जिनवाली की सेवामें संलग्न हैं।

#### ब॰ सूरजमलजी निवाई

#### -31/4-



श्री बि॰ मूरजमलजी बाबाजी का जम्म बि॰ सं॰ १६७६ मंगसिर बदी एकम रिबबार को प्रातःकाल की मंगल वेला में जामुनिया (भोपाल) मध्यप्रदेश में हुआ था। भापके पिता का नाम धर्मनिष्ठ श्रावक श्री मधुरालालजी तथा माता का नाम महताब बाई था।

आपके बड़े भाई का नाम श्री गोपोलालजी (गप्पूनालजी) तथा ६ बहने थी। श्री रम्भावाई, श्री शक्करवाई, श्री बतासोबाई, श्री रामप्यारीबाई, श्री घापूत्राई एव इर्० कस्तूरवाईजी। जब आपकी ३ वर्ष की उम्र थी तभी पिताजी का स्वगंवास हो गया तथा १० वर्ष की उम्र मे माताजी का वियोग हो गया। मां के स्वगंवास होने के बाद आप बड़ी बहिन घापूबाईजों के पास अजिनाश चले गये तथा बहां पर लौकिक शिक्षए प्रारम्भ किया।

मुनिसंघ दर्शन—स्राप प्रजिनाश में विद्या प्राप्तयन कर रहे थे। उस समय वि० सं० १६६४ में खातेगांव में परम पू० मुनि श्री जयकीतिजी के दर्शन किये तथा महाराजजी के दर्शनों से प्रभावित होकर महाराजजी की सेवा में रह गये। महाराजजी का विहार इन्दौर की घोर हुधा तथा इन्दौर में पू० मुनि श्री जयकीतिजी का समाधिमरण हो गया। इस समय इन्दौर में पू० आचार्य श्री बीरसागर जी महाराज विराजमान थे छत. सब आप आचार्य श्री के चरण साक्षिप्य में घा गये। सं० १६६५ में आचार्य श्री वीरसागरजी का चातुर्भास खातेगांव में हुआ तब घापने घावार्य श्री से इसरो प्रतिमा के बत घारण कर घात्म साधना की और घ्रमसर हुए।

संहितासूरि:—आपने अपने जीवन काल में लगभग ७० से स्रधिक पंचकल्याएक प्रतिष्ठा कराई साथ ही सेकड़ों स्थानों पर वेदी प्रतिष्ठा एवं विद्यान ग्रादि धार्मिक कार्यकरा कर धर्मकी महती प्रमावनाकी।

प्रतिब्दाकारक के रूप में आपका नाम अग्रग्गी है आपको मरसलगंज पंचकस्याग्यक प्रतिब्दा के अवसर पर संहितासूरि की उपाधि से अलकृत किया गया ।

उपाधियाः - आपको कई प्रसंगों पर अनेकानेक जगह उपाधियों तथा अभिनन्दन पत्र सर्मापत किये गये।

अयक्तित्व:-- आपका व्यक्तित्व अनुठा है। यद्यपि स्कूली शिक्षा आपको बहुत कम मिली है किन्तु प्रापका ज्ञान वारिधि प्रवाह है। घर्म चिन्तन की अधक लगन जैसी आप में है वैसी विरले ही में दिखाई पड़ती है साहित्यसेवा, पत्रकारिता, समाज सेवा ब्रादि क्षेत्रों में आपकी त्यागमयी सेवा भावना ब्रापके चिन्तन मनन के विशिष्ट पहलु रहे हैं।

ज्ञान्तिवीर नगर श्री महाबीरजों के आप अधिष्ठाता हैं तथा संस्था को प्राप भली भांति मार्गदर्शन देकर उद्यक्षी उन्नति में प्रयस्तशील है। आप साधु सेवा में रहकर, धर्म ध्यान करते हुए आरम साधना में लीन हैं।



#### ब्र॰ धर्मचन्दजी शास्त्री

Ø



धारीरिक भ्राकार प्रकार से विद्यार्थी सहस्राव स्वभावत मक्खन से मृतु और बालमन से सरल सीम्य श्री बाल ब्रह्मचारी धर्मचन्द्र शास्त्री का जन्म १३ दिसम्बर १६५१ सँ० २००० को सागर ( M.P.) जिले में महका नामक ग्राम मे हवा था।

आपके पिता श्री अयोध्याप्रसादजी जंन धर्म-निष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ६ वर्षकी आयु में ध्रापके पिताका वियोग हो गया।

शिक्षा:—प्रारम्भिक शिक्षा, टडा गोद चले जाने से बहां पर १० वी कक्षातक हुई। फ्राचार्य संघ में रहकर शास्त्री एव आचार्य आदि की परीक्षाएं दीं। ज्योतिवाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, संहिता सूरि आदि की भी परीक्षा दी।

त्याग भावना एवं सर्यामत जोवनः — होनहार विरवान के होत चीकने पात वाली कहावत के फ्रनुसार फ्रांप गुरु भक्ति करना अपना परम कर्तव्य समक्षते हैं।

१६ वर्षकी उम्र में सन् १८६६ जयपुर में आप ध्राचार्यश्रीधर्मसागरजी महाराज के चरणों में झाकर साधुसेवा एव वैयावृत्त करने लगे तथा धार्मिक अध्ययन ग्रुक किया। ग्रुफ महाराज के फ्राशीवर्षि में प्रपने ज्ञान का विकास किया।

ब्रह्मचर्य दीक्षाः—सन् १६६६ मे द्राचार्यश्री धर्मनागरजी महाराज से जयपुर में आजीवन ब्रह्मचर्य बन धारण किया।

तीषं यात्रा — पू० मानोपवामी मुनि श्री सुपार्श्वतागरजी महाराजकी सम्मेदशिखरजी को यात्रामें संघके साथ पैदल चले। जयपुर से शिखरजी एवं जयपुर से श्रवणवेलगीला एवं बुग्देल-खड़ की यात्राकी।

मृति श्रीदयासागरजी महाराज को ससध बुग्देलखंड की सम्पूर्णयात्रा कराई तथा सिद्धवरक्ट, ऊन, बावनगजा, पावागढ़, तारगाजी आदिकी बंदना कराई संघ में ७ मृति ४ माताजी २ अस्लकजी थे। मुनि श्रेयांससागरजी महाराज को ससय बिहार के सभी तीथों की बंदना कराते हुए तीर्थराज सम्मेदशिखरजी की बंदना कराई, संघ में २ मुनि ३ माताजी २ झुस्लकजी थे। संघ की अजमेर से मधवन तक लेकर गये।

सामाजिक कार्यों का श्री गणेश:—श्री दिगम्बर जैनावार्य श्री घमेंसागरजी महाराज के ग्राप्तिबन्दन ग्रंथ का सम्पादन कर जैन समाज एवं जिनवाणी व साहित्य की अनुपम सेवा की । यह ग्रथ प्रपने आप में एक महान् ग्रंथ है जिसने जैन समाज में सबंश्लेष्ठ रूपान प्राप्त किया है ।

भा॰ दि॰ जैन महासभा के वृहत् इतिहास का भी सम्पादन किया है जिसमें लगभग ६० वर्ष प्राचीन संस्था का लेखा जोखा है। जाप वर्तमान में अन्य कई ग्रंथों के प्रकाशन एवं सम्पादन कार्य में लगे हए हैं।

आपने अभी ''सायुओं का जीवन परिचय'' ग्रंब का सम्पादन कार्य किया है, यह भी जैन समाज के लिये एक महान उपलब्धि है। आपको मौलिक रचनाएं भी हैं जो शीघ्र ही छपकर सामने आ रही हैं। स्वादवाद गंगा के ग्राप सहयोगी सम्पादक भी रहे।

सामाजिक सम्मानः — ब्राचार्यश्री घमंसागरजी महाराज के ब्रोधवन्दन ग्रथ विमोचन एवं समर्पण समारोह के खुभ अवसर पर पारसोला ग्राम में ४० हजार जन समुदाय के मध्य में भा० दि० जैन महासभा की ब्रोर से आपको युवारत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। दिल्लो मीताराम बाजार जैन मन्दिर में जैन समाज की ब्रोर से ब्रापको धर्म युवारत्न की उपाधि से घलंकृत किया गया।

सन् ६५ जनवरी में आठ कुन्दकृत्दकी तपस्यती पुन्नोरमले में पूठ आठ विजयमित माताओं के सान्निध्य में दक्षिण भारत की जैन समाज ने श्री इन्द्रध्वज महामण्डल आराधना के उपलक्ष में प्रापका प्रभिनन्दन किया।

वर्तमान में आप आचार्यश्री धर्मसागरजी महाराज के सघ में रहकर आत्मसाधना कर रहे हैं।

> बीरेन्द्र गोधा गोधा सदन, जयपुर

